

# जारंन रीड



€Π

प्रगति प्रकाशन मास्को

#### अनुवादक - त्रिभुवन नाथ

ДЖОН РИД ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР (На языка хинди)

#### विषय-सूची

U

3 e o

धमरीकी संस्करण की भूमिका ......

रूसी संस्करण की भूमिका

| ACCOUNT TO THE PROPERTY OF THE | 1.5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| टिप्पणियां तथा व्यास्थायें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩o  |
| पहला भ्रष्याय । पृथ्ठभूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३५  |
| दूसरा ब्रध्याय। उठता हुमा तूफ़ान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ሂሂ  |
| तीसरा मध्याय। त्कान फटने से पहले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ę |
| चौया झध्याय। भ्रस्थायी सरकार का पतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४  |
| मांचवां ग्रम्मायः। तेज बढ़ाव १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ęξ  |
| छठा सध्याय। उद्घार समिति २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99  |
| सातवां भध्याय । क्रांतिकारी मोर्चा ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80  |
| भाठवां मध्याय। प्रतिकांति २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŧΥ  |
| नीवां भाष्यायः। विजय२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२  |
| mand annual annual annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |



व्ला॰इ॰लेनिन और ना॰को॰ क्रब्स्काया की भूमिकायें

जीताम जीताम



## श्रमरीकी संस्करण की भूमिका

मैंने जॉन रोड को पुस्तक 'दस दिन जब दुनिया हिल उठी' को बड़ी दिलचस्त्री झौर पूर्ण एकाव्रता से पड़ा। मैं दुनिया के मजदूरों को निस्संकोच सत्ताह दूंगा कि वे इसे पड़ें। यह एक ऐसी किताब है, जिसके

न ० लेनिन

लिए मैं चाहूंगा कि वह साखो-करोड़ों प्रतियों में प्रकाशित हो तथा सभी भाषाओं में धनूरित हो। सर्वहारा कान्ति तथा सर्वहारा प्रधिनायकर वास्तव में बया है, इसको समझने के लिए जो घटनायें इतनी महत्वपूर्ण है, उनक इत प्रतक में सच्चा धौर जीता-जागता चित्र दिया गया है। झाज इन समस्याओं की ध्यापक चर्चों हो रही है, परन्तु इसके पहले कि कोई इन विचारों को ध्यनाथे या ठुकराये, इते प्रपने निर्णय के पूरे महत्त्व को समझना होगा। जॉन रीड की पुस्तक इस प्रमन के स्पटीकरण में ध्रसन्तिय रूप से तहायक होगी। यही प्रका ध्रमतर्गंद्रीय मजदूर झान्दोतन की धाधारभूत

3939



### रूसी संस्करण की भूमिका

'दस दिन जब दुनिया हिल उठी'—जॉन रीड ने म्रपनी शद्भुत पुस्तक को यही नाम दिया। उसमें प्रक्तूबर कान्ति के शुरू के दिनों का एक ब्रास्चर्यजनक रूप से सजीव तथा मन्तियाली वर्णन है। वह घटनाग्रों का इतिवृत्त माल नहीं है, न ही यह दस्तावेजों का संग्रह है, वह जीवन के कुछ ऐसे दृश्यों का विवरण है, जो इतने लाक्षणिक है कि कान्ति में भाग लेने वाला कोई भी भादमी उनसे मिलते-जुलते दृश्यों की, जिन्हें उसने श्रपनी प्रांखों देखा हो, याद किये बिना नहीं रह सकता। जिन्दगी की इन तसवीरो में जन-साधारण को भावनाओं का श्राह्चयंजनक रूप से सच्चा प्रतिविम्य है, उन भावनाओं का प्रतिथिम्ब है, जिनके द्वारा कान्ति की प्रत्येक गतिविधि निर्धारित हुई।

शुरू गुरू में बापको इस बात पर श्राचरज हो सकता है कि एक विदेशी, एक प्रमरीकी, जो इस देश की भाषा से या तौर-तरीकों से वाक़िफ न था, ऐसी निताद कैसे लिख सका। आपको शायद लगे कि उसने बहुत सी बड़ी बड़ी भूलें को होंगी और बहुत सी बुनियादी बातें उसकी नजर

प्रधिकांश विदेशी रूस के बारे में दूसरे ही ग्रन्दाज से लिखते हैं। वे या तो जिन घटनाओं के वे चरमदीद गवाह है, उन्हें समझ ही नहीं पाते, या वे कुछ थोड़े से अलग अलग तथ्यों को, जो सदा उपलक्षक नही होते, पकड़ तेते हैं और उनका उपयोग कर सामान्य निष्कर्प निकाल डालते हैं।

निस्संदेह इने-गिने विदेशियों ने ही कान्ति को ग्रपनी ग्रांखों देखा था। जॉन रीड ग्रगर ऐसी किताव लिख सके, तो इसका कारण यह है

कि वह तटस्थ ग्रथवा उदासीन द्रष्टा न थे, वह स्वयं एक जोशीने क्रान्तिकारी थे, क्रम्युनिस्ट थे, जिन्होने घटनाओं के ग्रर्थको, महान्

संघर्ष के घर्ष को समझा। इस समझ ने ही उन्हें वह तीक्ष्ण दृष्टि दी,

जिसके दिना ऐसी पुस्तक कमी भी लिखी नही जा सकती थी। हसी लोग कान्ति के बारे में भीर भी दूसरे क्षंग से लिखते हैं: वे या तो उसका समग्र मूल्यांकन करते हैं, या उन घटनाओं का वर्णन करते

है, जिनमे उन्होंने भाग लिया था। रीड की पुस्तक एक सचमुच लोकप्रिय जनव्यापी कान्ति का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है और इसलिए वह युवाजनों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए, इन सोगों के लिए विशेष रूप

से महत्त्वपूर्ण होगी, जिनके नजदीक ग्रक्तूबर कान्ति विगत इतिहास की बात होगी। रीड की पुस्तक एक प्रकार की वीर-गाया है।

जॉन रीइ ने अपने जीवन को पूरी तरह रूसी क्रान्ति के साथ सम्बद्ध

किया। सोवियत इस उनके लिए प्रिय और नजदीकी बन गया। वह इस में टाइफम की बीमारी से मरे, भीर उन्हें लाल चौक मे, कैमलिन की दीवार के साथे में दफनाया गया। जो बादमी कान्ति के शहीदों की बीर-

मृत्यु का वर्णन उतनी सक्छी तरह करे, जितनी सक्छी तरह जॉन रीड ने

रिया, वह इस महान सम्मान के सर्वमा योग्य है।

नादेश्या अप्यकाया

# जाॉना रीड

दिश दिन जुन दुनिया। दिना उरी



#### प्रस्तावना

यह पुस्तक, जैसा मैंने देखा, इतिहास का – जब उसकी चाल बहुत तेज हो गयी हो – एक छोटा सा कतरा है। वह उस नवस्वर कान्ति का एक तफ़सीलवार बयान होने के अलावा और कुछ होने का दावा नहीं करती, जब मजदूरों और सैनिकों का नेतृत्व करते हुए, बोल्सेविकों ने रूस में राज्य-सत्ता पर हुन्जा कर लिया और उसे सोवियतों के हायों में तीप पुस्तक के अधिकांश भाग में स्वभावत: "लाल पेत्रोपाद" की चर्चा

है, जो राजधानी तो या ही, विद्रोह का केन्द्र भी था। लेकिन पाठकों को प्रवस्य ही यह समझना चाहिए कि पेत्रोग्राद में जो कुछ हुमा, क़रीब क़रीब हैंबहू वही न्यूनाधिक तीव्रता के साथ और समय के भिन्न भिन्न व्यवधान

इस पुस्तक में, जो जिन पुस्तकों को मैं लिख रहा हूं उनमें पहली है, मैं अपने को प्रनिवायंत: उन घटनाओं के इतिवृत्त तक सीमित रखूंगा, जिनको मैंने खुद देखा झोर अनुभव किया है और जिनकी विश्वसनीय प्रमाणों द्वारा पुष्टि होती है। इस इतिवृत्त से पहने दो ग्रध्यायों में नवम्बर कान्ति की पुरुक्ष्मि तथा उसके कारणों का संशिष्त वर्णन दिया गया है। में जानता हूं कि ये दो भ्रष्टपाय पढ़ने में कठिन होगे, लेकिन बाद के भव्यायों को समझने के लिए वे जरूरी है।

<sup>°</sup>मनतूबर (पुराने पंचांग के मनुसार)-सं०

पाठक के मन में बहुत से सवाल उठ सकते हैं। बोल्जीविजम क्या वला है? बोल्जीविको ने किम प्रकार की शासन-व्यवस्था स्थापित की? प्रगर नवम्बर कान्ति से पहले बोल्जीविको ने संविधान सभा का समर्थन किया, सो बाद मे उन्होंने उसे शस्त-बल से अंग क्यों किया? मीर मगर बोल्जीविजम का खुलरा प्रत्यक्ष होने तक पूजीपित वर्ग ने संविधान सभा का विरोध किया, तो बाद में उसने उसका समर्थन वर्गों किया?

यहा पर इन सवालों के श्रीर ऐसे बहुत से सवालों के जवाब नहीं दिये जा सकते। 'कोनींलोब-काण्ड से ब्रेस्त-सितोब्स्क की सिन्ध तक' नामक मेरी इसरी पुस्तक में जर्मनी के साथ शान्ति-सिन्ध तक क्रान्ति का प्रकृत निर्देशित है। उस पुस्तक में क्रान्तिकारी संगठनों की उत्पत्ति तया कार्य, जन-भावना के विकास, संविधान सभा के विघटन, सोवियत राज्य की बनावट श्रीर बेस्त-तितोब्स्क की सिन्ध वार्ता के प्रकृप तथा परिणाम की ब्याच्या की जा रही है...

बोल्कोविको के उत्कर्ष पर विचार करते समय यह समझना जरूरी है कि इसी झार्षिक विजदगी तथा रुसी सेना ७ नवम्बर, १६९७ को विसंगठित नहीं हुई, बिस्क महीनों पहले एक ऐसी प्रक्रिया के तक्संगत फलस्वरूप विसगिठत हुई, जो १९१४ में ही गुरू हो चुकी थी। जार के दरबार में जिन झम्ट प्रतिक्रियाबादियों का बोलबाला था, उन्होंने जानबूर कर रूस को तहस-नहस करने का बीड़ा उठाया, ताकि जर्मनी के साथ मलग ने गानित-सिध की जा सके। भोचें पर हथियारों की कमी, जिसके फलस्वरूप १९१४ की गर्मियों ने दी तरह पीछे हटना पड़ा, तेना में और खड़े बड़े बहुरों में खाच की कमी, १९१६ में घोषोगिक उत्पादन तथा परिवहन का ठप हो जाना—हम जानत १९१६ में याबोगिक उत्पादन तथा परिवहन का ठप हो जाना—हम जानत १९१६ में सब कारवाइया एक प्रवल मन्तप्रवंस-प्रक्रियान का अंग थी, जिसे साथं • कान्ति ने ऐसे बड़त रोक दिया था, जब जरा सी भी देर धातक सिद्ध होती।

नयी हुकूमत के पहले चन्द महीनों में, बावजूद उस भ्रष्ट्यवस्था कें,

<sup>• «</sup>Kornilov to Brest-Litovsk». - जॉ॰ रो॰ यह पुस्तक पूरी नहीं हो पाई। - सं॰ • फरवरी ं (पुराने पंचांग के धनुसार ) - सं॰

जो एक महान् क्रान्ति मे उत्पन्न होती है, जिसमे संसार के गबसे ज्याद सताये हुए १६ करोड़ लोगों ने यकायक ब्राजादी हासिल कर ली , ब्रान्तरिक परिस्थिति तथा सेना की जुझारू शक्ति, दोनों में ही वास्तविक सुधार हुन्ना लेकिन यह "मौज" योड़े अरसे तक ही रही। सम्पत्ति-सम्पन्न वर्ग केवल राजनीतिक क्रान्ति चाहते थे, जो राज्य-सत्ता जार से छीनकर उनके हाथों में सौप दे। वे चाहते थे कि रूस में फ़ास या संयुक्त राज्य ध्रमरीका की तरह वैद्यानिक जनतन्त्र स्थापित हो , या इंगलैण्ड की तरह वैद्यानिक राजतन्त्र हो। दूसरी स्रोर स्नाम जनता सच्चा श्रीद्योगिक तथा कृपक जनवाद चाहती थी। विलियम इंगलिश वालिंग\* ने ग्रपनी पुस्तक 'रुस का सन्देश' («Russia's Message») में , जो १६०५ की कान्ति का एक विवरण है , रुसी मजदूरो की मानसिक ब्रवस्था का सुन्दर चित्रण किया है, जो बाद मे प्राय सर्वसम्मति से बोल्गेविजम का समर्थन करने वाले थे। वह लिखते है. वे (मेहनतकश लोग) समझते थे कि यह सम्भव है कि स्यतन्त सरकार के तहत भी, अगर उस सरकार पर दूसरे सामाजिक वर्गों का कब्जा हो गया, वे भूखों मरते रह सकते है ... हसी मजदूर कान्तिकारी है, परन्तु वह हिंसावृत्ति नहीं रखता। वह कट्टर मताप्रही नहीं है और न ही वह बुढिहीन है। यह वैरिकेडों की

लड़ाई के लिए तैयार है, परन्तु उसने इस लड़ाई का ग्रध्ययन किया है, भीर संसार के मजदूरों में अकेले उसी ने इस लड़ाई के बारे में अपनी जानकारी घ्रसली तजरबे से हासिल की है। वह घ्रपने उत्पीड़क पूजीपति वर्ग के साथ तब तक लड़ने के लिए इच्छुक और तत्पर है, जब तक कि इस लड़ाई का फैसला न हो ले। लेकिन वह दूसरे वर्गो के ब्रस्तित्व की प्रवहेलना नहीं करता। यह उनसे केवल यह आग्रह करता है कि इस उग्र संघर्ष में, भो नजदीन स्राता जा रहा है, वे इस ग्रोर क्रायें या दूसरी ग्रोर जायें... \* विलियम इंगलिश वालिंग (१८७७-११३६) - अमरीकी धर्यशास्त्री भीर समाजशास्त्री, मजदूर-आन्दोलन और समाजवाद के वारे में कई कृतियों के लेखका 'स्त का सन्देश' नामक पुस्तक, जिसके कुछ उद्धरण जॉन रींड ने यहां दिये हैं, १९०८ में अमरीका में प्रकाशित की गयी थी।—सं०

वे (मजदूर) सभी यह मानते थे कि हमारी (ग्रमरीकी) राजनीतिक संस्थाये उनकी श्रपनी सस्याओं से बेहतर है, निकन वे इमके लिए बहुत ब्यग्र नहीं थे कि वे एक जालिम को हटाकर उमकी जगह दूसरा जालिम (ग्रथांत् पूजीपति वर्ग) लायें...

रूस के मजूदूरों ने मास्को, रीगा श्रीर श्रीदेस्मा में सैकड़ों की तादाद में गोलिया खाई श्रीर फासी पर चढ़ाये गये, इस के हर जेल में हजारों की तादाद में कैंब हुए, रेगिस्तानों श्रीर उत्तर धुवीय प्रदेशों में निर्वासित हुए – इसलिए नहीं कि वे यह क़ीमत चुका कर गोस्डफ़ील्इस श्रीर श्रीप्त-क्रीक के मजदूरों के सदिग्ध विशेषाधिकारों को प्राप्त करें...

श्रीर इस प्रकार रूस मे बाह्य युद्ध के बीच राजनीतिक क्रान्ति का सामाजिक क्रान्ति मे विकास हुआ , जिसकी परिणति बोल्शेवियम की विजय मे हुई।

श्रमरीका में सोवियत सरकार विरोधी रूसी सूचना ध्यूरो के निर्देशक श्री ए॰ जी॰ सैक ग्रपनी पुस्तक 'रूसी जनवाद का जन्म' में कहते हैं:

बोल्गेविकों ने श्रपना मितिमण्डल गठित किया, जिससे निकोलाई लेनिन प्रधान सम्बी तथा लेव लोल्की परराष्ट्र सन्वी थे। मार्च कान्ति के प्रायः तरकाल बाद ही यह स्पष्ट ही गया कि उनका सत्तारुढ़ होना प्रनिवार्ष है। क्रान्ति के पश्चात् बोल्गेविकों का इतिहास उनके सतत उत्कर्ष का इतिहास है...

विदेशी लोग धीर विशेषतः धमरोकी लोग रूसी मजदूरों की "प्रतिमग्नता" को महत्त्व देते हैं। यह सब है कि उनके पास वह राजनीतिक प्रमुभव नहीं या, जो पित्रचम के लोगों के पास था, परन्तु वे स्वैच्छिक संगठनों के काम में छूब माहिर थे। १६९७ में रूस में उपभोक्ता सहकारी समितयों के पेट० लाख में प्रमिक सदस्य थे, और सोवियते स्वयं रसी मजदूरों की संगठन प्रतिमा का धद्मुत उदाहरण है। हसके ध्रांतिरिक्त जिननी धरुटी तगह वे समाजवादी मिद्धाल में धीर उसके स्थावहारिक प्रयोग में दीक्षित है, उतनी ग्रच्छी नग्ह सम्भवतः गंगार में घीर कोई लोग नहीं है।

उनकी विशेषनाधी का वर्णन करते हुए, विनियम इंगनिश वार्लिय कहते हैं:

श्म के महनतक्का लोग प्रधिकाशतः पद-तिय मकते हैं। प्रतेक वर्षों म देता म ऐसी प्रजालि नहीं है कि उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो मकी कि स्वध उन्हों के बीच से निकलने बाल ममझदार व्यक्तियों ने ही नहीं, बिल्ल समान रूप से जात्तिकारी शिक्षित वर्ष के एक बढ़े भाग ने भी उनका नेतृत्व किया, जो रूम के राजनीतिक तथा सामाजिक पुनरदार के पपने विचारों का लेकर मेहननकेल जनना की धोर भाषा है...

बहुन में लेखक मीवियन मत्ता के प्रति धपने धैर भाव की मफाई देंन हुए नई करने हैं कि रूमी प्रान्ति का धित्तम चरण प्रीर कुछ नहीं धीन्नीवियम के बहुजियाना हमनों के विलाफ "अह" जनों का मध्ये था। लेकिन मिल्टो बर्मों ने हो, जब उन्होंने यह समस निया कि कान्तिवारी कान्मेंगटनों की शविन किनती बढ़े नथी है, उन्हें नब्द कर देने और कान्तिकारी कान्त देने का धीडा उठाधा। इन गरंज से मिल्टो वर्मों ने पन्ततः में ठा कर देने का धीडा उठाधा। इन गरंज से मिल्टो वर्मों ने पन्ततः निराणा में उत्तिजन होकर दुःशाह्मीक ज्यायों का सहारा निया। केरेल्की मिलिमण्डन तथा सोवियतों को छिन्त-भिन्न करने के उहेरय से परिवहन को विसंगठिन किया गया और आन्तरिक उपद्रव भड़काये गये। कारदाता समितियों को कुजलने की गरंज से कारदातों बन्द कर दिये गये और ईधन तथा कच्चा माल दूसरी अपहों में भैज दिये गये। मोजें पर सैनिक समितियों को तोड़ने के लिए मृत्यु-दण्ड का फिर से विधान किया गया थीर सैनिक एराजम को अनदेश कर दिया गया।

ये सारी बाते बोल्येविदम की भाग के लिए बहुत भ्रष्टा इंघन भी। बोल्येविकों ने उनका जवाब वर्ग-युद्ध का प्रचार करके भीर सीवियतों की सर्वोपरिता का दावा करके दिया।

इत दोनों छोरो के बीच, दूसरे गुटों के साथ साथ जो उनका पूरी लगन से या अन्यमनस्क भाव से समर्थन करते थे, तथाकांथत "नरम" गमाजवादी - मेन्जेविक और समाजवादी-कान्तिकारी थे और कई और छोटी छोटी पार्टिया थी। मिल्की वर्गी ने इन दक्षों पर भी हमला विया, लेकिन उनके अपने सिद्धान्तों ने उनकी प्रतिरोध-शक्ति को क्षीण कर दिया था।

मोटे तौर पर मेन्शेविको और समाजवादी-कान्तिकारियों का विश्वाम या कि रूस ग्राधिक दृष्टि से सामाजिक त्रान्ति के लिए तैयार नथा, और वहा राजनीतिक त्रान्ति ही सम्भव हो सकती थी। उनकी व्यास्मा के ग्रनुसार रुसी जन-साधारण इतने जिक्षित न थे कि वे सत्ता को प्रपंत हाथ में ले सकते, ऐसा करने की कोजिश से भनिवार्यतः जो प्रतित्रिया होगी, उसका इस्तेमाल कर कोई बेरहम भवसरवादी पुरानी व्यवस्था को किर के कायम कर सकता था। और इसका नतीजा यह हुग्ना कि जब "नरम" समाजवादियों को बाध्य होकर सक्ता अपने हायों में लेनी पड़ी, वे उस सत्ता का इस्तेमाल करते यवराते थे।

जनका विश्वास था कि रस को राजनीतिक तथा प्रार्थिक विकास की उन मिजलो से गुजरना पड़ेगा, जिनसे पश्चिमी यूरोप परिवित हो चुका था, और तब बाकी दुनिया के साथ साथ प्राविदकार वहा भी पूर्ण समाजवाद प्राविभूत होगा। फलतः वे मिल्की वर्गों के साथ स्वभावतः इस बात में सहमत थे कि कस को सबसे पहले संसदीय राज्य बनना चाहिंगे, यथिप पश्चिमी जनवादी देशों की तुलना में उन्ने प्रधिक परिमाजित होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि सरकार के अन्दर

मिल्की बर्गों से सहयोग होना चाहिए।

इससे मागे एक और कदम उठाना और उनकी हिमायत करना म्रासान या। "नरम" समाजवादियों को पूजीपति वर्ग की खरूरत वी, लेकिन पूजीपति वर्ग को "नरम" समाजवादियों की जरूरत न थी। इसका नतीजा यह हुमा कि समाजवादी मंत्री मजबूर होकर प्रपने समूचे कार्यक्रम से कदम

ब कदम पीछे हटते गए, जबकि मिल्की वर्ग प्रधिकाधिक दुराप्रही होते गये। भीर प्रन्त मे जब बोल्जेविकों ने सारे खोखले समझौतों को फ्रीधा कर दिया, मेग्जेविकों और समाजवादी-श्रान्तिकारियों ने अपने को मिल्की वर्गी की, और लड़ते हुए पाया... झाज संसार के प्राय: हर देस में ऐसा ही स्थापार देखा जा सकता है।

मुझे ऐसा लगता है कि विष्वंसकारी शक्ति होने के बजाय बोल्शेंविकों को पार्टी ही रुस में घडेली ऐसी पार्टी थी, जिसके पास एक रघनासक वायत्रम था धीर उसे देश में लागू करने की शक्ति थी। धगर वे उस समय सत्तारुढ़ न हुए होते, तो मुझे इस बात में मन्देह नहीं है कि दिसम्बर मे शाही जर्मनी की सेनाये पेतोबाद और सास्को मे होती और म्म की गर्दन पर फिर कोई जार सवार होता...

ग्राज सोवियत मत्ता के पूरे एक वरस बाद भी यह कहना फ़ैशन मं दाखिल है कि बोल्गेविक विद्रोह एक "जोखिम" का काम था। इसमे मन्देह नहीं कि वह एक जोखिम का काम ही था, और अभी तक मानवता ने जितने ऐसे कामों का उपकम किया है, उनमें यह विद्रोह एक श्रत्यन्त ग्रद्भत कार्य था जिसने मेहनतकश जन-समुदायो की लहर पर उठकर इतिहास में प्रवल देश से प्रवेश किया और जिसने सब कुछ उन समदायो की सीधी-मादी मगर इन्तिहा बड़ी स्वाहिको के दाव पर लगा दिया। वह मशीनरी, जिसके द्वारा बड़ी बड़ी जमीदारियों की भूमि किसानों के बीच बाटी जा सकती थी, उसी बक्त कायम की जा चुकी थी। उद्योग पर मजदूरों का नियन्त्रण स्थापित करने के लिए कारखाना समितिया ग्रीर ट्रेड-यूनियने थी ही। हर माव, क्रसवे और शहर मे, हर हलके भीर प्रान्त में स्थानीय प्रशासन के कार्यभार को सभालने के लिए तैयार मजदुरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियो की सोवियते मौजूद थी।

बील्गेबियम के बारे में कोई कुछ भी सीचे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूसी ऋग्ति मानव-इतिहास की एक महान् घटना है और बोल्गेविको का उदय एक विश्वव्यापी महत्त्व की घटना है। जिस प्रकार इतिहासकार पेरिस कम्यून की दास्तान की छोटी से छोटी तफसील के लिए दस्तावेजो की छानबीन करते हैं, उसी प्रकार वै यह भी जानना चाहेंगे कि नवस्वर १९१७ मे पेत्रोग्राद मे क्या घटनायें घटी थी, कीन-सी भावना जनता को धनप्राणित कर रही थी घौर उनके नेता क्या कहते और करते थे, और वे देखने-सुनने में कैसे थे। मैंने इसी दृष्टि से इस पुस्तक की रचना की है।

संघर्ष में मेरी हमदर्दी किसी और न हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन शानदार दिनों की कहानी कहते समय मैंने घटनात्रों को एक ईमान-दार रिपोर्टर की नजर से देखने की कोशिश की है, जिसकी दिलचस्पी इस बात में है कि सच बात कलगबन्द की जाये।

जॉ॰ री॰

#### टिप्पणियां तथा ध्याख्यायें

साधारण पाठक को इसी संगठनो – राजनीतिक दलों, समितियो भीर केन्द्रीय समितियो, सोवियतो, दूमायो तथा यूनियनों – की बहुलता से बेहद उलझन होगी। इसीलिए भी यहा संक्षेप से कुछ परिभाषाये श्रीर व्याख्यायें दे रहा हो।

#### राजनीतिक पार्टियां

सिवधान सभा के चुनावों में उन्मीववार पेलोग्राद में १७ पार्टी-टिकटों पर फ्रीर कुछ प्रान्तीय नगरों में ४० तक टिकटों पर खड़े हुए थे; परन्तु राजनीतिक पार्टिकों के गठन तथा उनके उद्देश्यों का जो साराम नीचे दिया जा रहा है, वह उन्हीं दलों तथा गुटो तक सीमित है, जिनकां जिंक इस पुस्तक में किया गया है। यहां उनके कार्यक्रम के मूलतत्व तथा उनके जन-प्राक्षार के सामान्य चरित्व पर ही ध्यान दिया जा सकता है...

<sup>&</sup>quot;जॉन रीड ढारा लिखित 'टिप्पणियां तथा ब्यारयाये' कुछ छोटी-मोटी गमतियों के बावजूद पाठक के लिए दिलचस्प होंगी। इनते यह मगट होना है कि लेखक ने इस में प्रमृत्य क्रान्ति से पहले के राजनीतिक मानवायों का नितना प्रच्छा प्रध्ययन किया था, और यह भी कि जॉन रीड किम पक्ष के हमददे और किस एका के निरोधी के बीर उन्होंने संपर्यरत पार्टियां और मुटो का किम प्रकार मुख्यांनन किया। —संठ

- 9. राजतन्त्रवादी रंग रंग के राजतन्त्रवादी, जैसे अवत्वरवादी, आदि। ये गुट किसी जमाने मे शक्तिशाली थे, लेकिन अब उनका खुला अस्तित्व समान्त्र हो चुका था। वे या तो चोरी-छिने काम करते थे, या उनके सदस्य कैडेटों मे शामिल हो गये थे, क्योंकि कैडेटों ने धीरे धीरे करके उनके राजनीतिक कार्यक्रम को अपना लिया था। इस पुस्तक में उन गुटों के जिन प्रतिनिधियो का उल्लेख हुआ है, वे है रोद्च्याको और शुलगीन।
- २. कैडेट । उनकी पार्टी "संवैधानिक जनवादियों" की पार्टी के प्रथमाक्षरों के ब्राधार पर उन्हें कैडेट कहते हैं। इस पार्टी का ब्राधिकारिक नाम "जन-स्वातन्त्र्य पार्टी" है। जार के तहत यह पार्टी, जो मित्की वगों के उदारतावादियों को लेकर गठित हुई थी, राजनीतिक मुधारों की विश्वास पार्टी थी, जो भोटे तौर पर धमरोका की प्रोधेसिव पार्टी के प्रनुरूप थी। जब मार्च १६९७ में काल्जि पड़की, कैडेटों ने पहली प्रस्थायी सरकार बतायी। प्रप्रैल में कैडेट-मंत्रिमण्डल उत्तर दिया गया, क्योंकि उत्तरे यह घोषणा की कि वह खार की सरकार के साम्राज्यवादी उद्देश्यों समेत मित्र-राष्ट्रों के साम्राज्यवादी उद्देश्यों का समर्थन करता है। कान्ति वैसे पैसे प्रधिकाधिक साम्राज्यक प्रापिक क्रान्ति का रूप लेती गयी, कैडेट वैसे से प्रधानक साम्राज्यक होते गये। कैडेटों के जिन प्रतिमिधियों का इस पुस्तक में उत्तरेख हुआ है, वे है: पिल्युकोव, विनावेर, शास्तकी।
- २ क. "सार्वजनिक व्यक्तियों का दल"। जब कोर्नीलोव-प्रतिकाति के साथ प्रपने सम्बन्धों के कारण कैंड्रेट वदनाम हो गये, मास्को में "सार्वजनिक व्यक्तियों के दल" की स्थापना की गयी। प्रन्तिम केरेन्स्को मंत्रिमण्डल में इस दल के प्रतिनिधियों को पोटेफ़ोलियो दिये गये। बावजूद इस बात के कि दल के बीटिक नेता रोव्यानको घीर मुलगीन जैसे लोग थे, उसने प्रपने को ग्रैरजानिबदार घोषित निया। इस दल के सदस्य प्रपेशाह्त प्रधिक "धाधुनिक" वैकर, व्यापारी श्रीर कारणानेदार थे; जो यह समसने की तमीव रखते थे कि सोवियतों का मुकाबला उनके प्रपने हिषयार — श्रायिक संगठन — से ही किया जा सकता है। इस दल के प्रतिनिधि: तिमानोबीव, कोरोवालीव।

३. जन-समाजवादी ग्रथवा सुदोविक दल (श्रम दल)। संस्या की दृष्टि से यह एक छोटी पार्टी थी, जिसके सदस्य फूक फूंक कर क़दम रखें वाले बुद्धिजीबी, सहकारी समितियों के नेता और रुद्धिवादी किसान थे। ये लोग समाजवादी होने का दम भरते थे, परन्तु वास्तव में वे निमन-पूजीवादी वर्ग-बलकों, दूकानदारो वगैरह-के हितों की हिमायत करते थे। वे प्रत्यक्ष "वंशानुक्रम" से चौथी राजकीय दूमा के सुदोबिक इस की, जिसके प्रधिकांश सदस्य किमानो के प्रतिनिधि थे, समझौतापरस्त परम्परा के उत्तराधिकारी थे। जब मार्च १६९७ की क्रान्ति भड़की, केरेस्की राजकीय दूमा मे बुदोबिक दल के नेता थे। जन-समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीयतावादी पार्टी थी। इस पुस्तक में उल्लिखित उनके प्रतिनिधि है: पेगेखोनोव, चाइकोव्स्की।

४. रूसी सामाजिक-जनवादी मतदूर पार्टी। गुरू में मावर्सीय समाजवादी। १६०३ में होने वाली पार्टी कांग्रेस में पार्टी में कार्यनीति के प्रश्न को लेकर फूट पड़ गयी भौर वह दो गुटों में बंट गयी – बहुमत (बोरिशन्स्त्वो) और घल्पमत (मेन्शिन्स्त्वो), जिसके कारण उनका नाम "वोल्गोविक" श्रीर "मेन्गोविक"—ग्रर्थात् "बहुमत के सदस्य" ग्रीर " घल्पमत के सदस्य" – पड़ाः इन दोनों पक्षों ने दो झलग ग्रालग पार्टियों का रूप धारण किया – दोनों ग्रपने को "रुसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी " कहते रहे श्रौर दोनों मानर्सीय होने का दावा करते रहे। वास्तव में ९६०५ की कान्ति के समय से बोल्गेविक झल्पमत में थे, लेकिन सितम्बर १६९७ में उनका फिर से बहुमत स्थापित हुन्ना।

(क) मेन्सोविक। इस पार्टी में सभी रंगों के समाजवादी शामिल थे, जिनका विश्वास था कि समाज स्वाभाविक कमिक विकास द्वारा ही समाजवाद की श्रोर बढ सकता है, श्रौर मजदूर वर्ग को सबसे पहले राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना होगा। यह पार्टी राष्ट्रीयतावादी पार्टी भी थी। यह समाजवादी बुद्धिजीवियों को पार्टी थी, जिसका भ्रयं है: शिक्षा के सभी साधन मिल्की वर्गों के हाथ में होने के कारण बुद्धिजीवियो की सहज प्रवृक्ति यही होती थी कि वे अपने प्रणिक्षण से प्रभावित हों ग्रीर मिल्की वर्गों का ही पक्ष ग्रहण करें। इस पुस्तक में उल्लिखित उनके प्रतिनिधि है: दान, लीवेर, त्सेरेतेली।

(प) केनोविक-धन्तर्राष्ट्रीयतायादी। भेनोविक वार्टी का गरम पक्ष, प्रन्तर्राष्ट्रीयतावादी तथा जिल्ली वर्गी के साथ किसी भी प्रकार के संध्य के विरोधी। फिर भी वे धनुदार भेन्वेविकों के साथ धपना नाता तोड़ने के निए राजी न थे। उन्होंने मजदूर वर्ग के धींधनायकत्व का विरोध किया,

जिसका बोल्गेविक समर्थन करते थे। लोलकी बहुत दिनों तक इस दल के

सदस्य बने रहे। उसके नेताकों में उल्लेखनीय है मार्तीब, मर्तीनोव।
(ग) बोल्सेविक। ग्रंव ये "नरम" ग्रंपवा "मंसदीय" समाज-बाद की उस परस्परा से प्रपने पूर्ण विक्छेद को महत्व देने के उद्देश्य से प्रपने को कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, जो सभी देशों के मेगोविकों भीर सपाकपित "यहांप्रयक्त समाजवादियों" पर छायो हुई है। बोल्सेविकों का प्रस्ताव था कि मर्वेहारर फ़ौरन विद्वोह करे भीर बासन-मूज भर्पने हाथ में वे ले, ताकि उद्योग, भूषि, प्राकृतिक साधन तथा वित्तीय संस्थामों पर वन्पूर्वक प्रधिकार करके समाजवाद को जल्दी सामा जा सके। यह पार्टी मुख्यतः भीषोगिक मज्बदूरों की, लेकिन साथ ही गरीब कितानों के एक बड़े भाग की भी इच्छामों को व्यक्त करती है। "बोल्सेविक" शब्द "पराकाष्टायादी" का पर्याय नहीं है। पराकाष्टावादी ग्रसम एक दल मे

(देखिये मनुष्टेद १ ख)।

(प) संगुकत सामाजिक-जनवादी धन्तराँद्भीयताबादी, जिन्हें उनके प्रत्यत्त प्रमाववाती मुखपत 'नोवाया जीउन' (नया जीवन) के नाम पर नोवाया जीउन के लाभ कहते थे। यह बुद्धिजीवियों का एक छोटा सा दल या। उत्तके नेता मनिसम गोर्की के निजी अनुयायियों को छोड़ दें, तो मजदूर वर्ग के धन्दर उसके वस मुट्टी घर समर्थक ही थे। ये लोग बुद्धिजीवी थे, जिनका कार्यक्रम लगभग वहीं था, जो मेमोबिक-अन्तराँद्भीयताबादियों का था। फ़र्क सिर्फ यह था कि नोवाया जीवन दल ने दो वड़े गुटों में से किसी का भी पल्ला पकड़ने से इनकार किया। बीलोविक कार्यनीति का विरोध करते हुए भी दल के प्रतिनिधिः सोवियत सरकार में वने रहे। इस पुस्तक में उत्लिखित खन्य प्रतिनिधिः साबोलोव; कामारोव।

कागाराव।
(ङ) पेदोनस्त्वो (एकता)। एक बहुत होह्य मी, सिर्मार्थप्राय-इन्, जिसके सगमग सारे सदस्य पिछली शताब्दी देवे नीवे इन्नक में हसी-सामाजिक- जनवादी प्रान्दोत्तन के मार्गदर्शक घीर उसके सबसे बड़े सिद्धालनार क्षेत्रवालीव के प्रपत्ने अनुवासी थे। प्लेयालीव घव बूदे हो चुके में प्रीर घोर राष्ट्रबादी थे, यहा तक कि वह मेन्गेविवों तक के लिए बहुत प्रक्षिक अनुदार थे। योल्गेविवों हारा सरकार का तहना उलट दिये जाने के बाद मेरीस्त्वी का सोप हो गया।

- ४ समाजवादो-त्रान्तिकारियों की पार्टी, जिन्हें उनकी पार्टी प्रथमाक्षरों के झाधार पर एसेर कहते थे। शुरू शुरू में किसानों की कान्तिकारी पार्टी, "जुझारू संगठनों" की – ब्रातंकवादियों की – पार्टी। मार्च कान्ति के पण्चात् उसमें ऐसे वितने ही लोग क्रामिल हो गये, जो कभी समाजवादी नहीं थे। उस समय यह पार्टी केवल भूमि के निजी स्वामित्व के उन्मूलन के पक्ष में थी और वह भी मालिकों को किसी न किसी शवल में मुक्रावजा देकर ही। ग्रन्ततोगत्वा किसानों की उत्तरोत्तर बढती हुई क्रान्तिकारी भावना से मजबूर होकर एसेरों ने ग्रपने कार्यक्रम से "मुमावजे" की धारा को निकाल दिया, और उसी के फलस्व<sup>हर</sup> 9.६१७ की शरद ऋतु में पार्टी के झधिक तरण तथा फ्रोजस्वी वृद्धिजीवियो ने मुख्य पार्टी से अलग हो कर एक नयी पार्टी, वामपंथी समाजवादी-कान्तिकारी पार्टी की स्थापना की। एसेरों ने, जिन्हें बाद में हमेशा गरम दली लोग "वक्षिणपंथी समाजवादी-कान्तिकारी" कहा करते थे, मेन्सेविकी के राजनीतिक दृष्टिकोण को ग्रहण किया और उनके साथ मिल कर काम किया। भन्ततः वे अपेक्षाङ्गत धनी किसानों, बुद्धिजीवियों ग्रीर हूर-दराज के देहाती इलाको की राजनीतिक रूप से अविक्षित भावादियो <sup>का</sup> प्रतिनिधित्व करने लगे। फिर भी उनके बीच क्षेन्सेविकों की प्रपेक्षा राजनीतिक तया श्रार्थिक विचारो का श्रधिक श्रन्तर दिखाई देता था। इन पृष्ठों में उनके जिन नेताओं का जिक भाषा है, वे हैं: श्रव्यसेन्त्येव, गीत्स, वेरेन्स्की, भेनोंव, "वावुशका" के ब्रेश्कोव्स्काया।
- (क) सामपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारो। सिद्धान्ततः मजदूर वर्ग के प्रधिनायकत्व के कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए भी वे शुरू गुरू में वील्मेंबिकों की कड़ी कार्यनीति का प्रनुसरण करने के लिए प्रनिच्छुक थे।

<sup>\*</sup> दादी । - संo

(ख) पराकाष्ठावादो । १६०५ की कान्ति में समाजवादी-कान्ति-कारी पार्टी से म्रलग हो जानेवाली एक आखा, जिसने उस समय एक णिकतमाली किमान म्रान्दोलन का प्रतिनिधित्व किया और माग की कि प्रधिकतम समाजवादी कार्यक्रम श्रवितम्ब लागू किया जाये। प्रव किसान प्रराजकतावादियों का एक नगण्य दल।

### संसदीय पद्धति

रूस में समायें और सम्मेलन उतने हमारे नहीं, जितने यूरोपीय नमूने पर संगठित किये जाते हैं। झाम तीर से पहला काम अधिकारियों और समापतिमण्डल का निर्वाचन होता है।

समापितमण्डल सभापिताल करनेवाली वह समिति है, जिसमें सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले सभी दलो और राजनीतिक गुटो के उनकी संख्यानुसार प्रतिनिधि होते हैं। सभापितमण्डल कार्यवाही का कम निर्धारित करता है, और मण्डल के सदस्य अध्यक्ष के निर्देश पर, वारी वारी से सभापित का आसन ग्रहण कर सकते हैं।

प्रत्येक प्रकार विशेषित है। वहले सामान्य निरूपण किया जाता है भीर फिर उस पर बहुत होती है। वहुत के भन्त में मिनन-भिन्न दल प्रपने प्रत्याव पेश करते हैं, और हर प्रस्ताव पर प्रलग से मतदान लिया जाता है। कार्यवाही का क्रम शुरू के ही श्राधे घंटे में छिन्न-भिन्न हो सकता है प्रांग प्रकार होना भी है। "धापात-स्थित" की दलील देकर, जिसे भीड़ प्राय: सदा ही मंजूर कर लेती है, सभा में कोई भी व्यक्ति उठकर किसी भी विषय पर कुछ भी कह सकता है। भीड़ सभा पर पूरी तरह हाबी होती है, प्रीर प्रध्यक्ष का वस्तुत: बस यही काम होता है कि वह एक छोटों सी घटी बजा कर व्यवस्था रखे और वक्ताओं को बोलने को स्वीकृति दे। सभा का प्राय: सारा वास्तविक कार्य विभिन्न दलों और राजनीतिक गुटें की मन्तरा बैटकों में होता है। ये दल और गुट, जिनका प्रतिनिधित्व उनकें नेता करते हैं, प्राय: सदा ही एकमत हो कर मतदान करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब भी कोई नयी, महस्वपूर्ण बात सामने प्राप्ति है या बोट लेना होता है, समा स्विपत कर दी जाती है, ताकि विभिन्न दल और राजनीतिक गुट धपनी मन्तरंग बैठकें कर सकें।

सभा में उपस्थित भीड़ बेहद शोरमुल करती है, वक्ताओं की तारीक में तालिया बजाती है या फिर सवालों की बाड़ी लगा कर उनके लिए बोलना मुश्किल कर देती है। समापतिमण्डल की सारी योजनामें एक भोर भरी रह जाती है। बीच बीच में प्रधानुसार ये भावाजें लगाई जाती हैं: "भ्रोसिम! छपया, भागे कहिये!", "शाबिल्लो! या "एतो बेलों! सब हैं! ठीक है!", "बोबोल्लो! बस करो!", "बोलोई! मुर्वाबाद!", "पोकोर! शर्म!" और "सीशे! चुप रहो! इतना शोर न करो!"

#### जन-सगठन

9. सोबियत। सोबियत शब्द का अर्थ है परिषद्। जार के तहत राजकीय परिपद् को गोमुवास्त्यंत्री सोबियत कहते थे। परन्तु क्रान्ति के समय से "सोबियत" शब्द से एक विशेष प्रकार के संसद का बीध होते लगा, जो मजदूर वर्ग के उत्पादन-सम्बन्धी संगठनों के सदस्यो झारा जुना जाता है—प्रपत् मजदूरों या सीनकों या किसानों के प्रतिनिधियों की सी-बियत। इसिनए मैंने इस शब्द का उपयोग इन्हीं निकायों तक सीमित एखा है थोर उनके प्रतिरिक्त सगर कही यह शब्द आया है, तो मैंने उसके निए "परिषद्" शब्द का इस्तेमाल किया है। हस के हर गांव, कस्वे और शहर में चुनी जाने वाली स्थानाय सोवियतों के न और बढ़े वडे शहरों में वार्ड (रहधोझी) सोवियतों के भी – अतिरिक्त श्रोब्लास्त्वोई या गुवेनेंस्की (हलके या प्रान्त की) सोवियतों का और राजधानी में अधिल रूसी सोवियतों की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का भी प्रस्तित्व है, जिसे उसके प्रयमाक्षरों के आधार पर स्सेन्ई-काह कहते हैं (रेखिये, निम्नालिखित अनुच्छेद 'केन्द्रीय समितियां')।

मार्च कान्ति के थोड़े दिनों ही बाद प्राय: सभी जगह मजदूरों के प्रौर सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें एक में मिल गयी। फिर भी विशेष मामलों में, जिनका उनके प्रपने विशेष हितों से सम्बन्ध होता था, मजदूरों भीर सैनिकों की शाखाम्रों की भाना सभायें होती रही। किसानों के प्रतिनिधियों की सौवियतें शेष दोनों सौवियतों के साय नभी मिली, जब बोल्शेविकों ने सरकार का तब्ता उत्तर दिया। उनकी सौवियतों का भी गठन उसी प्रकार हुमा था, जिस प्रकार मजदूरों और सैनिकों की सौवियतों का भीर उसी प्रकार किसानों की प्रविचल कसी सौवियतों की कार्यकारिणी सिमिति भी राजधानी में स्थापित की गयी थी।

२. ट्रेंड-यूनियनं। यद्यपि रुसी ट्रेंड-यूनियनों का रूप प्रधिकांशत: श्रीषोगिक था, उन्हें फिर भी ट्रेंड-यूनियन ही कहा जाता था। बोल्शेविक कृति के समय इन ट्रेंड-यूनियनों की सदस्य संख्या तीस-वालीस लाख रही होगी। ये ट्रेंड-यूनियनें एक अखिल रूसी निकाय के रूप में भी संगठित थी — प्रमरीकी फ्रेंडरेशन प्राफ लेबर का एक प्रकार का रूसी संस्करण, जिसकी प्रपनी, राजधानी में स्थापित, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति थी।

रे. कारखाना समितियां। ये स्वतःस्फूर्त संस्थायं थी, जिन्हें मजदूरों ने उद्योग पर धपना नियन्त्रण स्थापित करने की कोशिया के दौरान कारखानों के प्रत्य कारित के बाद की उस परिस्थित का फायदा उठा कर स्थापित किया, जिसमें प्रणासन-व्यवस्था ठप हो गयी थी। इन समितियों का काम यह या कि कान्तिकारी संघर्ष के बरिए कारखानों पर कव्जा कर से घीर उन्हें चलायें। कारखाना समितियों का भी प्रपना धिखल स्मी संगठन या, जिसकी केन्द्रीय समिति पेत्रोग्नाद में स्थापित थी। यह समिति ट्रेड-यूनियनों के साथ सहयोग करती थी।

दमाये। दूमा शब्द का मोटे तीर पर प्रार्थ है "विचारक निकास"। पुरानी शाही दूमा, जो जान्ति के बाद एक जनवादी रूप प्रहुण कर छः महीनी तक जनती रही, मिनस्वर १६९७ में स्वभावन: काल का प्राम बनी। इस पुस्तक में जिस नगर दूमा का उल्लेख है, वह पुन.संगटित स्पुनिसिपन परिषद् थी, जिसे अकसर "स्पुनिसिपन स्वशासन निकास" वहते थे। वह प्रत्यक्ष तथा गुम्क मनदान द्वारा निर्वाचित हुई थी, प्रीर प्राप्त व बोलेगिवक क्रान्ति के दौरान जन-समुदायों को क्षाव् में नहीं एवं सकी, तो उसका एकसाल कारण यह था कि आर्थिक सूत्र से वंध समूहीं पर प्राधारित सगठनों की बढ़ती हुई शविन के सामके विश्व दानतीतिक प्रतिनिधिस्त के प्रभाव में सामान्यतः गिरावट क्षा गयी थी।

५. जैन्सरबी। इन्हें मोटे तौर पर "जिला-परिषद्" कहा जा सकता है। जारणाही के तहत भूस्वामी वर्गों के बुद्धिजीवी जदारताबादियों द्वारा विकसित स्रीर अधिकांशत. जन्ही के द्वारा नियन्तित स्रदं-राजनीतिक, प्रदं-सामाजिक निकाय, जिनके हाथ में स्रत्यन्त न्यून शासन-सत्ता थी। किसानों के बीच शिक्षा धीर सामाजिक सेवा का काम ही उनका सबसे महस्वपूर्ण नगम था। लड़ाई के दौरान जैन्सरबोम्रों ने धीरे धीरे रूसी सेना के लिए खाने-कपड़े का पूरा इन्तजाम प्रपने हाथ में ले लिया, श्रीर इसके प्रलावा वे विदेशों से माल की ख़रीद भी करने लगे घीर मोच्चें पर सिपाहियों के बीच बहुत कुछ उस किस्म का काम करने लगे, जैसा प्रमरोकी ईसाई युक्क सथ करता था। मार्च कानित के बाद जैन्सरबोम्सों को जनवादी रूप या। ताकि वे देहाती इलाकों में स्थानीय शासन के ग्रंग बनाये जा सके। परन्तु नगर जूमाम्रों की ही तरह वे सोवियतों के सामने नहीं ठहर सके।

६ सहकारी समितियां। ये मजदूरों और किसानो को उपभोवता सहवारों समितिया थी, जिनके रस में कान्ति से पहले कई लाख सदस्य थे। मित्रिया थी, जिनके रस में कान्ति से पहले कई लाख सदस्य थे। मित्रिया थी, पान सानिया थी, पान सानिया थी, पान सानिया से सामिया नहीं किया, नयोंकि वह उत्पादन तथा वितरण के सामियों के मजदूरों के हाथों में पूर्वता अन्तिया करते का एक प्रनुक्त्य सामियों को मजदूरों के हाथों में पूर्वता अन्तिया करते का एक प्रनुक्त्य साम या। मार्च प्रान्ति के पृष्टवात् सहकारी सामित्यों का वही तेजी से प्रसाद हुआ, उन पर जन-समाजवादी, भेग्येविक थीर

ममाजवादी-प्रान्तिकारी हावी हो गये, धीर बोल्येविक फान्ति के मम्पन होने तक उन्होंने एक धनुदार राजनीतिक शक्ति की धूमिका घटा की। फिर भी जब वाणिज्य तथा परिवहन का पुराना ढाचा चरमरा कर टूटगया, सहकारी समितियों ने ही रूम का पेट भरा।

७. सैनिक सिमितियां। मोर्चो पर सैनिकों ने पुरानी प्रमलदारी के प्रकार के प्रतिश्रवाबादी प्रभाव का मुकावला करने के लिए सैनिक सिमितियों को स्पापित किया था। हर कम्पनी, रेजीमेन्ट, विवेड, डिबीजन और कार को प्रपत्ती मीर्माल, धीर उन तमाम सिमितियों के ऊपर सेना की सैनिक समिति निवासित थी। (पेलोग्राद स्थित) केन्द्रीय सैनिक समिति नेना के जनन्त स्टाफ के साथ महयोग करती थी। प्रान्त कालस्वरूप सेना की प्रणामन-व्यवस्था के टूट जाने से सैनिक समितियों के कम्प्री पर क्वारेटमास्टर विभाग का अधिकाल काम था पड़ा, और कही की सैनिक कमान की जिस्मेदारी भी उन्हीं के अपर था पड़ी।

 नौसैनिक समितियां। नौमेना में मैनिक समितियों के धनुष्य संगठन।

#### केन्द्रीय समितियां

१६९७ के बमन्त और गर्मियां में पेलोपाद में तरह तरह के सगठनों के म्रियल रूमी मध्मेलन धायोजित किये गये। मजदूरों, सैनिकों भौर किमानों के प्रतितिधियों को सोवियतों, ट्रेड-यूनियनों, कारचाना समितियों, मैनिक तथा नीमीनिक मामिनियों (तैनिक भौर नोमैनिक सेवाओं को प्रत्येक गाया के प्रतिरिक्त), महकारी सामितियों, जातियों इत्यादि की राष्ट्रीय कांग्रेस हुई। ऐसे हर सम्मेलन ने शासन-केन्द्र में अपने विशेष हितों की हिता को । प्रस्थायों सरकार जैसे बस कांग्रेस होती गयी, इन केन्द्रीय समितियों की । प्रस्थायों सरकार जैसे की सक्तिर होती गयी, इन केन्द्रीय समितियों को याध्य होकर खांग्रिकाधिक प्रशासकीर खांग्रिका फेन्द्रीय समितियों वे हैं:

अभ पुस्तक म जाल्लाखत संवाधिक महत्वपूर्ण कन्द्राम सामातया य हः यूनियनों की यूनियन। १६०५ की कान्ति के दौरान प्रोकेसर मिल्युकोव तथा दूसरे उदारपथियां ने डाक्टरो, वकीलो आदि उदार पेशों के लोगों की यूनियने स्थापित की, जिन्हे एक केन्द्रीय संगठन, यूनियनों की यूनियन के तहत एकजुट किया गया। १६०५ में इस सगठन ने क्रान्तिकारी जनवार का साथ दिया, लेकिन १६१७ में उसने बोल्गेविक विद्रोह का विरोध किया और सोवियत सत्ता के खिलाफ हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एकजुट किया।

स्ते-ई-काह। मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की प्रखिल क्सी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, जिसे इस नाम के प्रथमाक्षरो

के ग्राधार पर स्से-ई-काह कहा जाता था।

रसेन्ब्रीएलीत। "नीसना-केन्द्र" – केन्द्रीय गाँसैनिक समिति। विकलेल। रेल मजदूर यूनियन की प्रखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, जिसे उसके नाम के प्रयमाक्षरों को लेकर विकलेल कहा गया।

#### श्रन्य संगठन

साल गार्ड । रूसी कारखानों के हियबारबंद मजदूर। सबसे पहले १६०५ की कान्ति में साल गार्ड टुकड़ियों की स्थापना की गयी और मार्च १६९० में, जब नगर में शानित और व्यवस्था कायम रखने के लिए सैनिन शिव की आवश्यकता पड़ी, वे दोबारा उठ खड़ी हुई। उन समय ये साल गार्ड हियबारबंद ये और उन्हें निहस्या करने की अस्थायी सरकार की तमान की शिय वेकार गयी। कान्ति के दौरान जब भी कोई यहा संकट उत्पन्त हुमा, वे साल गार्ड सड़कों पर निकले — वे प्रशिक्षत न थे, न ही उनने भनुगासन था, परन्तु उनके अन्दर कान्तिकारी उत्साह भरा हुआ था।

सफ़्रेंद साई: पूजीवादी स्वयंसेयक, जो क्रास्ति की ग्राधिनी मंजिती में निजी स्वामित्व को बोल्जेनिकों द्वारा उम्मृनित होने से बचाने के निग

सामने प्राय । उनमें से बहुतेरे यूनिवर्सिटी के छात थे।

तेकोनस्सी। सना की तथाकथित "वर्वर हिवीजन", जो मध्य एशिया के मुसलमान कवायिनयों को लेकर बनायी गयी यी और ध्वावितगत, हर्ष में जनरम कोनींसोव के प्रति निष्ठा और प्रतिन रखती थी। तेकोन्सी स्थानी स्था धानानुवर्तिता के लिए और युद्ध में धपनी पागविक कृतना विना पिराय धानानुवर्तिता के लिए और युद्ध में धपनी पागविक कृतना विना पिरायन से।

" शहीदी टुकड़ियां " या "हिरावल टुकड़ियां "। ग्रीरतों की वटालियन सारी दुनिया में शहीदी टुकड़ी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन मर्दों की भी कितनी ही शहीदी टुकड़ियां थी। १६१७ की गर्मियों में केरेन्स्की ने "वीरत्वपूर्ण" उदाहरण ढारा सेना का अनुशासन और जुझारू उत्साह प्रवल करने के लिए इन टुकड़ियों की स्थापना की थी। शहीदी टुकड़ियों के सिपाही मुख्यतः उत्र राष्ट्रवादी युवक, अधिकाश्रतः सम्पत्तिसम्पन्न वर्गो की संतान होते थे।

ग्रफसरों की यूनियन। सेना के प्रतिकियावादी ग्रफ़सरों का एक संगठन , जिसे सैनिक सिमितियों की बढ़ती हुई शक्ति का राजनीतिक दृष्टि

से मुकावला करने के लिए स्थापित किया गया था।

स<mark>ेंट जार्जी श</mark>्रुरवीर । सेट जार्जका पदक <sup>क</sup> रणक्षेत्र मे जीहर दिखलाने के लिए दिया जाता था। इस पदक का पाने वाला ग्रपने ग्राप सेंट जाजीं **गूरवीरों** के इस संगठन का सदस्य हो जाता था, जिसमें सैन्यवाद के समर्थको का ही बोलबाला था।

किसान संघ। १६०५ में किसान संघ किसानों का एक कान्तिकारी संगठन था, परन्तु १९१७ में वह भ्रधिक समृद्ध किसानो की राजनीतिक प्रभिव्यक्ति यन गया, ताकि किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की बढ़ती हुई शक्ति और क्रान्तिकारी उद्देश्यों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके।

### काल-क्रम तथा वर्ण-विन्यास

मैंने इस पुस्तक में सर्वत पुराने रूसी पंचांग की जगह, जो तेरह दिन पीछे है, अपने पंचांग का इस्तेमाल किया है।

रुसी नामों तथा शब्दों का जो हिज्जे मैने दिया है, उसमें मैने लिप्यन्तरण के किही वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण करने की कोशिश नहीं

<sup>°</sup>सेंट जार्ज का पदक १७६६ में स्थापित किया गया था। वह जनरलों ग्रोर ग्रफ़सरों को जौहर दिखलाने ग्रीर ग्रन्छी लंबी सेवा के निए

की है, मैंने यही हिज्जे देने की कोशिण की है, जिससे भंगरेजी बोलने बाला पाठक उनके उच्चारण के सरस्तम तथा निकटतम रूप को उपसध्य कर सके।

#### पुस्तक की सामग्री

इस पुस्तक की बहुत सी सामग्री मेरे प्रपत्ने नोटों से ली गयी है। लेकिन इसके साथ ही मैंने कई सी छांटे हुए इसी प्रख्नवारों की एक पंचमेल फाइल का भी सहारा लिया है, जिससे वर्णित काल के प्राय: प्रत्येक दिन का हवाला मिलता है। इनमें (पेकीग्राद से प्रकाशित) प्रष्नेजी प्रण्नवार «Russian Daily News» (इसी वैनिक समाचार) तथा दो फ़ासीसी प्रख्नार— «Journal de Russie» (इस की पत्रिका) तथा «Entente» (एन्टेन्ट)—की फाइले उल्लेखनीय है। लेकिन इन सबसे कही प्रधिक मूल्यवान थी «Bullettin de la Presse» (प्रेस वृंतिटन), जिसे पेकोग्राद मे फ़ासीसी सूचना ब्यूरो रोजाना शाया करता रहा है ग्रीर जिसमे इसी प्रख्नारों ने प्रकाशित सभी महत्त्वपूर्ण घटनाग्रों, भाषणों तथा टिप्पणियों की रिपोर्ट दी जाती रही है। मेरे पास इस बुलेटिन की १६९७ के बसन्त से १६९० की जनवरी के ग्रन्त तक सगमग पूरी फाइल मीजूद है।

उपरोक्त सामग्री के श्रांतिरिक्त मध्य सितम्बर १६९७ से लेकर जनवरी १६९८ के धन्त तक पेलोग्राद की दीवारों पर विपकाई जाने बाली लगमग हर थोपणा, आवस्ति तथा विज्ञान्ति मेरे पास मौजूद हैं। साथ ही सभी सरकारी आदेशों और प्राव्ञान्तियों के ब्राधिकारिक प्रकाशन तथा बोल्लीकों द्वारा सत्ताक्त होने के समय परराष्ट्र मन्त्रालय में पायी जाने वाली गुन्त समिध्यों तथा दूसरे दस्तावेजों के श्राधिकारिक सरकारी प्रकाशन भी मेरे पास भोजद है।







व्ना० इ० नेनिन, १६१७



#### पहला ग्रध्याय

## पृष्ठभूमि

मितम्बर १६९७ के प्राय: भन्त में रूस माये हुए समाजशास्त्र के एक विदेशी प्रोफ़ैसर पेत्रोबार्द में मुझसे मिलने आये। व्यवसायियों तथा बुद्धिजीवियों ने उन्हें बताया था कि कांति की रफ़्तार धीमी पड़ रही है। प्रोफ़ेसर ने इसके बारे में एक लेख लिखा और फिर देश का दौरा किया। वह प्रौद्योगिक नगरो में गये ब्रौर किसान-समुदायों के बीच भी – उन्हें यह देखकर ताज्जुब हुम्रा कि वहां क्रांति की रफ़्तार तेज होती मालूम हो रही थी। मेहनत-मजूरी श्रीर खेतो-बनिहारी करने वालों के बीच ग्रनसर इस किस्म की बाते सुनी जा सकती थी: "जमीन जोतने वालो की, कारख़ाने मजदूरों के!" घ्रगर प्रोफेसर साहव मोर्चे पर तशरीफ़ ले गये होते<sub>;</sub> तो उन्होंने देखा होता कि पूरी सेना के लवों पर एक ही बात है – क्यान्ति...

प्रोफेसर को बड़ी उलझन हुई, लेकिन दर ग्रसल उलझन की जरूरत नहीं घों ; दोनों ही बाते सही धी। अगर मिल्की वर्ग अधिक अनुदार होते जा रहे थे, तो जन-समुदाय अधिक उग्र।

सामान्यतः व्यवसायियों तथा बुद्धिजीवियों में यह भावना व्याप्त थी कि कान्ति बहुत काफी दूर तक जा चुकी है, बहुत देर तक चल चुकी है और भव टहराव भाना चाहिए। केरेन्स्की की भस्यायी सरकार का 🏎 समर्थन करने वाले मृत्य "नरम" ममाजवादी दलो-ग्रोबोरोन्सी " मेन्येविको ग्रीर समाजवादी-त्रातिकारियों की भावना भी ग्रही थी।

9४ प्रवपूत्रर को "नरम" समाजवादियों के द्याधिकारिक मुख्यत्र" ने लिखा .

माति के नाटक के दो शंक है—पुरानी व्यवस्था का विश्वंम तथा नयी व्यवस्था की रचना। पहला श्रक काफी देर तक चल चुका है भीर श्रव वक्त था गया है कि दूसरा श्रंक खेला जाये श्रीर जितनी तेजी से ही सके खेला जाये। जैसा एक सहान् नातिकारी ने कहा है, "मित्रों, श्राह्में, हम सीध्रता करे श्रीर त्रांति को समाप्त करें। जो भी उसे बहुत देरतक चलायेगा, वह उसके फलो को नहीं बटोर पायेगा..."

परन्तु मजदूर, सैनिक तथा किसान जन-समुदायों के मन से यह भावना जाती नहीं थी कि भ्रमी "पहला ग्रंक" पूरी तरह खेला नरी गया है। मोने पर सैनिक सिमितियों की उन अफसरों के साथ हमेशा टक्कर होती रहती थी, जो अपने सैनिकों के साथ इन्सानों की तरह बर्ताव करने के भावी नहीं हो सके थे। मोर्चे के पीछे किसानों द्वारा निर्वाचित भूमि सिमितियों के सदस्यों को भूमि के सम्बन्ध में सरकारी विनिध्मों को कार्यनिक करने के लिए जेलों में बन्द किया जा रहा था और कारखानों में मजदूर काले विद्वों और तालाबन्दी के खिलाफ संपर्ध कर रहे थे। इतना हो नहीं, विदेश से लौटने वाले राजनीतिक प्रवासियों को "सवाछनीय" नागरिक कह कर देश से वाहर रखने की कोशिया की जा रही थी। कुछ सामलों से तो विदेशों से अपने गांवों में लौटने वाले

<sup>&</sup>quot;पुस्तक में दिये गये सूचना-अंक पाठकों को जॉन रीड की टिप्पणियों की भोर इंगित करते हैं। टिप्पणियों में लेखक ने प्रत्येक झध्याय के लिए अलग मिलसिलेवार अक दिये हैं। – संo

<sup>&</sup>quot;यहा जॉन रीड ने 'केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के समाजार' ('इस्वेस्तिया') नाम के प्रखबार का जिक्र किया है, जो उस समय मेग्गेविको चौर समाजवादी-क्रांतिकारियों द्वारा चलाया जा रहा था। –सं०

म्रादमियों को, १९०५ में की जाने वाली उनकी क्रांतिकारी कारंवाइयों के लिए गिरफ़्तार किया जा रहा या ग्रौर उन पर मुकद्दमा चलाया जा रहा या।

जनता में जो तरह तरह का असन्तोष व्याप्त था, उसके समाधान के लिए "नरम" समाजवादियों के पास बस एक ही नुस्खा था: संविधान समा के लिए, जो दिसम्बर में बुलाई जाने वाली थी, इन्तजार कीजिये। परन्तु जन-साधारण इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। संविधान समा बहुत अच्छी चीज थी; परन्तु कुछ ऐसे निश्चित लक्ष्य थे, जिनके लिए रुसी क्रांति की गई थी थीर जिनके लिए क्रांतिकारी शहीद मार्स मैदान की विरा-दराना कक में अपनी हिंहुयां गला रहे थे; ये लक्ष्य थे: शान्ति, भूमि तथा उद्योग पर मजदूरों का नियन्त्वण! और संविधान समा चहे हो या न ही, इन लक्ष्यों की प्राप्त करना ही होगा। सविधान समा को टाला गया है, बार बार टाला गया है और उसे आयद फिर टाला जायेगा तब तक, जब तक कि लोग फ्यांप शान्त न हो जायें, उतने कि वे शायद प्रपनी मार्गों में कभी करने को तैयार हो जायें! जो भी हो, क्रांति के आठ महीने गुजर चुके थे, लेकिन इतने दिनों में किया क्या गया, यह नजर नहीं साता था...

इस बीच सैनिकों ने बस सीधे सीधे सेना से पलायन कर शान्ति के प्रवन को हल करना शुरू किया। किसान जमीदारों की छावनियों में प्राग लगा देते और बड़ी बड़ी जमीदारियों पर कब्जा कर लेते। मजदूर सोड़-फोड़ करते और हड़ताल करते। कहने की जरूरत नहीं कि कारज़ानेदारों, जमीदारों और फीजी अफसरों ने स्वधावत: किसी भी जनवादी समझौते के खिलाफ प्रपना सारा प्रसर हाला...

मस्यायी सरकार की ढांबांडोल नीति कभी प्रभावगून्य सुधारों की भोर मुकती, तो कभी कठोर दमनकारी कार्रवाइयों की भोर। समाजवादी श्रम-मंत्री ने एक फ़रमान जारी करके मजदूर समितियों को हुवम दिया कि

<sup>ै</sup>मार्स मैदान – पेत्रोग्राद (ग्राज लेगिनग्राद) का एक चौक। जारशाही के विरद्ध पूजीवादी-जनवादी मार्च (फरवरी) क्रान्ति के शहीद ४ प्रप्रैल (२३ मार्च) को उसी चौक में दफनाये गये थे। ⊷सं०

प्रव से वे काम के घंटों के बाद ही प्रपनी समायें करें। मोर्चे पर सैनिकों के बीच विरोध-पक्षी राजनीतिक पार्टियों के ग्रान्दोलनकक्तांग्रों को गिरफ़्तार किया जाता, गरम विचारों के ग्रव्वारों को बन्द किया जाता ग्रीर फ्रांतिकारी प्रचारकों को मृत्यु-दंढ तक दिया जाता। साल गाडों को निरस्त्र करने की कोशियों की पहुं। प्रान्तों में ग्रमन व कानून की हिक्फावत के लिए करजाकों को मुंदा प्रान्तों में ग्रमन व

"नरम" समाजवादियों ने श्रीर मिल्वमण्डल में उनके नेतार्घों ने,
जो मिलको वर्गों के साथ सहयोग करना जरूरी समझते थे, इन कार्रवाइयों
का समर्थन किया। लोगों ने बड़ी तेजी से उनका साथ छोड़ कर बोत्लेंकिको
की तरफ रुख किया, जो इस हक में थे कि ज्ञान्ति कायम की जामें,
किसानों को जमीन दी जाये, उद्योग पर मजदूरों का नियन्त्रण हो तथा
मजदूर वर्ग की सरकार की स्थापना की जाये। सितम्बर १६९७ में
परिस्थिति नाजुक हो गई। देश की झरयन्त प्रवल भावना के विपरीत,
केरेन्स्की और "नरम" समाजवादी मिलको वर्गों के साथ मिल कर एक
संयुक्त सरकार की स्थापना करने से सफल हुए। इसका परिणाम यह
हुया कि मेन्लीविक और समाजवादी-ज्ञांतिकारी जनता का विश्वास सदी
के निए यो बैठे।

पाधा प्रवन्नवर गुजरा होगा कि 'राबोची पूत' ( मजदूरों का मार्ग) में 'समाजवादी मन्ती' गीर्पक से एक लेख प्रकाशित हुपा, जिस में "नरम" समाजवादियों के विज्ञान जन-साधारण की भावना को स्ववत किया गया था:

उनकी सेवाओं की फेहरिस्त यह है-

रमेरेतेसी: जनग्न पोलोध्सेव की महायता से सजदूरों को निरस्त्र विचा, त्रोनिवारी सैनिवी पर छंतुझ नगाया और सेना से मृत्यु-वंड के विधान का सनसोदन किया।

स्वीबेलेव: जुन में पूजीपनियों के मुताफों पर सी फीनदी <sup>24म</sup> समाने का बादा किया चीर आधिर में — आधिर में मजदूरों की कारणा<sup>ता</sup> समितियों को अस करने की कोशिया की।

धारमेल्पेवः भूमि मामिनयों के महत्यों, भैक्टों किमानों को जेसी में रूमा धीर सबहुरों नया मैनिकों के दर्जनों धारवारों को बन्द किमा। चेनोंब: उस "शाही" घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसके डारा फिनिश संसद को भंग करने का भ्रादेश दिया गया था।

साविन्कोब: जनरल कोर्नीलोब के साथ खुले तीर पर सांठ-गांठ की। प्रगर देश के यह उद्धारक (कोर्नीलोब) पेत्रोग्राद पर कब्जा न कर सके, तो ऐसे कारणों से, जिनपर साविन्कोब का बस नही था।

जारुद्मी: अलेक्सिन्स्की और केरेन्स्की की मंजूरी से क्रांति के कितने ही बेहतरीन सपूतों को, सिपाहियों और सल्लाहों को पकड कर जेली में राज जिला

निकोतिन: रेल मजदूरों से एक बेहूदा पुलिसमैन की तरह पेश प्राया।

कैरेन्स्की: इन हजरत के बारे में खामोश रहना ही बेहतर है। इनकी सेवाम्रों की सूची बेहद सम्बी है...

े हैिल्संग्रज़ोर्स में होने वाली बाल्टिक बेडे के प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया गया, जो निम्निसिखित पंक्तियों से गुरू हुमा:

हम मांग करते है कि नामधारी "समाजवादी" राजनीतिक प्रवंचक कैरेन्स्की को, जो पूंजीपति वर्ग के हित में वड़ी वेशमीं से राजनीतिक धौंसवाजी करके महान् कांति को धौर उसके साथ कांतिकारी जन-समुदायों को बदनाम और तवाह कर रहा है, अस्थायी सरकार की पांतों से क़ौरन ही निकाला जाये...

बोल्गेविकों का उत्कर्ण इन सब घटनाधों का प्रत्यक्ष परिणाम था...
मार्च १६१७ से, जब मजदूरों और सिपाहियों की गरजती हुई सहरें
तद्वीचेस्की प्रासाद से टकराई धौर उन्होंने निरस्ताही राजकीय दूभा को हस
सर्वोच्च सत्ता ध्रपने हाथ में ले लेने के लिए सजबूर किया
कात्ति की दिशा धौर प्रकम में प्रत्येक परिवर्तन जन-साधारण के, मजदूरों,
सिपाहियों और किसानों के जोर धौर दवाव से ही घटित होता रहा है।
उन्होंने मिस्तुकीव मन्तिमण्डल को गिरा दिया; यह उन्ही की सोवियत
थी, जिसने दुनिया के सामने शान्ति के लिए रूस की शर्तों को पोषित किया —

"विना संयोजनो के, बिना हरजानों के, सभी जातियों को म्रात्मिनिर्व के श्रिधकार के साथ शान्ति"; जुलाई में फिर ग्रसंगटिन सर्वहारा का स्वत स्फूर्त विद्रोह हुमा, जिन्होंने एक बार फिर तग्नीवेस्की प्राप्ताद पर चढाई की ग्रीर माग की कि सोवियते रूस का शामन-मूल ग्रपने हाय मेंसें।

योल्गेविकों ने, जो उस समय एक छोटा-मोटा राजनीतिक गुर ही थे, इस झान्दोलन की झमुझाई की। विद्वाह की ध्रतमेपूर्ण प्रसापतता के फलस्वरूप जनमत उनके खिलाफ हो गया ध्रीर दिना नेताम्रों के मब्दूरों की भीड चुपचाप खिसककर अपनी विद्योग बस्ती में वापिस चली गयी, जिसका पेत्रोग्राद में वही स्थान है, जो सँट झंतुमान " का पेरिस में है। इसके बाद बोल्गेविको की बहुशियाना घर-पकड़ शुरू हुई। ब्रोस्की "", कामेनेव ध्रीर ध्रीमती कोल्लोन्ताई "" समेत सँकड़ो बोल्गेविकों को गिरफ्तार

<sup>\*</sup> मार्च १९९७ की पूंजीवादी काति के तुरंत बाद, प्रभी ध्रभी कार्न्ती हुई बोल्गेविक पार्टी की सदस्य-संस्था अपेक्षाकृत कम थी। – सं०

<sup>&</sup>quot; सेंद श्रंतुक्षान — पेरिस का एक उपनगर। यह उपनगर धपनी मण्डूर श्रावादी के उस जुझारूपन के लिए मणहूर था, जो उसने १ म बी सदी के श्रंत तथा ११ जी सदी के कातिकारी विद्रोहों से प्रदर्शित किया था। विवोग बस्ती पेत्रोग्राद में मजदूरों की एक बस्ती थी। — सं०

<sup>\*\*\*</sup> ब्रोस्को (भोन्स्तीन), स० द०, १८६७ से इसी सामाजिकजनवादी मजदूर पार्टी के एक सदस्य, मेग्सेविक। १९१७ की गर्मियों ने
यह बोल्सेविक पार्टी मे शामिल हो गर्ये। परंतु उन्होंने बोल्सेविक नीति की
स्वीकार नहीं किया, और लेनिनवाद तथा पार्टी की नीति के जिलाक उन्होंने प्रत्यक्ष तथा प्रच्छन्न, दोनों प्रकार से संपर्य चलाया। उनकी इन
सरगर्मियों के लिए उन्हें १९२७ मे पार्टी से निकाल दिया गया।-संग

रारात्मा व । लए उन्हें १६२७ में पार्टी से निकाल दिया गया। निष \*\*\*कोल्लोन्ताई, ग्रठ मठ (१६७२ – १६५२) -- १६१५ से बोल्गेविक पार्टी की सदस्य। नवंबर त्रांति के पत्रवात् जन-कल्याण के लिए जन-कप्रिसार।

<sup>9</sup>६२० में कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महिला-विमाण की प्रध्यक्षा। 9६२९-२२ में कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय महिला-सेक्टेरियट की मंत्री। 9६२३ से एक मशहूर कूटनीतिज्ञ।-सं०

किया गया। लेनिन और जिनोच्येव कानून की गिरफ़्त से निकल कर फ़रार हो गये और छिप कर रहने लगे। बोल्शेविक अखबारों को बन्द कर दिया गयां। उकसावेवाज और प्रतिक्रियावादी चिल्लाने लगे कि बोल्शेविक जर्मनों के दलाल हैं, यहां तक कि सारी दुनिया में लोग इस बात मे विश्वास करने लगे।

लेकिन अस्थायी सरकार ने देखा कि वह इन आरोपों को प्रमाणित करने में असमर्थ है। जर्मनों से मिलकर साजिश रचने के बारे में जिस्तावें बतौर सन्त के पेश की गई \*\*, उनके बारे में मालूम हुआ कि बातों से आता है जाती दत्तावें थी, और बोल्शेविकों पर वर्गर मुक्ह्मा चलाये उनहें एक एक करके जिला जमानत के या बरायनाम जमानत पर रिहा किया प्या। अन्त में केवल छः बोल्शेविक जेंल में रह गये। गिरिंगट की तरह रोज रंग बदलने वाली अस्थायी सरकार की नपुंसकता और डावांडोल

<sup>&</sup>quot;जिनोध्येव (रावोमोस्स्को), ग० थे० - बोल्शेवियम से प्रानेक अवसरों पर विचलित हुए श्रीर छंततोगत्वा साससैवाद-लेनिनवाद से अपना नाता ही तोड़ लिया। नवंबर १६९७ में उन्होंने श्रीर कामेनेव ने मेग्शेविक समाचारपत्र 'नोवाया जीउन' (नव-जीवन) में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने सगस्त्र विद्राह के बारे में केंद्रीय सिमिति के निर्णय के प्रति विरोध प्रगट किया श्रीर इस प्रकार बोल्शेविक योजना का भेव खोल दिया। यह एक गहारी का काम था। बोल्शेविक पार्टी के सदस्यों के नाम प्राप्त में लेनिन ने कहा कि यह काम हड़ताल-भेदको का काम था श्रीर मांग को कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाये। नवंबर काति की विजय के बाब जिनोध्येव ने मेग्शेविकों, समाजवादी-क्रांतिकारियों तथा "जन-साजवादियों" के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त सरकार बनाने के विचार का समर्थन किया। १९२७ में जिनोध्येव को तथातार पार्टी-विरोधी गुटपरस्त कार्सवाह्यों करने के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। - सं०

<sup>&</sup>quot;ये दस्तावेजें यदनाम "सीस्सन दस्तावेजो "का ही भाग थी ≀ - जॉ० री० सीस्सन - प्रतिक्रियाबादी श्रमरीकी पक्षकार। बील्शेविक नेताम्रों को बरनाम करने के लिए उन्होंने जाली दस्तावेजों का एक संग्रह प्रमरीका में प्रकाशित किया। - सं०

स्पिति एक ऐसा तर्क थी, जिसका खण्डन कोई नही कर सकता था। बोल्येविकों ने फिर वही नारा-उठाया, जो जन-साधारण को इतना प्रधिक प्रिय था – "समस्त सत्ता सोर्वियर्ती के द्राय में!"। यह नारा उठा कर वे प्रथना उल्लू सीधा नहीं कर र्रेह थे, क्योंकि उस समय सोवियतों के प्रत्रर उनके कट्टर दुश्मन "नरम" समाजवादियों का बहुमत था।

लेकिन इससे भी ज्यादा जोरदार काम यह वा कि उन्होंने मजदूरों, सिपाहियो और किसानों की सीधी-सादी, अपरिष्कृत इच्छाओं को तिया और उन्हों के बाधार पर अपने तात्कालिक कार्यक्रम की रचना की। भीर इस प्रकार जहा श्रोबोरोन्स्सी (प्रतिरक्षावादी) भैन्शेविकों भीर समाजवादी-कार्तिकारियों ने प्रपने को पूजीपति वगे के साथ समझीतो में फंसाया, वहीं बोल्शेविकों ने बडी तेजी के साथ रूमी जन-साधारण के मन को जीत तिया। जुलाई में उन्हें हिकारत की निगाह से देखा जाता था और उनका पीछा किया जा रहा था, लेकिन सितम्बर बीतते बीतते राजधानी के मजदूर, वास्टिक बेडे के नाविक और सैनिक करीव करीव पूरी तरह उनकी और म्रा गये थे। सितम्बर में बड़े बड़े शहरों में होनेवाले नगरपासिका-चुनार्च महत्त्वपूर्ण थे: चुने जाने वाले लोगों में केवल १८ प्रतिशत मेन्शेविक तथा समाजवादी-कार्तिकारी थे, जबकि जून में वे ७० प्रतिशत थे...

एक घटना ऐसी है, जिसने विदेशी पर्यवेक्षकों को उलझन में डार्ज दिया—वह यह कि सोवियतों की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सैनिक तथा नौसीनक समितियों कि तथा कई ट्रेड-यूनियनों, विशेष रूप से डारू-तार मबद्दरों तथा रेल मबद्दरों की यूनियनों की केन्द्रीय समितियों ने बोल्येविकों का अध्यन्त उम्र और हिंस भाव से विरोध किया। ये समी केन्द्रीय समितियां बीच गर्मियों में मा और भी पहले चुन्ने गई थी, जब मेग्येविकों और समाजवादी-बोनिकारियों के पीछे चलने बाले लोगों की गरुया बहुन बड़ी थी और इन समितियां ने नये चुनावों की टाल दिया था या न होने दिया था। इम प्रकार हम देखते हैं कि सबदूरों प्रोर सैनिकों

<sup>&</sup>quot;प्रगन्त (गुराने पनाग के धनुसार)। पेत्रोबाद में चुनाव २º प्रगन्त को हुए।~सं∞

<sup>·</sup> देशिये 'टिप्पणिया और व्याध्याये'।-- जॉ० री०

क प्रतिनिधियों की सोवियतों के सीविधानि स्वास्तुम्तार प्रधिल हो। काग्रेस सितम्बर में सुलाई जानी चार्षिए थीं लिटन से कि श्रीधिवेशन दी महीने बाद ही होनेवाला है भीर उन्होंने कुछ इस किस्म का इशारा किया कि मार्मि सी श्रीधिवेशन दी महीने बाद ही होनेवाला है भीर उन्होंने कुछ इस किस्म का इशारा किया कि उम ममय सोवियतों अपने अधिकारों का समर्पण कर देगी। इस बीच पूरे देश में स्थानीय सोवियतों के अपनर, ट्रेड-यूनियनों की शाखाओं में और सीनकों तथा नाविकों की पातों से बोल्शेविकों की एक के बाद एक विजय ही रही थी। किसानों की सोवियतों अभी भी अनुदार बनी हुई थी, क्योंकि उनीदे देहाती इलाकों में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे ही विकासत हो रही थी भीर वहां जिस पार्टी ने किसानों के बीच एक पीड़ों से आवोतन चलाया था, वह थी समाजवादी-कातिकारी पार्टी ... लेकिन किसानों के प्रक्तूबर में विलक्ष्य साफ हो गयी, जब समाजवादी-कातिकारियों का बामपक्ष उनसे टूट कर अलग हो गया और उसने एक नये राजनीतिक दल, वामपंथी समाजवादी कातिकारी पार्टी की स्थापना की।

इसके साथ ही इस बात के लक्षण सर्वत्र प्रयट हो रहे थे कि प्रतिकियावादी शिवतयों का आत्मिवश्वास बढ़ता जा रहा था । उदाहरण के लिए, जब पेकीशाद के जोइस्स्की थियेटर में 'जार के पापो का पड़ा' नामक एक प्रहस्त खेला जा रहा था, राजतंत्रवादियों की एक टोली ने प्रभिनेतायों के "सम्राट का अपमान करने के लिए" जान से मार डालने की धमकी दी। कुछ झख़बार एक "क्सी नेपोलियन" के लिए हसरत कर रहे थे। पूंजीवादी बुढिजीवियों के लिए सजदूरों के प्रतिनिधियों (राबोबिख देपुतातोव) की सोवियतों के लिए सोबाबिख देपुतातोव — कुतों के प्रतिनिधियों नी सोवियतें के लिए सोबाबिख देपुतातोव — कुतों के प्रतिनिधियों नी सोवियतें — कहना एक विलक्षण मामूली वात थी।

9 प्रमन्त्रयर को मेरी बातचीत स्तेपान गैक्शोगीयिविज सिम्रानोजीय नामक एक बहुत बढ़े रसी पूजीपति से हुई, जिनके बारे में कहा जाता पा कि वह "स्स के राकफेलर" है। राजनीति में वह कैंडेट मताबलम्बी थे।

"कान्ति एक बीमारी हैं,"ं उन्होंने कहा। "विदेशी शक्तियों को यहा कभी न कभी हस्तक्षेप करना ही होगा, उसी तग्ह जैसे डाक्टर बीमार बच्चे के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, ताकि उसे प्रच्छा किया जा सके धौर उसे चलना सिखाया जा सके। वेशक यह बात कनोवेश गैरमुनासिव होगी, लेकिन राष्ट्रों को यह समझना होगा कि उनके प्रपर् देशों मे बोल्शेविवस का, 'सर्वहारा अधिनायकरव' धौर 'विश्व सामाजिक क्रान्ति' जैसे संकामक विचारों का खतरा कितना वड़ा है... एक संभावना यह है कि यह हस्तक्षेप शायद मावश्यक न हो। परिवहन में गड़बड़ी फैती हुई है, कारखाने चन्द हों रहे हैं धौर जर्मन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि मुखमरी और पराजय से इसी जनता की अनल ठिकाने बा

थी॰ लिम्रानोजोब ने जोर देकर प्रपनी यह राय जाहिर की कि बाहे कुछ भी हो ज्यापारियों और कारख़ानेदारों के लिए मजदूरों की कारख़ाना समितियों को कायम रहने देना या उचोंग के प्रवन्ध में मजदूरों को किसी भी तरह हाथ बंटाने देना ससस्मव होगा।

"जहां तक बोल्लेविकों का प्रका है, उनका निपटारा दो में से एक तरीके से होगा। सरकार पेत्रोग्राद खाली कर दे, मुहासिर का एलान करें और फिर हलके का सैनिक कमांडर विना किसी रस्मी कानूनी कारवार्ष के इन साहवान के साथ पेश था सकता है... या धनर, उदाहरण के लिए, संविधान समा कोई कल्पनावादी अवृत्त प्रदर्शित करती है, तो उत्ते गस्त-बल से मंग किया जा सकता है..."

जाड़ा आने वाला था— रूस का अयानक जाड़ा। मेंने व्यवसायियों को यह कहते सुना है: "जाड़ा हमेंबा से रूस का सबसे प्रच्छा दोस्त रही है। अब वह शायद हमें कालि से छुटकारा दिला देगा।" बर्चीत मोर्चे पर प्राक्षत के मार्ट निक्स्साह सैनिक पहले ही की तरह फाके कर रहे वे भीर मारे जा रहे थे। रेलों की व्यवस्था टूट रही थी, खुराक को की ही रही थी और कारखाने बन्द हो रहे थे। निराशा की चरम सीमा पर पहुंच कर जनसाधारण चीख पड़े—पूजीपित वर्ग ही जनता के जीवन की अत्यावंत्रत कर रहा है, वही मोर्चे पर हार के लिए जिम्मेदार है। जनरा को नेता के जीवन की अत्यावंत्रत कर रहा है, वही मोर्चे पर हार के लिए जिम्मेदार है। जनरा को नीता के का कर से प्राप्त देश के उसके कर्माय के अवि करने की की कहा "हमे प्राप्त है। जनरा के जीवन करने को नेता कर कर से प्राप्त देश कर कर से का कर से प्राप्त से पड़ियो," उसके ठीक बाद ही यह नगर दुस्तन के हवाले कर दिया गया।

वर्ग-मुद इतना उग्र हो सकता है, अमरीकियों के लिए यह अविश्वसनीय है। लेकिन में खुद उत्तरी मोर्चे पर ऐसे प्रकारों से मिल मुंका हूं, जो साफ साफ कहते थे कि वे सैनिक समितियों से सहयोग करने की अपेक्षा युद्ध में पराजय को अधिक श्रेयरकर समझते हैं। कैंडेट पार्टी की पेत्रोग्राद शाखा के मन्त्री ने मुझे बताया कि देश के आर्थिक जीवन को ट्रंप करना अपित की साख मिटाने के आन्दोलन का ही एक भाग है। एक पित-राष्ट्र के कूटनीतिश ने, जिनका नाम प्रगट न करने के लिए में वजनवद हूं, इस बात की स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर पुष्टि की। मुझे मालूम है कि ख़ारकोव के नजदीक की कई कोयले की खानों में उनके मातिकों ने प्राग लगवा दी और उनमें पानी अरवा दिया, मास्को की कुछ द्वती मिलों के इंजीनियर जाते जाते मशीनों को चीपट कर गये, रेल अधिकारी रेल-इंजनों को तहस-नहस करते रंगे हाथों मजदूरों द्वारा एकड़े

मिलकी वर्गों का एक वड़ा भाग कान्ति की अपेक्षा, प्रस्थायी सरकार की भी भेपेक्षा जर्ममी को जीत को अधिक श्रेयस्कर समझता था, भीर ऐसा गहते में भी न क्षित्रकता था। जिस रूसी परिवार के साथ में रहता था, उसमें खाने की मेज पर बातजीत का विषय प्रायः निरपन्नाद रूप से यह होता – जर्मन आयेंगे और अपने हाथ "शास्ति और सुव्यवस्था" लायेंगे...मेंने एक शाम मास्कों के एक व्यापारी के घर विताई। ज्याय के बक्त हमने मेज के गिर्द बैठें न्यारह आदिमियों से पूछा, वे किसे बेहतर समझते हैं — "बिल्हेंट्स को या बोल्शेविकों को", ग्यारह में से दस ने विल्हेंटस को बना...

सट्टेंबाडों न झाम गड़बड़ी और अध्यवस्था का फ़ायदा उठा कर दीलते बटोरी और उन्हें अपनी रंगरेतिबयों में या सरकारी प्रफ़सरों की सृद्धिया गमें करने में उड़ाया। अमाज और ईधन को चौर गोदामों में जमा किया गया, या चौरी-छिपे देश से बाहर स्वीडन रवाना किया गया। उदाहरण के लिए, काति के पहले चार महीनों में पेलोग्राद नगरपालिका के बड़े वर्ड गोदामों से अमाज के रिजर्व स्टाक दिन-बहाड़े लूटे गये, और यह लूट यहा तक यदी कि दो साल के लिए पर्याप्त अमाज का स्टाक एक महीना के लिए भी नगरवासियों का पेट घरने के लिए काफ़ी नहीं रह गया...

प्रस्थायों सरकार के प्रतिनम ग्राय-मन्त्री की सरकारी रिगोर्ट के प्रतृत्तर कहवा ब्लादीबोम्मोक में की धीड दो रुवल के योक भाव में गरीदा गरी श्रोत उमी के लिए पेबोधाद में उपभोक्ता ने १३ रुवल दिये। बड़े भहते की सभी दुवानों में टनो धनाज धीर वगदा भरा गड़ा था, तेविन उन्हें दीलतमन्द लोग ही ग्रारीट सबते थे।

मुफरमल के एक शहर में मेरी बाकिफियन एक व्यापारी के परिवार में थी, जो घव मट्टेवाज या जैसा रूमी लोग गहते हैं, मारोघोर (तुटेंग, नरपिणाच ) हो गया था। उसके तीन लड़के रिश्वन देकर फ़ीकी नीरिस्यो से निकल द्यापे थे। एक धनाज की सट्टेयाजी करता था। दूमरा लेता की खानों का उड़ाया हुमा सोना फिनलैंड के कुछ ग्हरयमय गरीदारी के हार्य बेचता था। तीसरे का एक चाकनेट के कारफाने में इतना बड़ा हिस्सा या कि वह कारखाना उसी के नियन्त्रण में चलता था। यह प्रपना <sup>मात</sup> स्थानीय सहकारी समितियो को बेचता था - इस शर्त पर कि ये ममितिया उसकी तमाम जरूरतो को पूरा करे, भौर इन प्रकार जब कि जन-साधारण भ्रपने राशन-कार्डों पर भ्राधा पाव काली डवल-रोटी पाते थे, उसके <sup>पात</sup> सफेद डबल-रोटी, चीनी, चाय, मिली, मक्खन भीर केक के ढेर के ढेर थे ... फिर भी , जब मोर्चे पर सिपाही भूख , ठंड ग्रीर धकाबट से लाबार हो कर लड़ न सकते, इस परिवार के लोग कितने गुस्से से चीखते। "डरपोक! मुदादिल!" श्रीर "रुसी होने के लिए" कितनी "शर्मिन्दगी" जाहिर करते... और जब आखिरकार बोल्शेविको ने चोर गोदामो में बहुत सा रसद-पानी जमा किया हुआ पाया श्रीर उसे जब्त कर सिया, तो इन व्यापारियो की निगाह में वे कितने बड़े "लुटेरे" थे।

समाज की सतह पर इस सारी सडांध के नीचे पुराने जमाने की तारीक ताकते, जो निकोलाई द्वितीय के पतन के समय से बदली न थी, पोशीदा तौर पर धीर बढ़ी सरगर्मी के साथ काम कर रही थी। बदनाम प्रोखराना (राजनीतिक पुलिस) के एजेन्ट प्रभी भी काम कर रहे वे जार के लिए प्रीर जार के ख़िलाफ, केरेन्सकी के लिए धीर केरेन्सकी के खिलाफ जो भी उन्हें पैसा दे, वे उसके हाथो बिकने के लिए तैयार थे... धंदेर में ममदूत समाइयों जैसे तरह तरह के ख्पोण संगठन प्रतिक्रिया को किसी न निजी हम में पुरास्पारित करने की नोशिक में लगे हुए थे।

प्रस्टाचार तथा बीमत्स मर्धासत्यों के इस बातावरण में एक स्पष्ट स्वर दिन-प्रतिदिन गूजता रहता था, वह था बोत्जीवकों की बराबर गहरी होती हुई भावाज: "समस्त सता सोवियतों के हाथ मे! लावों-करोड़ों माम मजदूरों, सिपाहियों, किसानों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों के हाथ में! हमें जमीन बाहिए, रोटी चाहिए! इस बेमतलब लड़ाई का ख़ारमा होना चाहिए, गुप्त कूटनीति का, सट्टेबाजी का, गहारी का ख़ारमा होना चाहिए... जांति ख़तरे में हैं, और उसके साथ सारे संसार में जनता का प्रयेय ख़तरे में है!"

सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच, सोवियतों और सरकार के बीच जो संघर्ष गुरू मार्च के दिनों में छिड़ गया था, घव उसकी परिणति होने को थी। एक ही छलांग में मध्य युग से निकल बीसवी सदी में प्रवेश कर रस ने चिकत-विमृद्ध संसार के सामने कान्ति की दो प्रणालियो — एक राजनीतिक और दूसरी सामाजिक —को सामातिक संघर्ष की प्रवस्था में प्रगट किया।

इन तमाम महीनों की भुखमरी के बाद और घम टूटने के बाद रूसी काति की प्राणसांक्त की यह कैसी अभिरूयन्ति थीं ! पूजीपति वर्ग को अपने रूस को खादा प्रच्छी तरह जानना चाहिए था। जल्दी ही रूस मे काति की "बीमारी" का सिलसिला पूरी तेजी पर घाने वाला था...

हमने हतनी तेजी के साथ अपने को नये, अधिक गतिशील जीवन के अनुरूप ढाल लिया था कि पीछे मुड़कर देखने से लगता था कि नवस्वर विद्याह के पहले रूस एक दूसरे ही युग में था, बेहद रूढ़िपंथी था। हम उसी तरीके से बदस गये थे, जैसे रूसी राजनीति समूची भी समूची वामपंथी पिकान के अब्दु " कहकर दिशा में बुत्तक एड़ी थी, यहा तक कि कैडेटों को "जनता के अब्दु " कहकर दान, जीवेर, गोत्स और अलासेन्स्वेन जैसे "मध्यमार्गी" समाजवादी नेता जनके समुचायियों के लिए भी घोर प्रतिकायायी बन गये और बीवतीर जैसे लीग, यहां तक कि मिनसम गोर्की तक, दक्षिणपंथी हो गये ... सगभग बीच दिसम्बर, १९९७ में कुछ समाजवादी-कातिकारी नेताओं विदेश राजदूत सर जॉर्ज ब्यूकनन से एक निजी मुलाकात की प्रीर

उनसे बडी ध्राजिजी से कहा कि वह किसी से उनके ग्राने का जिक्र न करें, क्योंकि वे "घोर दक्षिणपंधी" समझे जाते थे।

"जरा सोचिये," सर जॉर्ज ने कहा। "साल भर पहले मेरी गरकार ने मुझे हिदायत दी कि मैं यह देखते हुए कि मिल्युकोव कितना खतरनारु वामपथी है उससे मुलाकात मजुर न करूं!"

रुस मे, खासकर पेतोग्राद में, सितम्बर श्रौर श्रवतूवर से बुरै महीने और नहीं है। फीका, उदास, धुषला आसमान, लम्बी होती जाती राते, लगातार सराबोर कर देने वाली वारिश। राह चलते पैरों के नीचे लबालक गहरी फिसलन भरी कीचड, जो पैरों से चिपकती और जिसकी छाप भारी भारी बूट हर जगह डालते। नगरपालिका प्रशासन के बिल्कुल ठप हो जाने की वजह से हालत और भी बुरी हो गई थीं। फ़िनलैंड की खाड़ी सेतेजें। चुमती हुई नम हवाये वह रही थी और ठंडा कोहरा सड़कों में उमडा धा रहा था। रात में बचत के ट्याल से और जेप्लिनों के डर से भी मड़री की बत्तिया बहुत कम जलाई जाती थी - एक बत्ती यहा, तो एक वहा। लोगों के अपने घरों में विजली छ: बजे शाम से आधी रात तक जलती रहती, जब कि मोमबत्तिया फ़ी मोमबत्ती ४० सेंट के हिसाब से बिकती भीर मिट्टी के तेल का तो दर्शन भी दुर्लभ था। तीसरे पहर तीन वर्ज से लेकर दूसरे दिन दस बजे तक श्रंधेरा छाया रहता। चोरियां बढ़ गई थी भीर मकानो में कसरत से सेधें लगायी जा रही थी। अपने मकानो में लोग भरी राइफले हाथ में लेकर पूरी रात पारी पारी से पहरा देते। यह <sup>धी</sup> मस्थायी सरकार के तहत पैत्रोग्राद की हालत।

हंपता-य-हंप्रता खांच की कभी होती जाती। डबल-रोटी का दैनिक रागन डेद पीड से एक पीड हुमा, फिर तीन घोषाई, प्राधा प्रीर एक चोषाई पींड ही रह गया। घन्त में एक हंप्रता बिना रोटी के ही निकल गया। जहा तक चोनी का सवस्त है, धाप महीने मे दो पीड की दर से उसे पाने के हक्दार थे—बगर्ते कि धाप उसे पा सके, ऐसा सीभाग्य कम ही प्राप्त होना था। चानतेट के एक बार (इंडी) या नेजायका कैंडी के एक पींड के लिए मान से दस स्वल तक कुछ भी, और एक डालर से नम तो विगी हानन में नहीं, देना पड़ता था। घहर के धाये बच्चों के लिए पूप पा प्रीर धाये के लिए नहीं। धायकाश होटलों और निजी परों में महीनों तक ट्राय का दर्शन न होता। फलों के मौसम में फलों का यह हाल था कि सड़क के नुक्कड़ों पर सेव ब्रौर नाशपाती तोने के मोल विकते — एक सेव या एक नाशपाती एक रुवल में...

दूध और डबल-रोटी के लिए, चीनी और तम्बाकू के लिए आपको ठंड ग्रीर बारिण में घंटों साइन में खडा होना पड़ता। रात भर की एक मीटिंग से घर लौटते हुए मैंने सबेरा होने से पहले ही ख्वोस्त (पूछ) को बनते हुए देखा है; अधिकांशत: स्त्रियां, जिनमें कुछ गोद में बच्चे लिए भी होती, लाइन में खड़ी होती... कार्लाइल ने मपनी पुस्तक 'फ़ांसीसी नाति में कहा है कि फ़ांसीसी जनता दूसरे सभी जनों की तुलना में इस माने में विशिष्ट है कि वह लाइन में खड़ी होने की क्षमता रखती है। रूस इस दस्तूर का भादी हो चुका या, जो १९१४ में ही "महामान्य" निकोलाई के शासनकाल में शुरू हुआ, भीर तब से लेकर १९१७ की गर्मियों तक दीच बीच में चलता रहा और इन गर्मियों में तो वह एक नियमित व्यवस्था के रूप में पूरी तरह स्थापित ही गया। जरा सोविये, रस की कड़ाके की सर्दी में लोग फटे-चीपड़े पहने हुए पेबोग्राद की सड़कों पर, जिनपर मालूम होता था कि सफेद टीन की चादरे विछी हुई है, दिन वित भर खड़े रह जाते थे! मैंने रोटी के लिए लगी हुई लाइनों मे खड़े होकर मुना है कि किस तरह उनके बीच से रूसी भीड़ की प्रद्भुत सदभावनापूर्ण प्रकृति के ऊपर हावी होकर असंतोय का कटु, तीक्ष्ण स्वर रह रह कर फूट पड़ता था...

कहने की जरूरत नहीं कि सभी थियेटरों में इतवार समेत हर रात मों होते। मारिईन्सकी थियेटर में करसाविना ने एक नये बैंले में अभिनय किया, नृरय-प्रेमी तमाम रूसी उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। मल्यापिन का गायन उन्हीं दिनों चल रहा था। अलेक्सान्द्रीन्स्की थियेटर में अलेक्सेई तील्सतोई की कृति 'इनान भयानक की मृत्यु' का मैयेरफोस्ट क द्वारा प्रस्तुत नाट्य-रूपांतर फिर से खेला जा रहा था। मुझे याद है, जब यह नाटक

<sup>°</sup>मेंबेरखोल्द, व० ए० (१८७४–११४०) – एक सोवियत नाट्य-निर्देशक और प्रभिनेता। – सं०

चल रहा था, भ्राही पेज स्कूल का एक छात्र अपनी वर्दी पहने हुए नाटक के अंको के बीच सुने भ्राही बाक्स, जिसके राज्य-चिह्न मिटा दिये गये थे, की भ्रोर मुह करके बाकायदा सलाम बजाने की मुद्रा में खड़ा हुमा... "किवोये जेरकालों" (तिरछा आईना) नामक कम्पनी ने क्नीससेरि" की कृति 'रीगेन' का एक सुन्दर अभिनय प्रस्तुत किया!

यविष हरिमताज और दूसरी चित्रभावास ये तोग्राद से हटा कर मास्को भेज दो गई थी, जिल्लो की प्रदर्शनियां हर सप्ताह होती रहती थी। बुिंदजीयो परिवारो की महिलायें सुड की धुड साहित्य, कला तथा सुगम दर्शन के बारे में भाषण सुनने जाती। खास तौर पर थियोसोफिस्टो की सरपिया बड़े जोर पर थी, भौर मोझ सेना (सैल्वेशन धार्मी) ने, जिसे हतिहास में पहली बार रूस में प्रवेश करने दिया गया था, वीवार्ती पर प्रमुच बेगुमार पर्वे विपकाये थे, जिनमे दिव्य-सन्देश सभाग्रों की सूब नायें होती। स्ती दर्शको के लिए ये सभायें विनोद की और प्राथम्य सी भी बस्तु थी...

जैसा ऐसे वृत्त हमेवा होता है, नगर का लीक से बंधा तुच्छ जीवन कार्ति की यथासम्मद अवहेलना करता हुआ चलता जा रहा था। विव प्रमी कुकविया करते, लेकिन उनमें कार्ति का चिक्र भूले भी न होता, यथायंवादी चित्रकार मध्यपुगीन रूसी इतिहास के दृश्यों को आकते, कुछ भी आकते, लेकिन वे कार्ति की तसवीर हरगिज न देते। प्रान्तों से मुवा महिलाये कासीसी आपा और गायन सीवने के लिए राजधानी में प्राती भीर मीजवान, हसीन और अपनी मृतकाशी के हिए राजधानी में प्राती भीर मीजवान, हसीन और प्रपनी नकाशी के हिए राजधानी में प्राती भीर मीजवान, हसीन और प्रपनी नकाशी की हुई काकेशियाई तलवार वाये पूर्व वस्तीक पहुने और प्रपनी नकाशी की हुई काकेशियाई तलवार वाये होटलों के प्रकोध्छो में पुमते रहते। छोटे-मीटे अफसरों के घरों की महिलायें तीतरे पहर एव-दूसरे के साथ बैठ कर चाय पीती, हर महिला अपने स्तानावंद हाथ में अपने साथ अपनी सोने या चादी की या रतनाटित कार्यरा भन्नपा और आधी डवल-रोटी लेकर चलती और वे यह मनाती

शाही पेज स्कूल – जारजाही रूस में एक विशेष सैनिक स्कूल, जिसमें जनरतों भीर उच्च पदाधिकारियों के वेटे भरती होते थे। – सं०

<sup>&#</sup>x27;'स्तोत्सलेर , धार्थर ( १८६२–१६३१) – एक धास्ट्रियाई लेखक । – सं०

कि जार वापिस झा जाये या जर्मन झा जाये, या कुछ ऐसा हो कि नौकरो की समस्या मुन्स जाये... एक दिन तीसरे पहर मेरे एक दोस्त की लड़की पर लीटी, तो वह झापे से बाहर हो रही थी, क्योंकि उसे ट्राम-गाड़ी की महिला कंडक्टर ने "कामरेड" कह कर पुकारा था!

उनके चारों ग्रोर एस की धरती प्रसब वेदना से छटपटा रही थी भीर एक नये संनार को जन्म दे रही थी। जिन नौकरो के साथ कुत्तों जैसा सलूक किया जाता या और जिनके सामने चन्द ठीकरे फैक दिये जाते थे, वे अब खुदमुख्तार हो रहे थे। एक जोड़ी जूते की कीमत सी रूबल से प्यादा थी और चुंकि मासिक तनपाह ग्रीसतन् करीव ३५ रुवल थी, मौकर लाइनों में खड़े होकर एड़िया रगड़ने या जूते विसने से इनकार कर देते । इतना ही नही , नये रूस में हर गर्द और औरत को बोट देने का हक हासिल था; मजदूरों के ब्रखवार निकल रहे थे, जो नयी श्रीर चौका देने वाली बाते कहते थे। भौर फिर सोवियते थी ग्रीर युनियने थी। इंग्योबिकों (गाड़ीवानों) की मधनी सूनियन थी; उनके प्रतिनिधि भी पैलोप्राद सोवियत में थे। होटल कर्मधारी और वेटर संगठित थे भीर वे विष्या लेने से इनकार कर देते। रेस्तोरा की दीवाली पर वे नोटिसें चिपका देते, जिनमे लिखा होता: "यहां विष्यय नही ली जाती", या "ग्रगर कोई भादमी वेटरी करके प्रपनी रोजी कमाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे बिट्शिश देकर उसकी तौहीन करे"।

मोर्चे पर सिपाही अफसरो के साथ अपनी लडाई तड़ रहे थे श्रोर अपनी समितियो डारा स्वशासन की शिक्षा प्रहण कर रहे थे। कारखानों के अन्दर वे बेजोड़ रसी संस्थायें - कारखाना समितियां - पुरानी व्यवस्था सं संपर्य के दौरान अनुभव, शनित श्रीर श्रपने ऐतिहासिक मिशन की समझ मर्जित कर रही थी। समुखा रुस पढना-लिखना सीख रहा था, वह

<sup>\*</sup>देखियं, 'टिप्पणियां श्रीरं व्याख्याये'।--जॉo रीo

३० मई (१२ जून) - २(१६) जून में होनेवाले कारखाना समितियों के पंत्रीप्राद सम्मेलन में भाग लेनेवालों के बहुमत ने (तिन चौचाई) बोल्मेविको का साथ दिया।-सं०

राजनीति, ग्रथंशास्त्र, इतिहास पढ़े जा रहा था, वयांकि लोगों की प्रात-पिपासा जाग गयी थी . हर बड़े शहर में, अधिकांश छोटे शहरों में भी, मोर्चे पर हर राजनीतिक गुट का अपना अख्वार निकलता था - कभी वभी तो एक नहीं, कई प्रस्तवार निकलने थे। लाखों पैस्फलेट हजारों संगठनों द्वारा बाटे जा रहे थे, बीर सेनाम्रों मे, सावों मे, कारखानी में, सड़कों गलियो तक में उनकी जैसे झड़ी लगी हुई थी। शिक्षा की लालसा, जी इतने दिनो दबाई गई थी, त्राति के साथ सहसा प्रज्वनित हो उठी और भत्यन्त प्रवल तथा उग्र रूप में प्रगट हुई। अकेले स्मोरनी संस्थान से पहले छः महीनो में हर रोज टनो माहित्य गाड़ियों में भरकर, रेल-गाड़ियों मे भर कर बाहर भेजा गया, और यह साहित्य देश के कोने कौने में फैल गया। जिस तरह गर्म तपता हुमा बालू पानी सोखता है और फिर भी भ्रतृप्त रहता है, उसी तरह रस यह सारी पठन-सामग्री चाट गया, भ्रीर फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। झौर यह सामग्री किस्सा-कहानी न थी, गढा हुमा इतिहास नहीं थी, मिलावटी मजहब नहीं थी मीर नहीं बह सस्ता, दो कौड़ी का विगाइने बाला कथा साहित्य थी। यह पठन-सा-मग्री थी - सामाजिक श्रीर श्राधिक सिद्धान्त, दर्शन, सोस्स्तोई, गोगोल ग्रीर गोर्की की कृतिया...

भीर फिर वह सारी बातचीत और बहस, जिसके सामने कार्लाहक का "फ़ासीसी वाक्-प्रवाह" महज एक पतली सी धारा था। विवेटरी, सर्वतीं, रुक्लों, नस्तवों, सोवियतों के सभा-क्सों, यूनियनों के सबर दफ़्तरीं, वार्तिकं में तकचर, वाद-विवाद, भाषण ... मोर्चे की खाइयों में, मानों के चीकों में, फाराजानों में सभायों ... वह वितता प्रद्भुत दृग्य होता, जब पुतीलोक्को जावोद (पुतीलोव कारखाता) के ४०,००० मजुर सामाजिक-जनवादियों, समाजवादी-क्शों करों सराजकतावादियों - जिल की तो, जो कुछ भी कहना हो, जसे सुनने के लिए, जब तक दह बीजता जाये, तब तक सुनने के लिए निकल पड़ते। विज्ञाय सह वीजता जाये, तब तक सुनने के लिए निकल पड़ते। विज्ञाय सह सार्वजनिक मापण का एक मब बना हुमा था। रेस-गाहियों में, सभी जगहों में बहसे हमेशा प्रपने धार्ण छत्न जाती...

श्रीर फिर प्रियाल रसी सम्मेलन श्रीर कांग्रेसें, जिनमें दो प्रायक्षीपों के लोग इन्हें होते -सोवियतों के, सहकारों समितियों के, जेम्सत्बोशों के लोग इन्हें होते -सोवियतों के, सहकारों समितियों के सम्मेलन; जनवादी सम्मेलन, मास्को राजकीय सम्मेलन, रुसी जनतन्त्र को परिपद्। पेत्रोग्राद में हमेगा तीन-चार सम्मेलन एक साथ ही चलते रहते। हर समा में भाषणकर्तात्रों का बबत वाद्य देने की कोशिशों बेकार जाती, हर श्रादमी इसके लिए झाजाद था कि उसके मन में जो भी विचार हो, उसे वह बेदाइक जाहिर करे।

हम रोगा के पीछे बारहवी सेना के मोचें पर गये, जहा फटेहाल धीर नंगें पैर मादमी, जिनकी हिंडुया निकल झायी थी, घोर निराशाजनक खाइयों की कीचड़ में मुल रहेंथे। जब उन्होंने हमें देखा, वे उठ खड़े हुए – उनके चेहरे टिटुरे हुए थे और उनके बदन की मीली जिल्द फटे हुए कपड़ों के बीच से झलक रही थी। उन्होंने बड़े चाव से पूछा, "क्या झाप हुए पढ़ने के लिए लाये हैं?"

परिवर्तन के नितने ही बाह्य सक्षण देखें जा सकते थे तो क्या; प्रतिकतान्द्रीत्स्को थियेटर के सामने महान् येकातेरीना की मूर्ति प्रपने हाथ में एक छोटा सा लाल जंडा लिये थीं, तो क्या; दूसरे झंडे, जिनका रंग कुछ उड़ा हुया था, सभी सार्वजनिक भवनो के ऊपर फहरा रहे थे, शाही निशान भीर उकाव या तो फाड़ डाल गये थे, या उन पर कपड़ा डाल विया गया था, और उरावने शोरोदोबोई (नगर पुलिस) को जगह भव नमीं से नेव आने वाली निहत्थी नागरिक मिलिशिया सड़कों पर गश्त लगा रही थी, तो भी क्या, इन सब के बावजूद गुजरे जमाने की बहुत सी अजीवोगरीब अलामते अभी मौजट थी।

उदाहरण के लिए, पीटर महान् का 'ताबेल थ्री रान्याख़' - दरजावार तरतीय - जिस को उन्होंने सक्षी के साथ रस पर लागू किया था, प्रभी भी चल रही थी। स्कूषी लड़को समेत प्राय. सभी लोग प्रपनी मुकर्रर विदेशा पहनते थे, जिनके बटनो थ्रीर कथ्ये की पिट्टमों पर शाही निशान श्रक्ति होते थे। तीसरे पहर करीय पाच बजे सडके ढलती उम्र के कुछ

<sup>\*</sup> देखिये , 'टिप्पणिया और व्याख्याये'! — जॉ**॰ री॰** 

सरमें हुए वर्षियोग स्मारवानों से असे होती, जो स्वालयों सा सरकारी सम्पातों की बढ़ी बढ़ी बारिकनुमा इसारतों से बाम करने के बाद पोर्ट-पंतियों रिए सार्व अर सायद पर रिमाब समारे पर जाते होते कि उनते उत्तर के किने परसारों की मृत्यू होते से वे तरक्की पा कर कालेकिएड प्रमेगर या दिशों की-स्मार्थ के पाक्षित चीन (दर्जे) को प्राप्त कर सकेंग्रे, नाहि सायों घष्णी पेतन पर या शायद सेट ऐन का पदक पाकर रिटायर होते की सम्भावना हो सहे.

करा जाता है कि जब कारित पूर बाद पर थी। तब एक दिन सेनेंटर सीकोशीय नागरिक निवास परने सेनेट की एक सीटिय से बास रेने के लिए साबे, सेकिन पर्ट भीतर नहीं पूरत दिया गया, क्योंकि उन्होंने बारवारी रेवा की नियत नहीं नहीं पहल क्यों थी।

्रत पुर राष्ट्र की जावार भीर शिष्टन की इस पृष्टमूमि में ही कम की प्राप्त भीर उठ खडी हुई प्रनास का रानदार मुपूस निकास ...

### दूसरा ग्रध्याय

# उठता हुआ तूफ़ान

सितम्बर भ जनरल कोर्नीलोब ने अपने को रूस का सैनिक अधि-नायक घोषित करने के लिए पेवांग्राद पर चढ़ाई की। सहसा उनके पीछे पूजीपति वर्ग का फौलादी पंजा प्रगट हुमा, जिसकी यह जुरँत हुई थी कि फ़ान्ति को कुचलने की कोशिश करे। कुछ समाजवादी मन्दी भी कोर्निलोब-काण्ड में शामिल थे, केरेन्स्की तक पर शक किया जा रहा था 1 । साविक्तोब से जब उनकी पार्टी, समाजवादी-फ़ान्तिकारी पार्टी, की केन्द्रीय समिति ने जवाव तलब किया, उन्होंने अपनी सफाई देने से इनकार किया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। कोर्नीलोब सैनिक समितियों के हाथों बन्दी हुमा। उनके जनरलों को बर्ख़ास्त किया गया, मन्द्रियो को सुमतल करके काम से प्रलग कर दिया गया और फलत: मंतिमण्डल का पतन हो गया।

कैरेस्की ने पूंजीपति वर्ग की पार्टी, कैडेटों को ग्रामिल करते हुए एक नया मित्रफडल बनाने की कोशिश की। लेकिन उनकी पार्टी, समाजवादी-श्रात्तिकारी पार्टी ने उन्हें ब्रादेश दिया कि वह कैडेटों को शामिल करें। कैरेस्की ने पार्टी का हुक्म मानने से इन्तर किया और समाजवादी-श्रात्तिकारियों के अपने हठ पर बड़े रहने की सूरत में मन्त्रिमण्डल से स्तीका देने की धमकी दी। लेकिन जन-मानना इतनी प्रवल भी कि फिलहाल

भगस्त (पुराने पंचाग के अनुसार) – सं०

उनकी यह हिम्मत न पडी कि उनका विरोध करें, श्रीर हुमा यह कि केरेन्स्की की श्रध्यक्षता में पाच पुराने मन्त्रियों के एक ग्रस्थायी निर्देशन-मण्डल' ने तब तक के लिए सत्ता श्रपने हाथ में ते ली, जब तक कि इस प्रश्न का निपटारा न हो ले।

कोर्नीलोब-काण्ड के फलस्वरूप सभी समाजवादी दल, "नरम" तथा कान्तिकारी, दोनों ही धारम-रहाा की एक प्रवल, तीव प्रवृत्ति के बमीभूत हो एक दूसरे के समीभ खिंच धाये। धव दूसरा कोई कोर्नीलोब-काण्ड हर्राग्व होने नहीं दिया जा सकता। एक नयी सरकार बनाना जरूरी था, जो कान्ति का समर्थन करने वाले तत्वों के प्रति उत्तरदायी हो। धौर इसलिए हर्म-ई-काह ने जन-संगठनों को खामन्तित किया कि वे पेत्रोग्नद में सितम्बर में बुलाये जाने वाले एक जनवादी सम्मेलन के लिए ध्रमने प्रति-निधि भेजे।

पुरत ही रसे-ई-काह के अन्दर तीन गुट सामने झाथे। बोलों विको ने माग की कि सोवियतों की अखिल रसी काग्रेस बुलाई जाये थ्रीर वह सत्ता प्रापने हाथ में ले। चेनोंब के नेतृत्व में "मध्यमार्गी" समाजवादी-काितकािरयों ने, कमकोव तथा स्थिरिदोनोवा के नेतृत्व में वामपंषी समाजवादी-काितकािरयों के साथ मिलकर, मार्तोंब के नेतृत्व में मेन्नोंबिक- अन्तर्तांद्रीयताबादियों ने और "मध्यमार्गी" मेन्गोंबिकों " ने, जिनके प्रतिनिधि योग्दानोव और स्कोबेलेल थे, मांग की कि एक विशुद्ध समाजवादी सरवार की स्थापना की जाये। दक्षिणपंथी मेन्नोंबिकों के नेता रसेरेतेली, दान और तीवेर ने और अल्बोतियेव तथा गीरस के पीछे चलनेवाले दक्षिणपंथी समाजवादी-काितकािरयों ने आग्रह किया कि नयी सरकार में मिलकी वर्गों के प्रतिनिधि जरूर होने चाहिछे।

इसके बाद बोदशीवकों को पेलोग्राद सोवियत में बहुमत प्राप्त करते देर नहीं लगी श्रीर मास्को, कीवेव, बोदेस्सा भीर दूसरे नगरों की सोवियतों ने पेलोग्राद सोवियत का श्रनुगमन किया।

<sup>\*</sup> प्रस्पायी निर्देशन-मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे : केरेन्स्की, निकीतिन, तेरेश्चेन्सो, वेट्यॉब्स्की तथा वेटॅरेक्स्की। - संo

<sup>&</sup>quot;दैंचियं, 'टिप्पणिया श्रीर व्याह्यायें'।-जॉ० री०

मेन्येविक श्रौर समाजवादी-क्रान्तिकारी, जिनके हाथ में त्से-ई-काह की बागडोर थी, घवरा उठे, और उन्होंने फ़ैसला किया कि उनके लिए त्राखिरकार कोर्नीलोव से उतना खतरा न था, जितना लेनिन से था। उन्होंने जनवादी सम्मेलन की प्रतिनिधित्व-योजना में संशोधन किया ग्रीर सहकारी समितियों तथा दूसरे अनुदार संगठनों के प्रतिनिधियों को जयादा वड़ी तादाद में शामिल किया। इस समा ने भी, जिसमे कुछ खास लोग पुन-चुन कर भरे गये थे, शुरू में कैडेटों को छोड़कर संयुक्त सरकार गठित करने के पक्ष में बोट दिया। केवल इसलिए कि केरेन्स्की ने इस्तीफा देने की खुली धमकी दी, झौर "नरम" समाजवादियों ने घवरा कर चीख-पुकार मचाई कि "जनतन्त्र खतरे में हैं", सम्मेलन ने घल्प बहुमत से पूजी-पति वर्गं के साथ मिल कर संयुक्त सरकार गठित करने के पक्ष में निर्णय किया ग्रीर वैधानिक ग्रधिकारों से रहित एक प्रकार के सलाहकार संसद की स्थापना के लिए मंजूरी दी, जिसे 'रूसी जनतन्त्र की अस्थायी परिषद्' का नाम दिया गया। नये मन्त्रिमण्डल की बागडोर वस्तुतः मिल्की वर्गो के हाथ में थी और रूसी जनतन्त्र की परिषद् में उन्हें प्रपनी शक्ति को देखते हुए कही ज्यादा सीटें मिली थी।

हकीकत यह थी कि अब स्से-ई-काह सोवियतों के आम सदस्यों की मितिमिध-संस्था न रह गयी थी, और वह कानून का उल्लंघन कर सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस को, जो सितम्बर में होनेवाली थी, बुलाने से इनकार कर रही थी। उसका इस कांग्रेस को बुलाने का या उसे बुलाये विये जाने का कोई इरादा न था। उसके आधिकारिक मुख्यक 'इस्वेस्तिया' (समाबार) ने कुछ इस प्रकार का संकेत करना शुरू कर दिया था कि सोवियतों का काम ख़र्स होने के करीब श्रा रहा है के और उन्हें जल्द ही मंग किया जा सकता है... नयी सरकार ने इसी समय "ग्रेरजिम्मेदार संगठनों" अर्थात् सोवियतों के उन्मूलन की अपनी नीति का एक अंग प्रीयित किया।

ज्तर में बोल्गेनिकों ने झाह्नान दिया कि सोनियंतों की प्रियल हसी विमेस पैदोपाद में २ नवम्बर को बुलाई जाये और वह रूस का मासन-मून प्रपने हाथ में ले। साथ ही वे रसी जनतन्त्र की परिपद् से प्रपना हो गये ~ उन्होंने कहा कि वे "जनता के साथ गद्दारी करने वाली सरकार" में कोई हिस्सा नहीं लेगेंै।

लेकिन बोल्शेविकों के बाहर निकल झाने से ही ग्रभागी परिपद् में शान्ति स्यापित नही हुई। मिल्की वर्गे अपने को प्रभुत्व को स्थिति मे पाकर

उद्धत हो गये। कैंडेटों ने एलान किया कि सरकार को कानूनन इस बाह का कोई प्रधिकार नहीं है कि वह रूस को जनतन्त्र घोषित करे। उन्होंने माग की कि सैनिकों श्रौर नाविकों की समितियों को नष्ट-भ्रष्ट कर देने के लिए सेना और नौसेना के अन्दर सख्न कार्रवाई की जाये और सोवियतों की मलामत की । परिषद् के दूसरे पक्ष में मेन्येविक-श्रन्तर्राष्ट्रीयतावादियों और वामपथी समाजवादी-क्रान्सिकारियों ने ब्रविलम्ब शान्ति, किसानों के हार्प

में भूमि के अन्तरण तथा उद्योग पर मजदूरों के नियन्त्रण का – बस्तुतः बोत्शेविको के ही कार्यक्रम का - समर्थन किया। मैंने कैंडेटो के जवाय में मार्तोव का भाषण सुना था। वह बेहदबीमार थे, भीर समा-मंच की मेज के ऊपर एक बेहद बीमार आदमी ही की तरह

दोहरे झुके हुए श्रीर एक ऐसी भारी बैठी हुई ग्रावाज में दोलते हुए कि उन्हें मुक्तिल में ही सुना जा सकता था, उन्होंने दक्षिणपंथियों की बैची की भार उगली से इशारा करते हुए कहा: "माप हमें पराजयवादी कहते हैं, लेकिन भ्रसली पराजयवादी वे हैं,

जो शान्ति सम्पन्त करने के लिए ज्यादा माकुल मौके की ताक में हैं, जो शास्ति को बाद के लिए टाल देने के लिए आग्रह करते हैं, उस बन्त के निए, जब निमी नेना का कुछ भी बाकी नहीं रह जायेगा, जब रम विभिन्न साम्राज्यवादी सुटो के बीच सीदेवाजी का विषय यन जायेगा... माप हमी जनता के ऊपर एक ऐसी नीति सादने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुजीपनि क्ये के स्वामी द्वारा निश्चित होती है। शान्ति का प्रस्त मंदिनम्य उठाया जाना चाहिये . . . मीर तब बाप देखेंगे कि जिन सीगो की

मार जर्मतो के दलाल कहते हैं, उतरा बाम, उन जिम्मरवान्डियो " माकाम °युरोप के समाजवादियों का जालिकारी ग्रन्तरिष्ट्रीयनाथादी परा,जो विष्मान्वान्त्री इसन्तिम् कहनाया कि उन्होंने १६९४ में जिल्मस्वान्द , स्विट्बर-भैग्र, में हुए सन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग निया था। - जॉ॰ री॰

प्रकारय नहीं गया है, जिन्होंने सभी देशों से जनवादी जन-समुदायों की प्रन्तरचेतना को जायृत करने के लिए जसीन तैयार की है..."

मेरनेविक तथा समाजवादी-कान्तिकारी इन दोनों दलों के बीच धाली के बैगन की तरह लुडबने रहते थे; जन-साधारण के बढते हुए ग्रसत्तोष का दबाद उन्हें अनिवार्यत: वामपंघी दिशा मे प्रेरित कर रहा था। परिषद् के सदस्य गहरे विरोध के नारण ऐसे दलों में बढे हुए थे, जिनमें कभी सामंजस्य नहीं हो सकता था।

उम समय जब पेरिस में मिल-राष्ट्र सम्मेलन बुलाये जाने की विज्ञप्ति ने विदेश नीनि के उत्तर प्रश्न को सम्मुख उपस्थित कर दिया या, यही क्ष्यिति धी

सिढान्ततः स्स की सभी समाजवादी पार्टियां जनवादी शतों पर प्रयागीझ शानित सम्पन्न करने के पत्न में थी। यह १६९७ में ही पेनोब्राद सीवियत ने, जो उस समय मेन्योविको तथा समाजवादी-कान्तिकारियों के हाय में थी, शान्ति के लिए रस की प्रसिद्ध शतों की घोषणा की थी। इन शतों के घन्तर्गत यह माग की शयी थी कि मिन-राप्ट्र युद्ध-उद्देश्यों के बारे में बातजीत करने के लिए सम्मेलन बुलायें। बगस्त में इस सम्मेलन को बुलाने का बादा किया गया था, फिर उसे सितम्बर तक टाल दिया गया, फिर घवनूबर तक, और धव उसके लिए १० नवम्बर की तारीज़ निश्चित की गयी थी।

प्रस्थायी सरकार का सुझाव था कि रूस की घोर से इस सम्मेलन
में दो प्रतिनिधि भाग ले — प्रतिक्रियावादी जनरख प्रतेवसेयेव तथा
परराष्ट्र-मन्ती तेरेण्वेन्को। सोवियतों ने प्रपनी धोर से बोलने के लिए
क्रिवेसेव को चुना और एक घोषणापल प्रस्तुत किया, जो नकाव 8—
निरंदेणयन — के नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्थायी सरकार ने स्कोबेलेव के चुने
काने पर तथा उनके नकाब पर प्रापत्ति प्रयट की। मित-राष्ट्रों के
राजदूतों ने प्रतिवाद प्रयट किया, और अन्ततः बोनर लॉ \*\* ने हिटेन की

<sup>&</sup>quot;अस्यायी सरकार के पतन के कारण सम्मेलन बुलाया न जा सका। —सं० "रेप्ट्रब्यू बोनर लॉ (१८५८—१६२३) – ब्रिटिश लॉर्ड, कंजरबेटिव पार्टी के नेता, १६९७ में लायड जॉर्ज की संयुक्त सरकार में विस-मन्त्री, हाउन ग्राफ कामन्स के नेता। —सं०

पार्लामेट में एक प्रका के उत्तर में स्पाई से कहा, "जहां तक मुझे मानूम है, पेरिस सम्मेलन युद्ध-उद्देश्यों के बारे में विल्कुल विचार नहीं करेगा, वह केवल इस बात पर विचार करेगा कि युद्ध किन तरीकों से चताया जाये..."

योनर लॉ के इस वक्तव्य से रूम के अनुदार ग्रमुशार फून न गर्मापे। बोल्गेविको ने उपट कर कहा, "देख लो, मेन्गेविकों ग्रीर समाजवादी-प्रातिकारियो को समझौतापरस्त कार्यनीति ने उन्हें कहा पहचा दिया है!"

युद्ध के १००० मील के मोर्चे पर रूम की सेनाओं के लागो-नाव धादमियों में ऐसी जबर्दस्त हलचल हुई, जैसे समुद्र में जबार खायी हो और जैसे लहरे उठती हैं, वैसे ही उनके सैकडों प्रतिनिधिमण्डल राजधानी में उमड़ पड़े और उन सबके लवों परएकही धावाज थी, "बान्ति!"

मैं नेवा नदी पार कर सक्तेस माइने पहुंचा, जहा एक महती जन-सभा हो रही थी। ऐसी सभाये रात-य-रात बढ़ती हुई तादाद में शहर भर में हो रही थी। धुंधला, सरोसामान से खाली गोल सक्तेस-घर, जिनमें एक पतंत्र से तार से घटको हुई पांच छोटी छोटी बित्या घपनी रोगनी बिवेर रही थी, बिल्कुल ऊपर छत तक खवाखन भरा हुमा था। सिपाही, मल्लाह, मजदूर, स्त्रियां—सभी इस तन्मय भाव से भाषण को सुने रहे थे, जैसे वही उनको जिन्दगी का दारोमदार हो। एक सिपाही वील रहा था, ४४६ थी डिवीजन का सिपाही – मालूम नही वह काँत-सी डिवीजन थी और कहा थी।

"साधियो," सिपाही ने जिल्ला कर कहा, और उसके खिने हुए चेहरे में, उसकी निराशापूर्ण भावभंगी में एक सच्ची तड़प थी। "बोटी के लोग हमेशा हमसे कहते रहते हैं कि और भी कुर्वांची दो, मौर भी जुर्वांची दो, जबकि जिल बोगों के पास सब कुछ भरा पढ़ा है, उन्हें कौरा छोड़ दिया जाता है, उन्हें जरा सा भी दिक नहीं किया जाता!

"हम जर्मनो से युद्ध की स्थिति में है। क्या हम जर्मन जनरनो को प्रपने मैनिक स्टाफ में काम करने को बुलायेगे? लेकिन हम पूजीपनियों के माथ भी युद्ध की स्थिति में हैं श्रीर फिर भी हम उन्हें ग्रपनी सरवार में प्राने के लिए दावत देते हैं...

"रूस का सिपाही कहता है, 'ग्राप मुझे दिखाइये, वह कौन-सी चीज है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं; क्या वह कुस्तुनतुनिया है या यह थाबाद रूस है? क्या वह जनवाद है या पूजीवादी लूट-खसोट? अगर ग्राप यह साबित कर सकें कि मैं मोर्चे पर काति की हिफ़ाजत कर रहा हूं, तो में उठूंगा ग्रीर लड़ंूगा ग्रीर इस बात की क़तई जरूरत नहीं है कि मुझे मजबूर करने के लिए मृत्यु-दंड का विधान किया जाये।'

"जव जमीन किसानों की होगी धौर कारखाने मजदूरों के होंगे, भीर सत्ता सोवियतों के हाथ में होगी, तब हम समझेंगे कि हां, हमारे पास कोई चीज है, जिसके लिए हमें लड़ना है और हम उसके लिए लड़ेंगे!"

बारिकों में, कारखानों मे, सड़को-गलियों के नुक्कड़ों पर सिपाहियों के भाषणों का सिलसिला कभी ख़त्म होने को न बाता। वे सभी वस एक चीज के लिए अप्वाज उठाते – लड़ाई ख़रम होनी चाहिए और एलानिया कहते कि ब्रगर सरकार शान्ति स्थापित करने की पुरजोर कोशिश नही करती, तो सिपाही ख़ाइयों को छोड़कर घर लौट आयेगे।

ब्राठवी सेना का एक प्रवक्ताः

"हम कमजोर है, हरेक कम्पनी में बस थोड़े से ही सिपाही रह गये है। यह विल्कुल जरूरी है कि वे हमें रसद-पानी, जूते और कुमक पहुंचायें, नेही तो बहुत जल्द सिर्फ़ खाली खाइयां ही रह जायेंगी। झान्ति चाहिए, नहीं तो रसद-पानी चाहिए... सरकार या तो लड़ाई की ख़रम करे, या सेना की पूरी इसदाद करे..."

४६ वी साइबेरियाई तोपखाना डिवीजन की श्रीर से:

"सेना के ब्रफ़सर हमारी समितियों के साथ काम करने से इनकार करते हैं, वे हमें दुष्मन के हवाले करते हैं, हमारे भ्रान्दोलनकर्ताओं को मौत की सजामें देते हैं, और प्रतिकांतिकारी सरकार उनका समर्थन करती है। हमने सोचा या कि क्रांति शान्ति लायेगी। लेकिन ग्रब तो सरकार हमें ऐसी वातें करने को भी मना करती है, और साथ ही वह न तो हमें इतनी खुराक देती है कि हम जिन्दा रह सकें ग्रीर न इतना ग्रोला-बारूद कि

यूरोप से फ्रफ़वाहें क्या रही थी कि रूस को बलि चढ़ा कर शान्ति स्थापित की जायेगी डै...

फ़ास में रसी सैनिकों के साथ जो सतूब हो गहा था, उसकी पृत्रर ने असतोय को और भी मड़काया। वहा पहली ब्रिमेड ने अपने अफमरों को हटा कर उनकी जगह सैनिक सिमितिया स्थापित करने का प्रयत्न विया, जैसा उनके साथियों ने देश में किया था; ब्रिमेड ने सलोनिकी भेत्रे अने के हुक्म को मानने से इनकार किया और मांग की कि उसे बापिस हस भेजा जाये। ब्रिमेड के सिपाहियों को घेर लिया गया, उनका रसदमानी बन्द कर उन्हें भूखों मारा गया और फिर तोपों से उन पर गोत दावां गये। कितने ही सिपाही मारे गयें...

२६ धनतुवर को मैं सारिईन्स्की महत्त के स्वामरसर से बाने सुर्थों-सफेंद दीवानख़ाने से गया, जहां जनतन्त्र की परिषद् की बैठक होती थी। मैं सरकार की विदेश नीति के बारे से सेरेश्वेनको के उस बयान को सुनना चाहता था, जिसका शान्ति के लिए लालापित मौर लड़ाई से धका-मादा पूरा देश बेइन्तिहा बेसबी से इन्तवार कर रहा था।

एक सम्बा-सहंगा नौजवान घाटभी, जिसके कपड़ों में शिकन तक न थी, जिसका चेहरा नरम भीर चिकना था और गाल की हिंडूया उमरी हुई थी, मुंडु, कोमल स्वर में सावधानी से तैयार किया हुमा घपना भाषण पढ़ रहा था है, जिसमें कोई ठोस पवकी बात गही कही गई थी, जिसमें हुछ नहीं, वस वे ही पुरामी लचर, खोखली बात थी — मित्त-राष्ट्रों की सहायता से जर्मन सैम्पबाद को हुचल देने के बारे में, रूस के "राजकीय हितीं" के बारे में और उस "उत्तझन धौर परेशानी" के बारे में, जो स्कोवेंत्व के नकांत्र से पैरा हुई थी। तेरेष्टेगकी के भाषण की टेक, जिसते उन्होंने घपनी बात खुरम की, यह थी:

"हस एक महान् शिवत है। धीर चाहे कुछ भी हो, हस एक महान् शक्ति बना रहेगा। हम सबको उसकी रक्षा करनी होगी, हमें दिखाना होगा कि हम एक महान् घादशं के रक्षक हैं और एक महान् देश की सन्तान हैं।"

देस भाषण से किसी को मंतोष नहीं हुमा। प्रतित्रियाबादी चाहते थे कि एक "बोरदार" साम्राज्यवादी नीति झपनाई जाये; जनवादी पार्टिया चाहती थी कि सरवार यह प्राश्वासन दे कि वह मानित के निए पूरी ताकत से कोशिश करेगी... मैं यहां बोस्लेविक पेत्रोग्राद सोवियत के मुखपत 'राबोची इ सोस्दात' (मजदूर श्रौर सिपाही) के एक सम्पादकीय को उद्धृत कर रहा हूं:

## खाइयों में पड़े हुए सिपाहियों की

#### सरकार का जवाब

हमारे सबसे मितभाषी मन्त्री श्री तेरेश्चेन्को ने खाइयो मे पड़े हुए सिपाहियों को बास्तव में निम्नलिखित उत्तर दिया है:

 हम मित्र-राष्ट्रों के साथ (जन देशों की जनता के साथ नही, करन् जनकी सरकारों के साथ) धनिष्ठ रूप से एकताबढ है।

रे. शीत-प्राभियान सम्प्रव है या नहीं, इस प्रश्न पर जनवादी बहस-मुबाहिसे से कोई क़ायदा नहीं है। इस प्रश्न का निपटारा हमारे मित्र-राष्ट्रों की सरकारें करेंगी।

रे. पहली जुलाई के हमले से फ़ायदा हुआ और वह एक खुशगवार मामला था। (लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ, इसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।)

४. यह बात सच नहीं है कि हमारे मिल-राष्ट्र हमारी परबाह नहीं करते। मन्त्री महोवय के हाथ में बड़ी महत्वपूर्ण घोषणायें हैं। (कपनी? किंकन करती? किंटिश बेड़े के रवैये के बारे में आपका क्या कहना हैं शर्मेर निर्वासित प्रतिकातिकारी जनरत गुकों के साथ बिटिश सम्राट की बातचीत के बारे में? मन्त्री महोदय ने इन सब बातों का कोई जिक नहीं किया।

५. स्कोबेलेव को दिया गया नकाल बुरा है, मित-राष्ट्र उसे पसन्द नहीं करते, न ही रुसी कूटनीतिज्ञ उसे पसन्द करते हैं। यह जरूरी है कि मित-राष्ट्र-सम्मेलन में हम सभी "एक स्वर मे" बात करे।

क्या वस इतनी ही बात कही गई? हो जानी ही जिसस्य का हत क्या है? हत सह है कि मिल-राष्ट्री कि कि तरकाका पर क्यांगा रखो। शान्ति कब प्रायेगी? जब खिलाना प्रसंक्तिका पर क्यांगा यह है शान्ति के बारे में खाइयों में पड़े हुए सिपाहियों को सरका का जवाय!

स्सी राजनीति की पृष्ठभूमि मे मब एक भयानक शक्ति नी धूंपती धुधली ब्राकृति प्रगट होने सची। यह थी कञ्जाकों की शक्ति। गोर्की के ब्रख्यार 'मोबामा जीवन' (नव-जीवन) ने उनकी सरगर्मियों की मोर ध्यान दिलाया:

कार्ति के झारम्भ में करवाकों ने जनता पर गोली चलाने से इनकार किया। जब कोनोंलोब ने पेबोग्राद पर चढ़ाई की, उन्होंने उसके पीछे चलने से इनकार किया। कार्ति के प्रति निष्क्रिय बकादारी को तिलाजित देकर करजाक अब उस पर सिक्रय राजनीतिक झामात कर रहे हैं। क्रांति की पृष्ठभूमि से निकल कर वे सहसा राजनीतिक मंच के पुरोभाग में झागये हैं...

दोन प्रदेश के करवाकों के प्रतासान (सरदार) कलेदिन की सरपायो सरकार ने बखांस्त कर दिया था, क्योंकि कोलींलोब-कांड में उनका भी हाथ था। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया थीर प्रपने फिर्द तीन बड़ी बड़ी करकाक सेनाओं को सिये नोवोचेकांस्क नामक शहर में कुचक रखते हुए भीर झालंक की सुन्दि करते हुए पड़े रहे। उनकी ताकत इतनी जवरदस्त थी कि सरकार को मजबूर होकर उनकी हुवस-उद्गती को नजरप्रदाज कर देना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे मजबूर होकर करवाल सेनाओं के संघ की परिषद् को भी श्रीपचारिक मान्यता देनी पड़ी धीर हाल में ही स्थापित सोवियतों की करवाक शाखा को गैरकानूनी करार देना पड़ा।

प्रक्तूबर के गुरू में एक करवाक प्रतिनिधिमण्डल ने करेरकों से मुलाकात की धौर बढ़ें उद्धत मान से प्राग्रह किया कि कलेदिन पर नगाये प्रीप्तिने नामिस लिए जायें धौर मिल्तमण्डल के अध्यक्ष को इसके लिए भी फटकारा कि यह सोनियतों के सामने शुक्र गये थे। केरेरकों ने मार्ग निया कि वह कलेदिन को छेड़ेंगे नहीं धौर फिर कहा जाता है, उन्होंने कहा, "सोनियत नेताधों की दृष्टि में भी मत्यावारी धौर स्वैच्छावारी हैं...



कारखाना समितियो का पेत्रोग्राद सम्मेलन, १२ – १६ जून, १६९७।



भेगाडियर बारियों में सिपाहियों की एक मीटिंग, प्रक्तूबर, १६९७। यास्टिक बेड़े का एक मल्लाह भाषण कर रहा है।

जहां तक ग्रस्थायी सरकार का प्रश्न है, वह सोवियतों के ऊपर निर्भर नहीं है, इतना ही नहीं उसे इन सोवियतों के ग्रस्तित्व तक के लिए खेद है।"

उसी समय एक दूसरा करजाक मिशन ब्रिटिश राजदूत से मिला भौर उसने यहा तक जुरंत की कि वह उनसे "झाखाद करजाक जनता" के प्रतिनिधियों की हैसियत से पेश आया।

दोन प्रदेश में बहुत कुछ करजाक जनतन्त्र जैसी चीज स्थापित की जाचुकी थी।

कुयान ने अपने को एक स्वतन्त्र करजाक राज्य घोषित कर दिया। रोस्तोव-म्रान-दोन ग्रौर येकातेरीनोस्लाव की सोवियतें हथियारवन्द करजाको द्वारा छिन्न-भिन्न कर दी गईं, ख़ारकोव में कोयला मजदूर यूनियन के सदर दफ़्तर पर छापा मारा गया। कज्जाक-ग्रान्दोलन ग्रपने सभी प्रत्यक्ष रूपों में समाजवाद-विरोधी तथा सैन्यवादी था। कलेदिन, कोर्नीलोव, जनरल दूतीव, जनरल कराळलोव तथा जनरल बारदिजी की तरह ही उसके नेता रईस भौर वड़े बढ़े जमीदार थे। मास्को के शनितसम्पन्न ब्यापारी भौर बैकर इस भ्रान्दोलन का समर्थन करते थे...

पुराना रूस बड़ी तेजी से टूट और विखर रहा था। उकद्दना, फ़िनलैंड, पोलैंड भीर बेलोरूस से राष्ट्रवादी भान्दोलन जोर पकट रहा था और उसकी हिम्मत बढती ही जाती थी। स्थानीय सरकारे, जिनको वागडोर मिल्की वर्गों के हाथ में थी, स्वायत्त-शासन की माग करती थी और पेत्रोग्नाद के हुतम को मानने से इनकार करती थी। हेलसिंगफोर्स मे फिनलैंड की सेनेट ने प्रस्थायी सरकार को कर्ज देने से इनकार किया, फिनलैंड को स्वायत्त राज्य घोषित किया भीर मांग की कि रूसी फ़ीजे हटाई जायें। कीयेव मे स्यापित पूजीवादी रादा ने उकड्ना की सीमाम्रो को यहां तक बढ़ाया कि पूर्व में उराल तक दक्षिणी रूस की सबसे उपजाऊ घरती सारी की सारी <sup>चकड्</sup>ना में शामिल हो गयी। साथ ही उसने एक राप्ट्रीय सेना का गठन करना भी शुरू किया। मुख्यमन्त्री विन्निचेन्को ने कुछ इस प्रकार का संकेत दिया कि वह जर्मनी के साथ पृथक् शान्ति-सन्धि सम्पन्न करेगे – ग्रीर प्रस्थायी सरकार लाचार यह सब देख रही थी। साइवेरिया और काकेशिया ने माग की कि उनकी बालग संविधान समार्थे बुलाई जाये। इन 🕫

प्रदेशों में बंधिकारियों और मजदूरों तथा मैनिकों के प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियनों के बीच कठोर संघर्ष का सूत्रपात हो रहा था...

गडवडी दिन-ब-दिन बढ़ती जा ग्ही थी। लाखों गिपाही मोर्चे नी छोडकर भाग रहे थे, उनकी लहर पर लहर उठ रही थी – विशाल मीर दिणाहीन – श्रीर देश को भ्राप्लावित कर रही थी। तस्वीव ग्रीर खैर गुबेनिया के किसान जमीन के लिए इन्तजार करते करते म्राजिज म्राकर श्रीर सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों से खीझकर जमीदारों की छावनियों को जला रहे थे झीर खुद उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। जबरदस्त हडतालो स्रीर तालावदियों ने मान्को स्रीर सोदेस्सा को, दोन प्रदेश की कोयले की खानों को जैसे झकझोर डाला था। परिवहन ठप हो गया था, सेना भूखो मर रही थी ग्रौर बड़े बड़े शहरों में रोटी नदारद थी।

जनवादी तथा प्रतिक्रियाबादी गुटों के बीच ग्रसमंजस में पड़ी हुई सरकार किंकलंब्यविमूढ थी। अगर मजबूर होकर वह कुछ करती भीषी, तो हमेशा मिल्की वर्गी के हिनों का ही समर्थन ही करती थी। किसानो के बीच शान्ति भ्रीर सुब्यवस्था पुन.स्थापित करने के लिए, मजदूरों की ह<sup>ड</sup>़ तालो को तोडने के लिए करजाकों को भेजा गया। ताशकंद में सरकारी प्रधिकारियो ने स्थानीय सोवियत का दमन किया। पेत्रोग्राद में बार्थिक परिषद्, जिसे देश के छिन्न-भिन्स आर्थिक जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया था, पूजी तथा श्रम की परस्पर-विरोधी शक्तियो के बीच फसकर रह गई, उसमें गितिरोध उत्पन्न हो गया ग्रीर उसे केरेन्स्की ने भंग कर दिया। पुरानी व्यवस्था के क्रौजी लोग, जिन्हें कैंडेटो की समर्थन प्राप्त था, मांग कर रहे थे कि तेना तथा नौसेना में फिर में भ्रमुशासन स्थापित करने के लिए कडी कार्रवाई की जाये। श्रद्धास्पद नी मन्त्री एडमिरल वेदेरेब्स्की तथा युद्धमन्त्री जनरल वेद्योंब्स्की ने भाग्रह किया कि सैनिक तथा नौसैनिक समितियों से सहयोग पर ग्राधारित एक नमा स्वैच्छिक जनवादी अनुशासन ही सेना तथा नौसेना को मं<sup>दा</sup> सकता है, लेकिन उनकी ब्रावाज नक्कारखाने में तूती की श्रावाज थी। उनकी सलाही और मुझावों को उठाकर ताक पर रख दिया गया।

प्रतित्रियाबादी लोग जनता का गुस्सा भडकाने पर तुले हुए दिखाई देते थे। कोर्नोतांव की पेणी होने वाली थी। पूजीवादी अन्ववाद प्रधिकाधिर

युने तीर पर उसकी हिमायत करते धीर उसके लिए कहते कि वह "एक महान् रुसी देशभवत है"। यूर्लेव के ध्रयवार 'शोवश्वेय देलो' (सामान्य प्रेये ) ने नारा दिया कि कोर्नीलोब, कलेदिन धीर केरेन्स्की की तानागाही कायम हो!

एक दिन जनतन्त्र की परिपद् की प्रेस गैलरी में बूरसेंब के साथ मेरी यातचीत हुई। एक नाटे क़द का आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुरियां पड़ी हुई थी, तंगनजर झांखो पर मोटा चग्ना चढ़ा हुमा था, बाल बिखरे हुए थे झौन दाढ़ी खिचड़ी हो रही थी—यह थे बूरोंब।

"मेरी बात को गिरह में बांध लो, मेरे नौजवान दोस्त!" उन्होंने कहा। "हस को शवित-पुरप की आवश्यकता है। हमें प्रव प्रपता ध्यान कांति की घोर से हटाकर जर्मनों में लगाना चाहिए। ये घपलेबाज, ये काम विगाइने वाले, जिनकी वजह से कोनीलीव की हार हुई। और इन प्रपत्नवाजी के पीछे जर्मन दलालों का हाय है। कोनीलीव को जीतना चाहिए था..."

मोर दक्षिणपक्ष में प्रायः प्रत्यक्ष राजतन्त्रवादियों के मुखपत्र — पुरिश्केषित्र का पत्र 'नरोद्नी त्रिबृन' (जनता की म्रावाज), 'नोवाया रूस' (नया रूस) ग्रीर 'जिबोये स्लोबो' (प्राणवान् शब्द) — कातिकारी जनवाद का सक्राया करने का खुल्लमखुल्ला समर्थन करते थे...

रे प्रबत्वर को रोगा की खाडी में जर्मन वेड़े के एक स्ववाड़न के साम मुठभेड़ हुई। अस्थायी सरकार ने, इस वहाने से कि पेतोग्राद खतरे में है, राजधानी को खाली करने की एक योजना बनाई, जिसके प्रनुसार सबसे पहले गोला-बारूद के बड़े बड़े कारखाने हटाये जा कर सारे रूस में फैला दिये जाने वाले थे श्रीर इसके बाद सरकार खुद पेतोग्राद से हटकर

<sup>ै</sup>बुर्सेल, व० स० - उदारतावादी पूंजीवादी प्रकाशक। उनका ग्रह्मवार 'प्रोवाषेये देलो' (१६९७) बोल्धेविक-विरोधी प्रचार करता था। कान्ति के शोध्र ही बाद बूर्सेव रूस छोड़कर पेरिस चले गये और उन्होंने वहां फिर से उपरोक्त ग्रह्मवार का प्रकाशन शुरू किया - इस बार उन्होंने राज-तन्त्रवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया। - सं०

मारको चली जानेवाली थी। योजना निकलते ही बोल्जीवकों ने जोर-गोरसे कहना मुरू किया कि सरकार ऋति को कमजोर करने की गरज से लाग राजधानी को छोड रही है। रीमा को जर्मनों के हाथ बेच दिया गया हैसीर अब पेबोगाद को दुशमन के हवाले किया जा रहा है!

पूजीवादी अखवारों की खुशी का ठिकाना न था। कैडेटों के अखवार 'रेज' (वाणी) ने लिखा, "मास्को में, जहां अराजकतावादियों की छेडण्ड का उर न होगा, सरकार शान्त वातावरण में अपना काम कर सकेगी।" कैडेट पार्टी के दक्षिणपक्ष के नेता रोद्र्यान्को ने 'उन्नो रोस्तीर' (स्म ने प्रमात) नामक अखवार में लिखते हुए एलानिया कहा कि जर्मनी होरा पेतीग्राद पर कब्जा एक बहुत बड़ी नेमतहोगा, क्योंकि उससे सोविचती का नाश होगा और अपनिकारी वाल्टिक बेड़े से भी नजात मिल जायेगी। उन्होंने लिखा

"पंत्रोप्राय खतरे में है... मैं अपने आप से कहता हूं, 'ईग्वरोवी'
प्राय की हिफाजत करे'। उन्हें डर है कि अगर पेलोग्राय हाथ से बता
जाना है, तो केन्द्रीय कार्तिकारी संगठन छिन्त-भिन्त हो जायें। इन्हें
जवाय में मैं कहता हूं कि अगर ये सारे संगठन छिन्त-भिन्त हो जायें। देनें
मुझे बडी खुणी होगी, नयोकि वे रूस की मुसीबत में ही डाल सकतेंहैं...

"जमन पेत्रोग्राद ले होगे, तो बाल्टिक देडा भी नष्ट हो जायेगा... पेरिन इसमें सफसोस करने की कोई बात न होगी, क्योंकि ग्रधिकांग जंगी

जहाज पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके है..."

प्रवल जन-विरोध की ऐसी बाधी उठी कि पेत्रोगाद खाली करने

षी योजना को रह करना पड़ा।

इस बीम सोवियनी की काग्रेस रूस के राजनीतिक प्राकाश में इस

तरह संदर्ग रही थी, जैसे रीद्र भेष, जिसमें प्रसंदय विजलियां कींध रही

ही। गरवार ही नहीं, तमाम "नरम" समाजवादी भी इस काग्रेस की

बुताने ना विशेष कर रहे थे। केन्द्रीय सीनिक तथा नौसेनिक समितिया,

प्रमेन ट्रेट-पृतियनों की बेन्द्रीय मितिया, निमानों की सोवियन प्रीर सर्वे

उरादा स्मे-ई-काह यूट धपनी भरमक इस बान नी नोशिय कर रही थी

कि नायेग ना प्रधियेजन न होने पांच। पेत्रोधाद सीनियन द्वारा स्माप्ति पर्टी

पद स्मे-ई-काह यूट धपनी भरमक इस बान नी नोशिय कर स्मार्थ

तथा 'गोलोस सोल्दाता' (सिपाही की ब्रावाज) कांग्रेम पर प्रचण्ड धाक-मण कर रहे थे ब्रौर उसी तरह 'देलो नरोदा' (लोक-ध्येय) तथा 'वोल्या नरोदा' (लोक-संकल्प) समेत समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी प्रेस का पूरा तोपखाना उस पर ब्रपने गोले दाग रहा था।

देश भर में नुमाइन्दे दौड़ाये गये, स्थानीय सोवियतों की वागड़ोर संमालने वाली समितियों को, सैनिक समितियों को तार द्वारा सन्देश भेजे गये कि वे कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों को रोक दे या टाल दें। काग्रेस के ख़िलाफ सार्वजनिक समाप्रों में गम्भीर प्रस्ताव पास किये गये, इन ग्राश्य की धोपणायें की गयी कि जनवादी तबके इसके खिलाफ है कि काग्रेस का प्रधिवेशन ऐसे समय हो, जब संविधान नभा की तिथि इतनी निकट धा गयी हो। युद्ध-मोर्चा, जेम्सत्यों, किसान सथ, कज्जाक सेनाधों का संघ, भफसरों की सूनियन, सेट जार्ज पदकधारी शूरबीर, शहीदी टुकड़िया है कि से के प्रतिनिधि प्रतिवाद प्रगट कर रहे थे .. इसी जनतन्त्र की परिपद् ने एक स्वर से अस्वीकृति प्रगट की। मार्च कान्ति ने जो मशीनरी स्थापित की धी, वह पूरी की पूरी सोवियतों की कांग्रेस का रास्ता रोके खड़ी धी...

दूसरी घोर, सर्वहारा का न मजदूरों, ब्राम सिपाहियों बीर गरीव किसानों का न धाकारहीन संकल्य था। बहुत सी स्थानीय सोवियते ब्राभी से बोल्शेविक हो गयी थी; फिर बीक्शोगिक मजदूरों के संगठन, फ्राइबोनी-खाबोद्दक्कीय कोमितित न कारखाना सिमितियां भी थी बीर जनके प्रतावा सेना तथा जहाजी बेड़े के विद्राही संगठन भी। कई स्थानों में नियमित रूप से सोवियत प्रतिनिधियों का चुनाव करने में बाधित होकर जनता ने प्रपनी "रम्प" भीटिंगें की ब्रीर प्रपने बीच से एक ब्रादम के विद्रोद्धा भेजें जाने के तिए चुना। दूसरे स्थानों में जन्होंन पुरानी बाधक समितियों की किन-भिम्त कर हाला ब्रीर नथी समितियों की स्थापना भी। विद्रोह की ज्वार उठ रही थी ब्रीर जमने, उन तमाम महीनों में भीतर ही भीतर मुनाती क्रान्ति की ब्राग के ऊपर जो पपड़ी धीरे धीरे जम रही थी धीर समन हो रही थी, उसको चटका दिया। एक स्वत-म्पूनं जन-

<sup>°</sup>देखिये, 'टिप्पणियां घौर व्याख्यायें'।-जॉ॰ री॰

धान्दोलन ही सोवियतों को ध्रियन रूसी काग्रेस को सम्भव बना सकता था...

बोल्गीवक झान्दोलनवर्ता दिन-व-दिन बारिको झौर कारणार्ग रा परकर लगाते और "गृहमुद्ध की इस सरवार" को बुरी तरह फटकार्त। एक दिन इतवार के रोज हम लोग एक भारी-भरकम भाग से चतनेवार्ती द्राम-गाडी में सवार होकर, जो ल्वालव कीवड़ के बीच से टनटन करती, शोर मचाती, कारणानों की गादी इमारतों और बढ़ें बड़ें गिरजापरों के बीच से गुजर रही थी, क्लिसेलबुर्ग मार्ग पर स्थित सरकारों गीता-बाहर फैक्टरी, झोब्ख्योटस्की खाबोद पहुंचे।

एक बहुत बड़ी ष्राधी तैयार इमारत की नंगी ईट की दीवारों के साथे में सभा हुई। लाल कपड़े से सजाये मंच के गिर्द काले कपड़े पट्टी दस हजार ध्रीरत-मर्द जमा थे। लीग इमारती लकड़ियों भीर देंगे के वैरियों पर लदे हुए थे या स्याह गाटरों के कपर टंगे हुए थे, सब के सब उत्सुक और एकाम, प्रावाज में विज्ञती की कड़क। कभी कभी धूमिल, बीझिल प्राकाश में वाटलों के बीच से सूरज प्रधानक निकल पड़ता भीर उसका रिक्तम प्रकाश-पुज खिड़कियों के चीखटों से होकर उन हजारों सीधे-सादे चेहरों पर पड़ता, जो हमारी और उठे हए थे।

नाजुक बदन के नुनावास्कीं, जो देखने में कालेज के छात्र मादून होते थे भीर जिनके कलाकार जैसे चेहरे से भावुकता टपकती थी, बता रहें थे कि क्यों यह जरूरी है कि सोवियते सत्ता घपने हाथ में से से 1 काति के उन दुम्मनों से शांति के बचाव की और किसी भी तरह चमानत नहीं की जा सकती है, जो जानबूस कर देश को तबाह कर रहे हैं, सेना को तबाह कर रहे हैं और एक नये कोनींसोव-काट के लिए श्रवसर उत्पन्न कर रहे हैं।

हमानिया के मोर्चे से लौटा हुआ एक दुक्ता-पतला सिपाही, जो एक साथ ही करण श्रीर प्रचंड दोनों था, बोल रहा था, "साधियो! मोर्चे पर हम भूषो मर रहे हैं, ठंड से श्रक्ड रहे हैं। हम बेवजह मारे जा रहे हैं। में अपने अमरीके साथियों से कहता हूं, वे हमारी श्रावाज को श्रमरीका तक पहुंचाये श्रीर बताये कि हसी मरते दम तक जाति को हॉग्ज तिलाजील नहीं दों। हम श्रपनी पूरी ताकत से श्रपने मोर्चे पर डटे रहेंगे, तब तक जब तक कि दुनिया के लोग उठ न जायें श्रीर हमारी मदद के लिए न श्रा जाये। त्रमरीती मजदूरों से कहिए कि वे उठे और सामाजिक क्वांति के लिए संघर्ष करें!"

इनके बाद पेतोळकी बोलने के लिए खडे हुए - दुवने-पतने , म्राहिन्ता लहने में बोलने बाले ग्रीर कभी न झकने वाले।

"यह बातं वधारते का वकत नहीं है, काम का वकत है। धार्थिक परिनियति बहुत बुरी है, भगर हमें उनका आदी होना पड़ेगा। ते हमें भूष और ठंड में भारते की बोशिश कर रहे हैं। वे हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे किन वे जान ले कि वे हद से बाहर भी जा सकते हैं – वे जान ले कि अगर वे सर्वहारा संगठनों पर चीट करनें की जुरंत करते हैं, ते हम उन्हें कुड़ा-कर्केट की तरह इन तरह साफ कर देंगे कि इम धरती पर जनका निशान तक न रह जायेगा।"

बोल्गेविक अप्रवारों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। 'राबोची पूत' (मज़्दूरों का मार्ग) धीर 'सोल्दात' (सिपाही) नामक पार्टी के दो प्रख्वारों के अलावा 'देरेकेन्स्काया बेदनीता' (गाव के गरीब) नाम से किमानों के लिए एक नया अखबार निकला, जिसकी रोजाना पात प्रतियां छपती धी और फिर १७ अन्तूवर को 'राबोची इ सोल्दात' (मजदूर और निपाही) निकला। उसके एक सम्पादकीय लेख मे बोल्गेविक वृद्धिकोण को सारांग्र हुए में उपस्थित किया गया:

वीथे साल की मुहिम का मतलब होगा सेना का और देश का सर्वनाश ... पंत्रोग्राद की सुरक्षा के लिए खुतरा पैदा हो गया है ... प्रतित्रांनिकारी जनता की मुसीबतों को देख कर फूले नहीं ममाते ... निराशा से उत्तेजित होकर किसान खुली बगावत कर रहे हैं। जमीदार श्रीर सरकारी श्रीधकारी उनके खिलाफ़ ताजीरी मुहिम भेज कर उनका करले प्राम कर रहे हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूरों के लिए सूखों मरने का खुतरा पैदा हो गया है ... पूजीपति वर्ग और उसके जनरस सेना में फिर से अन्य-अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं। पूजीपति वर्ग के समर्थन में योगीनोवर्गथी मिद्यान सभा के श्रीधवेशन को जिन्त-भिन्न करने के लिए खुल्लमखुल्ला तैयारिया कर रहे हैं ...

येरेन्स्की की सरकार जन-विरोधी सरकार है। यह देश मो तबाह

कर डालेगी... यह थ्रष्टवार जनता की तरफ है, जनता के साथ है-गरीब वर्गों, मजदूरो, सिपाहियों और किसानों के साथ है। जनता का निस्तार तभी हों मकता है, जब काति को पूरा किया जाये... और इसके विए जरूरी है कि पूर्ण राज्यसत्ता सोवियतों के हाथ में हो...

यह अखबार माग करता है:
समस्त सत्ता सोवियतो के हाथ में - राजधानी में और प्रान्तों में भी!
मभी मोर्चों पर प्रविलम्ब युद्ध-विराम। राष्ट्रों के बीच सज्जी शांति।
जमीदान्या वगैर मुआवजे के किसानों को दी जाये।
श्रीधोगिक उत्पादन पर मजदूरों का नियन्त्रण।
पूरी वकादारी श्रीर ईमानदारी से चुनी हुई सविधान सभा।

इसी प्रखवार से, उन्हीं वोल्येविको के मुखपत्न से, जिन्हे दुनिया जर्मनों के दलाल के रूप में इतनी अच्छी तरह जामती है, यहा एक उडरण देना दिलचस्प होगा:

जर्मन सम्राट, जिसके हाथ लाखो हताहतो के खून से रगे हुए हैं, प्रपत्ती सेना को पेक्षोग्राद पर चढाई करने के लिए फेजना चाहता है। हम जर्मन मजदूरी, मिलाहियों और किसानों से, जो उसी तरह शान्ति चाहते हैं जैसे हम, प्रपीन करेंगे कि वे इस पृणित युद्ध के ब्रिलाफ प्रपनी प्रावार्य युक्त करें।

ऐमा प्राह्मान एक त्रातिकारी सरकार ही दे सकती है, जो सचपुर्व हम ने मजदूरों, मिपाहियों धौन किसानों की धोर से बोलने की हकरार होगी, घौन जो बूटनीनिजों की उपेक्षा कर सीधे सीधे जर्मन सेनामों में पर्यात करेगी, जर्मन राइयों को जर्मन भाषा में मुद्दित पोषणाम्रों से पार्ट देंगी... इन पोषणाम्रों को हमारे हवाबाज पूरे जर्मनी में फैला देंगे...

जनतन्त्र की परिषद् में दोनों पक्षों के बीच की खाई दिन पर दिन भीड़ी होती जा रही थीं।

यामुर्था समाजवादी-त्रान्तिहारियों की धोर से भाषण करते हु<sup>ए</sup> करेपित ने करा, "मिन्दी वर्ष राज्य की त्रान्तिहारी सर्वानदी का दस्तेमार कर रस को मित-राप्ट्रों के युद्धरथ के साम जोत देना चाहते हैं! प्रान्तिकारो पार्टिया इस नीति के बिल्कुल खिलाफ हैं..."

जन-समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बूढे निकोसाई चाइकोटस्की ने प्रपने भाषण में किसानों को जमीन देने का विरोध किया श्रीर कैंडेटों का पक्ष निया। उन्होंने कहा:

"यह म्रावश्यक है कि सेना के ग्रन्टर म्रविलम्ब कठोर अनुशासन स्यापित हो... सड़ाई शुरू होने के दिनों से ही मैं इस बात पर बरावर जोर देता रहा हूं कि युद्ध-काल में सामाजिक तथा ग्राधिक मुधारों में पड़ना एक जुमें है। हम यही जुमें कर रहे हैं - हालांकि मैं इन सुधारों का बिरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ।"

नामपियों की पांतों से भावाजे, "हमें झाप पर यक्तीन नहीं है!" दक्षिणपंथियों की जोरदार तालिया...

कैंडेटों की झोर से धजेमोब ने कहा कि सेना को यह बताना जरूरी नहीं है कि वह किस चीज के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि हर सैनिक को समझना चाहिये कि उसका पहला काम रूस की सरजमीन से दुग्मन को खदेड़ बाहर करना है।

केरेन्सकी खुद दो बार तशरीफ़ ते आये और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए पुरजोश अपील की। एक बार तो वह वोलते बोलते रो भी पड़े। वेकिन समा ने उन्हें निरुत्साह भाव से सुना और उनके भाषण के बीच बीच में फवतियां भी कसी जाती रही।

त्से-ई-काह भीर पेत्रोबाद सोवियत का हैडक्वार्टर, स्मोल्ली सस्थान मीली दूर गहर के एक छोर पर विस्तीणे नेवा नदी के किनारे था। मैं वहां एक उसाठत भरी ट्राम-गाड़ी में गया, जो कीचड़ से लयपथ सड़को हैं। जिनमें पत्थर का खड़जा लगाया हुआ। था, कांखती-कृत्वती चीटी की कानवेन्ट के मुन्दर धुएं के रंग के नीलाभ, मगर किनारों पर मदिम मुनहते गुम्बद प्रावमान को चूम रहे थे। एक हसीन इमारत थी यह। और उमके साथ ही दो सी गज लम्बी और तीन मंजिल ऊंची स्मोल्ली संस्थान की इमारत का विशास वार्टिक नुमारत का विशास वारिकनुमा मुखभाग था, जिसके फाटक के उपर पत्थर

में बड़ा बड़ा सुदा हुमा शाही राज्यचिह्न सभी भी जैसे धृष्टता से मृह चिदा रहा था. .

पुगने जागन काल मे यहा नसी धिमजात वर्गीय लड़िक्यों ना एर प्रियिद कानवेन्ट-गूल था, जिमकी मरिशाना स्वयं जारीना हुमा करती थी मजदूरों थों र मिगिहियों के कान्तिकारी सगटनों ने उस पर बस्का ना लिया था। उसके धन्दर सी में भी उयादा कमरे थे, काफूरी, मामान वे खाली कमरे, ब्रोग उनके दरवाजों पर सभी भी एनेमल-सिन्यां तगी हुं थीं, जो धाने-जाने वाले को बतावी थी कि समुक कमरा "लड़िक्यों सी कक्षा चार है" धीर समुक " अध्यापिका-स्यूरों" है, दुत्यादि। लेकिन धर उनके उसर मीटे मोटे प्रधारों में लिखे साइनवाई लटके थे, जिनमें नती व्यवस्था की प्राण्याधिन का पता चाता था: "वेद्रोधात सीवियत ही कार्यकारिणी सीमिति" और "स्ते-ई-काह" धीर "विदेशी मामानों का ब्यूरों", "साजवादी सैनिको का सप्त ", "खिलती रसी ट्रेड-पूनियनों की केन्नीय सीमित", "कारखाना सीमितियां", "केन्द्रीय सीनिक सीमिति"; धीर एनितिक पार्टियों के केन्द्रीय दशतर तथा धन्दरंग सभा कक्ष...

लंबे मेहराबदार बरामदों में, जिनमें विजयी की इनकी-युक्की बितवां जलाती होती, सुण्ड के झुण्ड दीडते-मागते सिपाहियां और मजदूरी में मनक विजयी की इनकी-युक्की बितवां है तो, जिनमें से कुछ अखबारों, एलानों और सभी तरह के मुद्रित प्रवार-साहित्य के बड़े बड़े बड़तों के बोस से दोहरे हो रहे होतें। लकड़ी के फर्म पर उनके भारी ज्तों की गहरी प्रावान बराबर पूंजा करती. सभी जगह पोस्टर लगाये गये थे: "साथियों! प्रपनी तन्दुरस्ती की वार्ति सफाई का ध्यान रखिये!" हर मिबल पर सीड्यां पार करते ही में सीडियां की चौकी पर ही लम्बी लम्बी मेर्ने पड़ी होती, जिन पर विभिन्त राजनीतिक पार्टियां के पैन्युनेट धीर प्रचार-साहित्य विश्ली के लिए लहा होता.

नीचे की मजिल पर नीची छत वाला लावा-चीड़ा वाह लहा हाता. प्रभी भी खाने का कमरा बना हुआ था। मैंने दो रूबल का एक क्ष्में खरीदा, जिममें मुझे खाना मिल सकता था भीर सैकड़ो और लोगों ने माथ लाउन में खड़ा हो गया और उन लम्बी सम्बी मेडों के पाम पहुंचने की उन्लाग करने लगा, जहा बीम-बाईम औरत-मद खाना परस रहे थे और वाली डवल-रोटी के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ बड़े बड़े देशों से बंदगीभी ना

शोरवा, गोग्त के टुकड़े, ढेर का ढेर काशा (दिलया) उंडेल रहे थे। पान कोरेक दीजिये और तामनीनी के एक प्याने में नाय भरवा लीजिये। उधर, टोकरी में एक मैली, चिननी लकड़ी की चम्मच उठा लीजिये... लकड़ी की खाने की मेजों के साथ बेचों पर भूवे मजदूर ठसाठस भरे थे, जो पाना हड़प रहे थे, तरह तरह के मंसूवे बाध रहे थे और जोर लोर से - इधर बैठे लोग उधर के लोगो से - मद्दे मजाक कर रहे थे।

ऊपर की मजिल पर एक इसरा खाने का कमरा था, जो सोई-काह के लिए रिजर्व था, गोकि हर कोई वहा जाता था। यहा खूब मज्जन लगी रोटी घोर चाय के जितने भी गिलास चाहिये गिल सकते थे।

दूसरी मंजिल के दक्षिणी भाग में बड़ा हॉल था, जो संस्थान का नाय-घर हुमा करता था—एक ऊंची छत का काजूरी कमरा, जिसके बीच से बड़े बड़े खम्मों की दो कतारे गुजरती थी भीर जो उजले, चमकदार हाड़-कानूमों से, जिनमें सैकड़ो सजावटी विजलों के तत्व लगे थे, जगमग या। उसके एक सिरे पर एक मंच था। दोनों बाजू में शाखा-प्रमाखा युक्त दीपस्ताम्म थे और पीछे दीवार में एक सुनहरां चीखटा था, जिसमें से माही गवीह काट कर निकान दिया गया था। यहा उसस-समारीह के मदसरों पर क्षोजी प्रक्रसरों और पादरियों की तड़क-मड़क वाली वर्षियां चमका करती थी—यह थी रानियों-महारानियों की रंगमृमि...

बाहर हॉम के ठीक दूसरी घोर, सोवियतों की कांग्रेस की किडीम्बयल सिनिति का दुपतर था। में वहा खडा नमे प्रतिनिधियों को चाले हुए देखता रहा: हट्टेक्ट्रे दिवल सिपाही, काली जैकेट पहने मजदूर धीर चाद बड़े बाली वाले किसान। दुपतर में काम करने वाली लड़की, जो प्लेखानों के "वेदीनस्त्री" दूस की सदस्य थी, उन्हें देख कर हिकारत से मुंह विचका रही थी। "से लीग पहली स्थेवद (काग्रेस) के प्रतिनिधियों से विवक्त मिन्न है," उसने कहा। "देख लीजिए, कैसे उजह, जाहिल लोग है से! मंतर जनता ..." उसकी वात सही थी; हस मीतर तल तक प्रालीड़ित हुमा था घोर जो नीचे था, वही बाद उपर झा गया था। पुरानी स्से-ई-काह हारा नियुक्त किडीन्ययल समिति एक प्रतिनिधि के बाद दूसरे प्रतिनिधि

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>देखिये, 'टिप्पणिया ग्रौर व्याख्यायें'। – जॉ० रो०

पर इस निना पर एतराज कर रही थी कि उनका चुनाव गैरकातूनी का से हुया है। बोल्गेनिक पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य कागज़ान इस बात पर सिर्फ मुक्करा कर रह गये। "फिक न करो," उन्होंने कही, "हम देखेंगे कि बक्त बाने पर धापको अपनी सीटें कैसे नहीं मिलती..." 'रायोची ड सोल्टात' ने लिया:

नई प्रखिल रूसी काग्रेस के प्रतिनिधियों का ध्यान इंस ग्रीर दिलाग जाता है कि सगठन सिमिति के कुछ सदस्य यह कह कर कि काग्रेस नहीं होंगी श्रीर बेहतर है कि उसके प्रतिनिधि पेत्रोग्राद छोड़कर चले जाये नाग्रेस को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं... इन सब झूठी बातों ही श्रीर ध्यान मत दीजिये... महान् दिवस ग्रामे बाते हैं...

यह साफ था कि २ नवस्वर तक इतने प्रतिनिधि इक्ट्रे नहीं ही सकेंगे कि कोरम पूरा हो, इसलिए काग्रेस का उद्घाटन ७ तारीख तक के लिए स्थिगित कर दिया गया। लेकिन अब पूरा देश उत्तेजित हो उठा था, और मेश्वीविको तथा समाजवादी-कारिकारियों ने, यह समझते हुए कि उन्होंने हार खाई है, यकायक अपनी कार्यनीति वदल दी और घवरा कर अपने प्राप्तीय संगठमों को इस आजय के तार भेजने लगे कि वे यथासम्भव अधिक से अधिक संद्या थे "नरम" तमाजवादी प्रतिनिधियों को चुने। इसके साथ ही किसानों की सोवियतों की कार्यकारियों सिमित वे आपरातिक माह्नान दिया कि किसानों की सोवियतों की कार्यकारियों सिमित वे जाये, ताकि मजदूर तथा सिपाहीं जो भी कदम उठायें, उसकी कार्य की जासके....

बोल्शीविक क्या कदम उठाने वाले हैं? शहर में ग्राफ़वाह गर्म थी कि एक सगस्य "प्रदर्शन" होने वाला है, कि मजदूर ग्रीर क्षिपी "विद्युलिनिये"—"विद्रोह "—करने वाले हैं। पूजीवादी ग्रीर प्रतिक्रियावारी प्रयावारों ने भविष्यवाणी की कि विद्रोह होने वाला है और उन्होंने सत्वार से सायह किया कि वह पेदोग्राद सोवियन की गिएफ्तार कर ने या वम के कम पर्यम का प्राधिवेशन न.होंने दें। 'नोवाया स्तर 'जैसे कुस्यात प्रमुवारों ने तो वॉल्गोविको के कल्ले-प्राम तक के लिए ग्रावाज उठाई।

गोर्की के अप्रवार 'नोवाया जीक्न' ने बोल्लेविकों के साथ सहमित प्रगट करते हुए सिद्धा कि प्रतिक्रियावादी त्राति को विनष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आवश्यक होने पर उनका शक्त-बल से प्रतिरोध करना होगा, नेकिन उसने यह भी सिद्धा कि सभी त्रातिकारी जनवादी पार्टियों के लिए आवश्यक है कि वे अपना सयुक्त मोर्चा कायम करे:

जद तक कि जनवाद ने धपनी मुख्य शक्तियों को समिठित नहीं कर तिया है, जय तक कि उसके प्रभाव को शक्तिशासी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तब तक हमला शुरू करने में कोई फायदा नहीं है। परन्तु यदि विरोधी तत्व बन-प्रयोग का धाश्रय सेते हैं, तो कातिकारी जनवाद को सत्ता हाए में लेने के लिए लड़ाई में उतरना चाहिये, और ऐसी सूरत में जनता की व्यापकतम श्रीणयां उमका समर्थन करेंगी...

गोर्की ने इस बात की झोर इशारा किया कि प्रतिक्रियावादी और सरकारी दोनों ही तरह के झप्यवार बोल्जीविको को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। फिर भी ऐसे समय में बिद्रोह करने का अर्थ होगा एक नये कीनींलोव-कांड के लिए मार्ग प्रशस्त करना। गोर्की ने बोल्जीविकों से माग्रह किया कि वे इन अफबाहों का खण्डन करें। पोतेसोव ने मेन्जीविक प्रख्वार 'देन' (दिन) में एक नक्कों के साथ एक सनसनीखेंज रिपोर्ट छापी, जिसमें बोल्जीविक अभियान की गुप्त योजना का भण्डाफोड़ करने का दावा किया गया था।

जैसे किसी ने जाडू की छड़ी घुमा दी हो, जहर की दीवारे पोस्टरो 10 से भर गई, जिनमें "नरम" और अनुवार गुटों की केन्द्रीय समितियों तथा त्से-ई-काह की चेतावनी, अपीलें और घोषणायें थी, हर तरह के "अदर्गन" की निदा की गई थी और मजदूरों तथा सैनिकों से अनुरोध किया गया था कि वे आन्दोलनकर्तामों की बात पर कान न दे। उदाहरण के लिए, समाजवादी-कार्तिकारी पार्टी की सैनिक शाखा का यह वयानपेश है:

शहर में फिर इस किस्म की अफवाहें फैल रही है कि विस्तुप्लेनिये का इरादा किया जा रहा है। ये अफवाहे कहां से पैदा हुई है? वे क्रुनेनसे मंगठन है, जिन्होंने प्रान्दोलनकर्तामां को विडोह वा प्रभार करने का प्रधिनार दिया है? स्ते-ई-काह के प्रत्य सोल्गेविकों ने एक प्रथन के उत्तर में वहां कि उनका ऐसे प्रचार में कोई सम्बन्ध नहीं है... लेकिन इन प्रश्नाहों में ही एक वहुन बड़ा स्तरा पैदा होता है। यह महज ही संभव है विश्वष्ट गर्म जोगीन व्यक्ति मजदूरों, मिगाहियों घीर किसानों के बहुमत वी मनोदेशा का प्रधान किस विज्ञा मजदूरों घीर मिगाहियों के एक भाग को मटको पर प्रदर्शन करने के सिये बुनायें घीर उन्हें बिडोह के लिए भड़कायें.

्य नाजुक श्रीष्ट गणीन दीर में, जिससे त्रांतिकारी तस इस सबये गुजर रा है, कोई भी विद्रोह बहुत झामानी से गृहसुद्ध में बदल सत्तर्ग है श्रीर उसके फलहवरण सर्वहारा के सुश्री संगठन, जिनका इतने परिधर्म से निर्माण किया गया है, नष्ट-भ्रष्ट हो सकते हैं... प्रतिन्नातिकारी पट्यन्तकारी यह योजना बना रहे हैं कि विद्रोह का फायदा उठा कर प्रति का नाण करे, मोचें को विल्हेल्स के लिए खुला धरिक्षत छोड़ दें ग्रीर सविधान सभा को छिन्त-थिन्न कर दे... श्राप सब अपनी अपनी जगहों पर सजबूती से जमें रहे! आप हरिण्य बाहर न निकर्ते!

२६ प्रकृत्यर को स्मोल्नी भवन के बरामदे में मेरी बातचीत कामेनेवें से हुई — एक नाटे कद के दुबले-पतले घादमी, तीची मुर्खामायल वाड़ी घीर प्रवल घम-भगी। उन्हें इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था कि वार्षेषे प्रतिनिधि काफी तादाद में धायेगे। उन्होंने कहा, "धगर काप्रेस होती है, तो वह जनता को प्रवलतम भावना का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रगर काप्रेस में योल्नीविको का बहुमत होता है, जैसा कि में समझता हूं कि होगा, तो हम माग करेगे कि सत्ता सोवियतो के हवाले की जाये घीर घरनायी सरकार इस्तीमा हो..."

वोनोदान्कीं ने —लम्बे कद का एक नौजवान, ब्रांख पर चरमा, चेहरा जर्दे जैसे जिल्द का रोगन उत्तर रहा हो—कुछ ज्यादा पक्की बात कही: "लोवेंग्टान" ब्रोर उनके जैसे दूसरे समझौतापरस्त कांब्रेस को

<sup>°</sup> लीवेर ग्रौर दान। – सं०

भीतर से तोड़-फोड़ रहे हैं। धगर वे उसके घिधवेशन को रोगने में सफल हुए, तो, हम उस पर निर्भर नहीं रहेग-हम इतने यथार्थवादी जरूर हैं!"

मेरी नोटबुक में २६ धनतूबर की तारीय में उन दिन के अग्रवारों से ली गई निम्नसिधित खबरें दर्ज है:

मोगित्योव (सेना के जनरल स्टाफ का सदर दफ्तर)। यहा बफादार गार्ड रेजोमेंटों, "यर्बर डिबीचन", कज्जाक टुकडियों ग्रीर "शहीदी टुकड़ियों" का भारी जमावडा है।

पाब्लोटस्क, स्सारस्कोये सेलो, पीटरहोफ के सैनिक ब्रफसरो के स्कूलो के मुंकरों को सरकार ने हुक्स बिया है कि वे पेलोबाद ब्राने के लिए तैयार रहें। घोरानियेनबाउम के युंकर शहर में ब्रा रहे हैं।

पेनोबार ग़ैरिसन की बङ्गरबन्द गाड़ियों की ढिबीजन का एक हिस्सा शिशर प्रासाद की रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है।

नोस्की के दस्तख़त से एक हुक्म जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सेस्त्रोरेस्सक के सरकारी भ्रायुध कारख़ाने ने कई हजार बन्दूके पैलोगाद मजदूरों के प्रतिनिधियों के हवाले की है।

निचली लितेइनी बस्ती की नगर मिलिशिया की एक सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मांग की है कि समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में सीप दी जाए।

उन उत्तेजनापूर्ण दिनों में, जब हर शब्स जानता या कि कुछ होने वाला है, लेकिन ठीक क्या होने वाला है, यह कोई नहीं कह सकता या, जो उलटी-पुलटी घटनायें हो रही थी, यह उनको एक बानगी भरहै।

२० प्रवतूबर की रात को स्मोल्गी में पेत्रोग्राद सोवियत की एक सभा में त्रोत्स्की ने पूजीवादी ब्रख्वारों के इस दावे की कि सोवियत सगस्त्र विद्रोह का विचार कर रही है कठोर निन्दा करते हुए कहा कि

<sup>&</sup>quot;मुंकर – सैनिक स्कूलों के विद्यार्थी। इन स्कूलों में अभिजात-वर्गीय लड़कों को जारशाही सेना में अफसरी के लिए तालीम दी जाती थी। – सं०

वह "सोवियतो की वाग्रेम की माय गिराने घीर उसे छिला-भिना करें के लिए प्रतिविद्यालादियों की एक कोशिश है..." उन्होंने जांर देग कहा, "पेत्रोग्राद सोवियत ने किसी विस्तुत्त्वेनिये के लिए ब्रादेश नहीं दिया है। जरूरी होने पर हम ऐसा आदेश देगे घीर पेत्रोग्राद की गैरिका हमारा समर्थन करेगी.. वे (सरकार) प्रतिकाति के लिए तैगारी वर रहे हैं घीर हम उसके जवाव में ऐसी चोट करेगे, जो बेग्हम घीर फैसलाकुन होगी।"

यह सच हैं कि पेबोम्राद सोवियत ने प्रदर्शन के लिए म्रादेण नर्री दिया था, परन्तु बोल्मेबिक पार्टी की केन्द्रीय सिमिति विद्रोह के प्रश्न पर विचार कर रही थी। २३ सारीख़ को पूरी रात सिमिति की बैठक होनी रही। बैठक में पार्टी के सभी बुढिजीबी, सभी नेता तथा पेबोम्राद के मजदूरी भीर वहा की गैरियन के प्रतिनिधि मौजूद थे। बुढिजीबियों में केवल लेमिन मीर सोरस्की ने विद्रोह का समर्थन किया। यहां तक रि मौजी म्रादिमियों ने भी जसका बिरोध किया। बोट लिए जाने पर विद्रोह का एक हार गया!

भीर फिर एक सीधा-सादा मजदूर बोलने के लिए उठा। उसरा चेहरा त्रोध से तमतमाया हुया था। "मैं पेतोग्राद सर्वहारा की भीर से बील रहा हूं," उसने सक्न लहजे में कहा। "हम बिद्रोह के पक्ष में हैं। प्रापकों जो मर्जी हो भाप करे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मगर प्रापने सोवियनों का नाश होने दिया, तो हम हमेशा के लिए प्रापसे बाव भायेंगे!" कुछ सिगाहियों ने भी इस मजदूर का साथ दिया... इनों यद फिर वोट नियं गये और विद्रोह का पलड़ा भारी निकला... "

<sup>&</sup>quot;प्रवृत्तर, ९६९७ में बोल्पेविक पार्टी की केंद्रीय समिति के ऐति-हामिक प्रधिवेशन में सशस्त विद्रोह के बारे में जो बहस हुई, यहा उनकी मही रिपोर्ट नहीं दी गई है। सशस्त विद्रोह मगठित करने का निर्णय देरे प्रवृत्तर, ९६९७ को हुई केंद्रीय समिति की एक गुण्य बैठक में किया गया। रम बैठक में भाग नेनेवाले मदस्य थे: नेनिन, बुबनोब, इनेजींन्सी, विजाध्यय, बामनेब, बोल्पोलाई, लोमोब, स्वेदैनोब, सोक्नोनिकार, स्मानिन, होनकी धीर उसेस्की। जिनोध्येव तथा बामेनेब ने नेतिन



ष्टपवेश में लेनिन का एक चित्र । यह चित्र जुलाई, १९१७ की घटनाम्रों के बाद रुपोशी की उनकी आख़िरी मुहुत के दौरान निया गया था, जब लेनिन कुष्ठ डेवानोच नामक एक मजहूर के नाम जारी किये गये पहचान-पत्न का कर् इस्तेमाल किया करते थे।

U. K. mpupraet, Up Hax wefty napodnot notofenie pycanoi pelocrowies Cosoponie la optops l'lesmapin, Kak Kpanner mjørskene Report sones " Bein prior coulding. Eccesi pilotoria, gazon ymoge supa unaspielingol c 46 lbro Zdyunia pulstonin Checi) - wax a bosinion notofene (recommended promise pycho) бурдуст и Керенскай с Ка свар neggy atrenaint, - max a spiospopenie Solomante polyperor rappa & Colt. Bex, - Bu ofo & chegu i Kpays sucker Bojoganier 4 c religiofon kaysodnaso Vila Casi Elpont

संगस्त विद्रोह के बारे में ब्ला० ६० पेनिन द्वारा सूत्रबद्ध तथा २३ सन्तूबर, १९९७ को पार्टी की केन्द्रीय समिति की ऐतिहासिक बैठक हा इसके वावजूद रियाजानीव, कामेनेव भीर जिनोध्येव के नेतृत्य में दक्षिणपंथी बोस्जेविक समस्त्र विद्रोह के विरोध में आन्दोनन करते रहे। ३१ अक्तूबर की सुबह 'राबोची पूत' में लेनिन के 'साथियों के नाम पत्र'।। की पहली किस्त प्रकाणित हुई। अभी तक ससार में जितना भी राजनीतिक प्रचार देखा गया है, उसमें इससे ज्यादा ढीट रचना मुक्किल में ही मिलेगी। इस लेख में लेनिन ने कामेनेव और रियाजानीव की आपत्तियों को अपनी आलोचना का आधार बनाकर विद्रोह के समर्थन में प्रपने तक उपस्थित किये। उन्होंने लिखा:

"...या तो हम अपना नारा 'समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में हैं।' छोड़ दे, नही तो विद्रोह करें। इन दोनों के बीच ब्रीर कोई रास्ता नहीं है..."

उसी दिन तीसरे पहर कैंडेंट नेता पायेल मिल्युकोव ने जनतन्त्र की परिषद् में एक तल्ख़, तेज-तर्रार तकरीर की <sup>13</sup>, जिसमें उन्होंने स्कोबेलेब

हारा पेण किये गये प्रस्ताव का विरोध किया। छ: दिन वाद, २६ अक्ष्मुवर को, केंद्रीय समिति का एक विस्तारित अधिवेशन हुमा, जिसमें पेत्रोग्राय पार्टी समिति, चैनिक संगठन, पेत्रांग्राय सावियत, ट्रेड-मूनियमों, कारखाना समितियों, रेल मजदूरों शीर पेत्रोग्राय हलके के पार्टी समिति के पिछले प्रधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव को पढ़ा। प्रपत्ने भाषण में लीनन के केंद्रीय समिति के पिछले प्रधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव को पढ़ा। प्रपत्ने भाषण में लीनन के कहा कि इस तथा यूरोप, दोनों ही की वस्तुनिष्ठ राजनीतिक परिस्थिति निर्णायक से निर्णायक, जोरदार से जोरदार मीति की माग करती है, जो सशस्त विश्रोह की ही मीति ही सकती है। लेनिन ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें सशस्त विश्रोह के वारे में केंद्रीय समिति के फ्रेंसले का स्थागत श्रीर समर्थन किया गया था। प्रस्ताव दो के ज़िलाफ़ पर्दे सीटों से स्वीकृत हुमा; चार व्यक्तियों ने मतदान में भाग नहीं लिया। जिनोध्येव ग्रीर कामेनेव ने दोवारा केंद्रीय समिति के प्रस्ताव ग्रीर कामेनेव ने दोवारा केंद्रीय समिति के प्रस्ताव की दिया।

ैयह तारीख गलत है। 'राबोची पूत' का यह ब्रंक पहली नवंदर को निकला था।—सं० - के नकाज को जर्मन-गर्शीय मह कर बदनाम किया और कहा है "प्रानिकारी जनवाद ' रूम को सबाट कर रहा है; उन्होंने तेरेवेत्यों की ग्रिक्ती उठाई योग गुल्नमगुल्ला कहा कि वह रूमी बूटनीति में उर्मन कुटनीति को ज्यादा प्रमन्द करने हैं... जिननी देर उनका भाषण चलता रहा, उतनी देर बरावर वामपयी वेंगों में बेहद शोर उटना रहां...

उधर सरकार बोल्गेविक प्रचार की सफलता के महत्व थी उपेश नहीं कर गयनी थी। २६ ध्रम्नूबर को सरकार तथा जननन्त्र की पिएर् के एक सयुक्त ध्रायोग ने युग्ने उनावली में दो क्रानून बनाये, एक उमीन ध्रम्यायी रूप में किमानों को देने के लिए ध्रीर दूसरा ग्रान्ति की एक जोरदार विदेश नीति को ध्रयमर करने के लिए। दूसरे दिन केरेल्की ने मेना में मृत्यु-दूद स्थानन कर दिया। उसी दिन सीसरे पहर एक नवे ध्रायोग; "जनतन्त्रीय शासन को सुदृष्ठ बनाने सथा ध्रराजकता और प्रतिकाति का मुकाबला करने के लिए ध्रायोग" का पहला प्रधिवेशन की ध्रम्याम के शुरू हुधा, लेकिन इतिहास में इस ध्रायोग का धीर कीर्र किल्ल नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह दो संवाददाताओं के साथ भैने केरेल्की से मुलाकात की <sup>13</sup> प्यवकारों की उनके साथ यह ध्राविधी मुलाकात थी।

हमारे साथ बातचीत करते हुए उन्होंने तस्य लहने में हैं।
"रुसी जनता प्राधिक बलान्ति से तथा मिल-राप्ट्रों में प्रपना विश्वान्
दूर जाने से पीडिल है! दुनिया सोचती है कि इसी ब्राति चन्द रोड ही
मेहमान है। गस्ती न कीजियो हसी बाति प्रभी बस शुरू ही ही रही
है.. "उनके इन बदयों में भविष्य का कितना प्रधिक पूर्वामास था हो
सायद वह खुद नहीं जानते थे।

३० प्रत्मुबर को रात भर वेबोबाद सोवियत की एक पुरणोर तुकारी वैठक हुई, जिसमें मैं मौजूद था। "तरम म समाजवादी बृद्धिजीवी, ध्रक्षर, सैनिक समितियों के सदस्य, त्से-ई-काह के सदस्य इस बैठक में दल-बल में मौजूद थे। उनके खिलाफ खड़े होकर बोलने वालों में थे-मड्डूर, दिसान और मामूली सिपाही, सीथे-साद और जोशीले।

एक किसान ने स्वेर में होनेवाले उपद्वतों का जिक करते हुए वहाँ कि उनका कारण भूमि समितियों के सदस्यों की गिरफ्नारी है। "यह केरेन्स्की ग्रीर कुछ नहीं घोमेडिचकों (जमीदारों) की ढाल है," उसने जिल्ला कर कहा। "वे जानते हैं कि हम संविधान सभा मं वहरनूरत जमीन ग्रपने हाथ में ले लेगे ग्रीर इसलिए वे सविधान सभा को मिसमार करने की कोशिश कर रहे हैं!"

बैठक में बोसते हुए पुतीलोव कारखाने के एक मशीन-कर्मचारी ने बताया कि विभाग सुपरिस्टेंडेन्ट एक एक करके विभागो को इस बहाने से बन्द कर रहे हैं कि कारखाने के पास न इंधन है और न कच्चा माल। उसने कहा कि कारखाना समिति ने ईंधन और कच्चे माल की ढेर सारी छिपाई गई सप्लाई का पता सगाया है।

"यह एक उकसावा है," उसने कहा। "ये हमं भूवो भारना चाहते हैं या फिर हमें हिंसा के लिए उत्तेजित करना चाहते हैं!"

एक तैनिक ने उठकर कहना शुरू किया, "साथियो! मैं प्रापके लिए एक ऐसी जगह से प्रभिवादन-सदेश लाया है, जहां लोग प्रपनी क्रव खोदते हैं मौर उसे कहते हैं मोचें की खाई!"

ग्रीर फिर एक लम्बे ज़द का नौजवान सिपाही, जिसकी हिंहुयां निकल प्रायी थी ग्रीर प्रांखें चमक रही थी, बोतने के लिए उठा ग्रीर उसका तालियों की गङ्गड़ाहट से स्वागत किया गया। यह था बुद्गोक्की, जिसके बारे में खबर ग्राई थी कि वह जुलाई की लडाई मे मारा गया। ग्रव वह गीया क्रव से उटकर आ गया था।

"माम सिराही प्रव प्रपने ब्राफ्तसरों पर कोई भरोसा नहीं रखते।
यहां तक कि सैनिक समितियों ने भी, जिन्होंने हमारी सीवियत का
प्रधिवंगन बुताने से इनकार किया, हमें धोखा विया है... ग्राम मिपाही
चाहते हैं कि संविधान सभा का अधिवंशन ठीक उसी समय हो, जब
लाता गंगेंगे। श्रीर यह कोई ब्रफलातूनी लानत न होगी, क्योंकि, याद
रिखियं, सेना के पास बन्दनें भी है..."

पाचवी सेना में संविधान सभा के लिए जो चुनाव-थान्दोलन वड़ें जोर-शोर से चल रहा था, उसका जिक करते हुए उसने कहा, "फौजी अफसर, खासकर मेन्जेविक और समाजवादी-कातिकारी, जानबूतकर बोल्जेविकों को पंगु बनाने की कोशिष कर रहे हैं। हमारे अखबारों के खाइयों में बाटे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। हमारे भाषणकर्ताणें को गिरफ्तार किया जाना है..."

"तुम रोटी की कमी की बात क्यों नही करते?" एक दूसरे

सिपाही ने चीख कर कहा।

"इन्सान सिर्फ रोटी के सहारे नहीं जी सकता," चुद्नोव्रकी <sup>ने</sup> सख्न लहजे में जवाब दिया...

उसके बाद एक प्रफ़सर ने भाषण दिया, जो बीतेब्स्क सोवियत का एक प्रतिनिधि तथा भेग्येविक-सोबोरोनेस्स (प्रतिरक्षावादी) या। "सवाल यह नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है," उसने कही। "मृषिकल सरकार ने पैदा नहीं की है, लड़ाई ने की है... मौर इक पहेंले कि कोई तबदीली हो यह जरूरी है कि लड़ाई जीती जाये..." इस बात पर सीटियां दी गई सौर चिड़ाने के लिए तालियां बनाई गरे। "ये बोरोपीविक भ्राग्दोलनकर्ता कोरी लफ़्काजी करते है!" हंसी के ठहाकों से दीवारें तक हिल उठी। "हमें चाहिये कि हम स्थण भर के लिए वर्ग संघर्ष पूल जाये..." लिकन उसका भाषण इसके मागे नहीं चल सका। किसी ने चील कर कहा, "आप यही चाहते है!"

जन दिनों पेलोग्राट का नरवारा कुछ श्रजीबोगरीब था। क्रैक्टियों
में कारखाना सिमितियों के कक्षी में ढेर की ढेर बन्दुके जमा थी, हरेंगैं
बाहक प्राते-जाते रहते थे और लाल गार्ड कावायद करते रहते थे...
सभी बारिकों में रोजाना रात को मीटियों और पूरे दिन में गर्म, तार्ची,
कभी न परन होने वाली बहलें चलती रहती। सड़कों पर शाम का
मुटपुरा होते ही भीड़ बढ़ने लगती और जैसे एक जन-समुद्र की लर्द नेक्सकी मार्ग पर दोनों दिखोंग्रों में धीरे धीरे जीर करती बढ़ती, तोंगों
में भएवतारों के लिए छीना-अपटी होती... टगी और बटमारी हम हर्
तक बढ़ गई थी कि गतियों से गुजरना खतरनाक था... एक दिन तीर्में
पहर सदीवाया मार्ग पर मैंने देखा कि कई सी प्राविधारों के एक भीड़े
ने एक सिसाही को मारते मारते बेरम कर डाला, जिसे चोरी करते हर्ष
रंगे हाथों पकड़ा गया था। रोटी और द्वा के लिए ठंड में घंटों लाड़ी

<sup>°</sup>देखिये, 'टिप्पणियां भीर व्याख्यायें'--जॉo रीo

स्मोल्नी से दरवाजे पर और वाहरी फाटको पर कड़ा पहरा था। विना "पाम" विराद्यों कोई भी अन्दर नहीं जा मकता था। मीमिनियों के कों में न दिन में सामोणी थी, न रान में —हर बकर एक हल्ली भी यूज उटनी रहती। सैफडों निपादी बोर मजदूर फर्ण पर ही भी जाते — जहां भी उन्हें जगह मिलनी तेट रहते। ऊपर बड़े हॉल में पेनोग्राद सोवियन को पुरणोर बैटकों में एक हजार धादमी जमा थे. जुए के छड़े पूरी रात जोर-ओर में चलते, उनने जैंग्नेन पानी की तरह बहुत और बीम बीम हजार स्वल की वाजिया लगाई जाती। शहर के विचन भाग में रात के बकुत कीमती फर बीर जेवरों में तदी हुई वैस्थाये पूमती रहता थी, कैफ ब्रीर सेस्तोरा में उनकी गूममी भीड़ होनी... राजतन्त्रवादी बुचक, जर्मन जामूस, पड्यन्त रचने वाले, तस्कर स्थाराते

वारिण में , वड़ी सर्दी में , सेघाच्छादित ब्राकाण के नीचे यह विज्ञान स्पन्दनशील नगर तेज से तेजतर रफनार से भागा जा रहा था – लेकिन

में इन्तरार करती हुई ठिठुरनी घोरमों के इर्द-किंद्र कुछ बहुत रहस्यमय प्रकार के व्यक्ति मंडराने घौर उनके कानों में फुमपुषा कर कहते कि यहूदियों ने प्रनाज का स्टाक दवा रखा है घौर ऐसे वक्त जब कि सोग भूबों मेर रहे हैं, सोवियत के सदस्य बडे ठाठ-बाट से दिन गुजार रहे

## तीयरा भ्रध्याय

## तूफ़ान फटने से पहले

जब एक कमजोर सरकार का साविका विद्वाही जनता से पड़ता है। एक घड़ी ऐसी खाती है, जब धगर प्रधिकारी कोई कदम उठाते हैं, तो उससे जन-साधारण का गुस्सा भड़कता है बौर घगर नहीं उठाते, तो बे उनकी घृणा के पान्न यन जाते हैं...

पेन्नोग्राद छोड़मे का प्रस्ताव करते ही एक तूफान खड़ा हो गया; लेकिन जब उसका खण्डन करते हुए केरेस्स्की ने यह सार्वजनिक बक्तम् दिया कि सरकार ऐसा कोई इरादा नहीं रखती, लोगों ने युडी-युड़ी ही की।

काति के दयाव के कारण जकड़ी हुई "झस्यायी" पूजीपतिमाँ की स्कार ('राबोची पूज' ने कड़क कर कहा) ये झूटे माहवासन देकर छुटकारा पाना चाहती है कि उसका पेत्रोग्राद छोड़कर भाग जाने का कभी ख्याल न था, न ही उसकी यह स्वाहिश थी कि राजधानी दुश्मनों के हवाले कर दी जाये...

खार्कोव \* मे कोयला खानों के तीस हजार संगठित मजदूरों ने वि<sup>वृद</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>मालूम होता है यहा जॉन रीड का श्रक्षिप्राय दोनेस्स कोयला खदा<sup>त</sup> प्रदेश से हैं।—संo

के श्रीयोगिक मजदूरों \* (J. W. W.) के सिवधान का यह श्रामुष्ठ अपनाया: "गजदूर वर्ग धीर मालिक वर्ग के बीच कोई समानता नहीं ही सनती।" करजाकों ने इन मजदूरों को तिनर-वितर कर दिया, गुष्ठ मजदूर यानों के मालिको द्वारा तालावन्दी का एलान होने में अन्दर जाने नहीं दिये गये, वाकी मजदूरों ने श्राम हडतान की घोषणा की। वाण्यिय तथा उद्योग-मन्त्री कोनोवालोव ने अपने नायव श्रोलॉव को पूर्ण श्रधिकार देकर इस अपने का निपदारा करने के लिये नियुक्त किया। खान मजदूर श्रोलॉव को पूणा की दृष्टि से देखते थे, परन्तु स्से-ई-काह ने न केवल उसकी नियुक्ति का समर्थन किया, उसने यह मांग करने से भी इनकार किया कि करवाकों को दोन प्रदेश से वापिम बुता लिया जाये...

इसके बाद कालूगा सोवियत को छिल्ल-भिल्ल कर दिया गया। बेिलोविकों ने मोवियत से प्रपना बहुमत स्थापित करके कुछ राजनीतिक वेदियों को रिहा कर दिया था। केन्द्रीय सरकार के कसिसार की मजूरी से नगर दूमा ने मील्क से फीज बुलाई और कालूगा सोवियत के सदर पर गोलावारों को गयी। बोल्लोविकों को झुक्ना पढ़ा, लेकिन जब के भवन से बाहर निकल रहे थे, करजाकों ने यह कहते हुए उनके ऊगर हमता किया, "मास्को और पेत्रोग्राद समेत तमाम बोल्लोविक सोवियतों के साथ हम इसी तरह पेश आवेगे!" इस घटना से समस्त रूस में वहणात के साथ गूरी की एक लहर दीड़ गई....

पंत्रोगाद में उत्तर प्रदेश की सोवियतों की प्रादेशिक काग्रेस समाप्त हो रही थी। इस कांग्रेस में बोल्शेविक क्रिलेन्नों ने सभापति का ग्रासन प्रहुण किया था। काग्रेस ने विशाल बहुमत से फैसला किया कि सोवियतों की प्रवित्त हसी काग्रेस को समस्त सत्ता श्रपने हाथ में ले लेनी चाहिये।

<sup>ै</sup>विषय के श्रीशोमिक शबदूर—हस की शांतिकारी घटनाओं के प्रभाव से संयुक्त राज्य अमरीका में १६०४ में स्थापित एक शांतिकारी ट्रेड-यूनियन अन-संगठन। १६३१—४० के दशक में, जब बह पतित होकर एक मंकीगंताबादी संगठन बन गया था और जन-साधारण से अपने पुराने संवेधों को खो बैठा था, जसका अस्तित्व समाप्त हो गया। जब यह संगठन पूरे जोर पर था, जॉन रीड उसके संक्रिय सदस्य थे।—सं०

ग्रन्त मे उसने जेतों मे बन्द बोल्गेविकों को एक ग्रीभवादन-संदेग भेगा, जिसमे उनसे कहा गया था कि वे खुण हो जायें, क्योंकि उनकी प्राजती की घडी प्रा पहुची है। इसी वक्त कारखाना समितियों के प्रथम प्राविक हसी सम्मेलन ने सोवियतों के प्रवल समर्थन की घोषणा की प्रांत किर यह ग्रायेपूर्ण निचार प्रगट किया:

जारवाही से प्रपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेते के बार मजदूर वर्ग चाहता है कि जनवादी व्यवस्था उसके उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलाप के क्षेत्र में भी विजयी हो। उत्पादन में जनवादी व्यवस्था का सर्वप्रेटठ रूप श्रौद्योगिक उत्पादन पर मजदूरों का नियन्त्रण है, वित्रवा विचार प्रभुता-सम्पन्न वर्गों की क्षपराधपूर्ण नीति द्वारा उत्पन्न प्रार्थिक विषयता के वातावरण में स्वमावतः प्रगट हुआ...

रेल मजदूर यूनियन ने रेल परिवहन-मन्ती लिवेरोय्स्की के इस्<sup>तीर्फ</sup> की माग की।

स्ति-ई-काह के नाम पर स्कोबेसेब ने झाग्रह किया कि उनको दिग जाने बाला नकाज मिल-राष्ट्र-सम्मेलन में पेश किया जाये और उन्होंने तैरेस्चेन्तों के पेरिस भेजे जाने के बिरोध में श्रीपचारिक रूप से झपना प्रति-बाद प्रगट किया। तेरेस्चेन्कों ने इस्तीफा देने की रजामन्दी जाहिर की...

सेना का पुनःसंगठन करने मे असमर्थ जनरल वेखोंक्की मित्रमान

की बैटकों में यदा-कदा ही द्याते...

रै नवम्बर को बूर्त्सेंब के पत 'द्योबक्ष्यें देलो' ने बडी <sup>हा</sup> मृग्गिंगां देते हुए लिखा:

नागरिको! पितृभूमि को बचाइये!

मुमें सभी सभी मानूम हुमा है कि कस राष्ट्रीय प्रतिरहा सायीर को एक बैटक में युद्ध-मन्ती जनरल वेर्योक्क्सी ने, जो कोर्नीलीव के पर्त के नियं उनग्दायी प्रमुख व्यक्तियों में हैं, प्रस्ताव किया कि मित-राष्ट्री में स्वतन्त्र रूप में एक पृषक शानि-मिश्च सम्पन्त की जाये।

यह रूम के प्रति विश्वासमात है!

तेरेण्नेन्यों ने इजहार किया कि ग्रस्थायी सरकार ने वेटॉब्स्की के प्रस्ताव गर गीर तक नहीं किया है।

"ग्राप बहां होते, तो भायद सोचते कि हम किसी पागलग्राने मे है!" तेरेश्चेन्को ने कहा।

श्रायोग के सदस्य जनरान वेद्योंव्स्की की वात को मुन कर हक्का-वक्का रह गये।

जनरल अलेक्सेयेव रो पड़े।

नहीं। यह निरा पागलपन नहीं हैं! यह और भी बुरी बात है। यह प्रत्यक्षतः रस के प्रति विश्वासवात है!

वेर्योद्य्यी ने जो कहा है, उसके लिए केरेस्की, तेरेक्वेन्को श्रीर मैकामोद फौरन जवाबदेही करे।

नागरिको 👝 उठिये ! रस को बेचा जा रहा है! उसे बचाइये !

वेर्खोब्क्की ने वास्तव में यही कहा था कि मित्र-राष्ट्रो पर इसके लिए रवाव डाला जावे कि वे गान्ति का प्रस्ताव करे, क्योंकि स्ती सेना ग्रब भौर लड़ने में भ्रममर्थ है ...

रुस में और विदेशों में भी इस समाचार से वडी खलवली मची। वैवॉक्की को "धस्वस्य होने के कारण स्रनिश्चित काल के लिए छुट्टी" री गयी, ग्रीर उन्हें मन्त्रिमण्डल से निकलना पड़ा। 'ग्रोवण्चेसे देलों' को बन्द कर दिया गया...

४ नवम्यर, इतवार का दिन पेन्नोग्राद सोवियत दिवस घोपित किया ग्या था, श्रौर उस दिन जाहिरा तौर पर संगठन तथा प्रेस के लिए पैसा जगाहने के लिए शहर भर भे बड़ी बड़ी समाये आयोजित की गयी थी। परन्तु वास्तविक उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। यकायक एतान किया गया कि उसी दिन कज्जाक लोग क्रेस्तनी स्रोद-सलीव का जुलूत ~ निकालेगे। कहा गया कि यह जुलूस १८१२ की कलीसाई प्रतिमा के सम्मान में निकाला जायेगा, जिसके चमत्कार से नेपोलियन को मास्को छोड कर भागना पडा था। हवा मे सनसनी थी। बास्द का

ढेर जमा था श्रीर एक चिनगारी गृहयुद्ध की द्याग भड़का सकती थी! पेत्रोग्राद सोवियत ने 'कज्जाक भाइयों के नाम' एक घोषणापत निकाला, जिसमे कहा गया था:

द्याप करजाको को हम मजदूरीं और सिपाहियों के खिलाफ भड़नाग जा रहा है। जो लोग भाई को भाई से लड़ाने की यह योजना कार्यान्वित कर रहे हैं, वे हैं हमारे सामान्य शबु, हमारे उत्पीड़क, विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गों के लोग; फौजी जनरल, बैंकर, जमीदार, भूतपूर्व प्रफसर, जार के भूतपूर्व नौकर... भ्रष्टाचारी और धनिक, रईस व उमरा, जागीरदार व जनरल और खुद ग्रापके करजाक जनरल हमसे नफरत करते है। वे किसी भी घड़ी पेलोग्राद सोवियत का नाश करने भीर कान्ति की कुचल देने के लिए तुले बैठें हैं...

४ नवम्बर को किसी ने एक करजाक धार्मिक जुलूस निकालने की श्रायोजन किया है। इस जुलूस में भाग लिया जाये या न लिया जा<sup>ये</sup>। यह हर व्यक्ति के स्वतन्त्र विवेक का प्रक्रन है। हम इस मामले में दस्तन्दाजी नहीं करते, न ही हम किसी की रोक्ते हैं... लेकिन करवारी! हम ग्रापको श्रागाह करते हैं, श्राप ख़बरदार रहिये ग्रीर <sup>ह्यात</sup> रिखये कि कही ऐसा न होने पाये कि फ्रेस्सनी खोद के बहाने ग्राप्क कलेदिन जैसे नेता आपको मजदूरों के खिलाफ, सिपाहियों के खिलाफ

भडकायें...

जुलूस का ख्याल यकायक छोड़ दिया गया...

बारिकों में स्रीर शहर की मजदूर वस्तियों में बोल्शेविक नारा उठाते थे, "समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ मे!" म्रीर उधर काली यमदूती शक्तियां लोगों को भड़का रही थी कि वे उठें ग्रीर यहदियों को, दूकानदारो को, समाजवादी नेताओं को मौत के धार उतारें...

एक फ्रोर राजतन्त्रवादी धयवार खुनी भ्रातंक ग्रौर दमन के निए भड़का रहे थे, दूसरी धोर लेनिन की पुरजोर धावाज कड़क रही थी, "वगावत!.. अब हम एक लमहा भी ठहर नहीं सकते!"

पूजीवादी ग्रायुवार भी वेचैन थे । 'विजेवीये वेदोमोस्ती' (एवसचेज गजेट) ने निया कि बोल्गेविको का प्रचार "समाज के सबसे प्राथमिक सिद्धान्तों – व्यक्तिगत सुरक्षा तथा निजी स्वामित्व की मान्यता" – पर प्रहार है।

लेकिन बोल्गोविकों के विरोध में "नरम" समाजवादी पतिकाये सबसे <sup>क</sup>ट्टर निकली<sup>ड</sup>। 'देलो नरोदा' ने लिखा, "बोल्गेविक क्रान्ति के मयसे ख़तरनाक दुश्मन हैं।" मेन्शेविक 'देन' ने लिखा, "सरकार को चाहिए कि ब्रपने को बचाये और हमें भी।" ग्लेपानीय के सम्बदार 'बेदीन्स्स्वो' (एक्ता) भे ने मरवार का ध्यान इस बात की ब्रार दिलाया कि पेब्रोग्राद के मजदूरों के हाथ में हथियार दिये जा रहे हैं ग्रीर माग की कि योल्गेविको के खिलाफ सट्न कार्रवाई की जाये।

सरकार दिन-य-दिन ज्यादा लाचार होनी जा रही थी। नगरपालिका का प्रशासन तक चरमरा कर बैठ गया। सुबह भववारो के कालम घोर रुक्ताहमपूर्ण डक्ती धीर करल की खबरों से भरे होते। अपराधियों को छुटा पूमने के लिए छोड़ दिया गया था।

उघर हथियारवन्द मजदूर रात में मडको पर गण्त लगाते, चोंरो-लुटेरों से निपटते और जहां भी हथियार मिलते उन्हें जब्त कर लेते।

9 नवम्बर को पेलोग्राद के सैनिक कमाडर कर्नल पोल्कोवनिकोद ने एक एलान जारी किया:

वावजूद इसके कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पेन्नोग्राद में चारों फ्रोर प्रभी भी सणस्त प्रदर्शन ग्रीर मारकाट के लिये गैरजिन्मेदार भ्रपीले जारी की जा रही हैं, स्रीर लूट-पाट तथा अब्यवस्था रोजाना बढती जा रही है।

यह स्थिति मागरिको के जीवन को छिन्म-भिन्न कर रही है तथा भरकार भ्रौर नगरपालिका के संस्थानों के व्यवस्थित कार्य में बाधा

अपनी जिम्मेदारी का और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा घ्यान रखने हुए, मैं आदेश देता हूं:

गैरिसन के अधिकार-क्षेत्र में, विशेष निर्देशों के अनुमार, प्रत्येक

सैनिक टुकडी सरकारी संस्थानों की सुरक्षा के लिए नगरपालिका की, कमिसारों को तथा मिलिशिया को पूरी मदद दे।

२. हलके के कमाडर तथा नगर मिलिशिया के प्रतिनिधियों के सहयोग से गयती दलो का सगठन किया जाये और प्रपराधियों तथा तेना से भार्न गिपाहियों को गिरणनार करने के लिए कार्रवाई की जाये।

३. जो भी लोग वारिकों में घुन कर निमाहियों को सगस्त प्रदर्गन प्रीर मारकाट के लिये मडकाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके नगर के दितीय कमाण्डर के सदर दरसर के हवाले किया आये।

 ४. कोई भी सशस्त्र प्रदर्शन या बलवा होते ही उसे ममस्त उपलब्ध सैनिक शक्ति से तुरत कुचल दिया जाये।

प्रकानो मे नाजायज तलाशियां ग्रीर नाजायज गिरएनारियां
 रोकने में कमिसारों की मदद की जाये।

६. हर व्यक्ति प्रपने प्रधिकार-क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक घटना शी रिपोर्ट ग्रविलम्ब पेत्रोग्राद सैनिक क्षेत्र के स्टाफ को दे।

में सभी सैनिक समितियों तथा संगठनों को घादेश देता हूं कि वे कमाण्डरों को, जिन कर्तव्यों की खिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है, उन्हें पूरा करने में मदद पहुंचायें।

जनतन्त्र की परिषद् की एक बैठक में केरेन्स्की ने शोषणा की कि सरकार बोल्गेषिक तैयारियों के बारे में अच्छी तरह जानती है और उसके पास किसी भी प्रदर्शन से निवट पाने के लिये पर्याप्त शक्ति हैं। जन्होंने 'मोबाया रस' श्रीर 'राबोची पूत' पर यह सारोप लगाया कि वे दोनों एक ही प्रकार की विष्यंसक कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। "परन्तु," उन्होंने मागे कहा, "गिर्वाध श्रेस-स्वातन्त्र्य के कारण सरकार स स्थिति में मही है कि अखुवारों में छपने वाले झूठ का प्रतिकार कर मही हैं। "अपने वाले झूठ का प्रतिकार कर समिति में मही है कि अखुवारों में छपने वाले झूठ का प्रतिकार कर मके..." उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दोनों अखवारों में एक हैं।

<sup>&#</sup>x27;केरेन्स्की ने साफ बात नहीं कहीं। ग्रस्थायी सरकार इससे पहुँगे, जुलाई में हीं, बोल्जेबिक ग्रयबारों को बंद कर चुकी थी छोटू प्रव किर ऐसा करने का इरादा रखती थीं।—ऑठ रीठ

प्रकार के प्रचार के दो पहलू नजर धाते हैं, जिसका इच्छित लक्ष्य है प्रतिक्रांति को भ्रषसर करना। यसहूती शक्तिया यही चाहती हैं ग्रोर बेतरह चाहती हैं। उन्होंने धाये कहा:

"मेरा सर्वनाथ निश्चित है और इस बात का बहुत अधिक महत्व नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। मैं यह कहने की जुरंत करंगा कि यहर की पेटनाओं में जो कुछ रहस्यमय है, उसका कारण बोल्येविकों के प्रविश्वतनीय उकसावे में निहित है!"

२ नवम्बर तक सोवियतों की काग्रेस के केवल पन्यह प्रतिनिधि पेत्रोग्राद पहुंचे थे। दूसरे दिन एक सौ मौजूद थे ग्रीर उसके प्रगले दिन सुबह १७४, जिनमे १०३ बोल्तोबिक थे... चार सौ प्रतिनिधियों से कोरस बनता था ग्रीर कांग्रेस के गुरू होने भे केवल तीन दिन बाक़ी रह गये

मैं बहुत काफ़ी वज़त स्मोल्नी में बिताता। घव प्रस्तर दाख़िल होना जिता प्राप्तान न था। बाहुरी फाटकों पर संतरियों की दोहरी क़तार होती, धंदर के सदर दरवाजे के सामने इन्तजार करने वाले लोगों को एक लम्बी लाइन दिखाई पड़ती, जिनमें चार चार एक साथ प्रस्तर जाने दिये जाते, जहां उनसे उनके नाम-धाम के साथ यह पूछा जाता कि वे किस काम से बहां ग्राये हैं। उन्हें स्मोल्नी के लिये पास दिये जाते शीर पास-स्यवस्था हर दो-चार धंटे के बाद बदल दी जाती, क्योंकि जानूस पुपके से भीतर पुसने की बराबर की बराबर की बाद कर रहे थे...

एक दिन जैसे ही मैं बाहर के फाटक पर पहुंचा, मैंने झपने ठीक भ्रागें बोत्सकी धौर उनकी पत्नी को देखा । उन्हें एक सिपाही ने रोक दिया। बोत्सकी ने झपनी जैदों को उत्तट डाला, लेकिन उन्हें झपना पास न मिला।

"कोई बात नहीं," ब्रन्त में उन्होंने कहा। "ब्राप मुझे जानते हैं, मेरा नाम स्रोतस्की हैं।"

्"आपके पास अपना पास नहीं है," सिपाही ने श्रद्धते हुए कहा। "आप प्रन्दर नहीं जा सकते। आपका नाम कुछ भी हो, मेरे लिये इससे कोई फ़र्क नहीं पढ़ता।"

"लेक्निन मैं पेस्रोग्राद मोवियत का ब्राध्यक्ष हूं।" "ग्रन्छा," सिपाही ने जवाव दिया। "ग्रगर ग्राप इतने बड़े ग्रादमी है, तो भ्रापके पास कम से कम एक पूर्जा तो होना चाहिये।"

वोत्सकी ने सब से काम लिया।

Военко-Революціан. Kenmers. Spe

Пропускъ.

Комендантска отдоло.

TETP C. P. N. C. A. DANO. CIE & Jeony Pecsy international organia. Kazeen. asung any ink. 16 months 1917 r. CPOKOND NO 1. Dexents.

N. 955

на право свободнаго входа въ Смоль-

Сисльный институть.

**Номендантъ** 9. Dzepfennert

Домопроизводитель

स्मील्नी भवन मे प्रवेश के लिए जॉन रीड को दिया गया पास

ный Институтъ.

"मैं कमांडेट से मिलना चाहता हूँ," उन्होने कहा। सि<sup>पाही</sup> हिचिकिचाया और उसने बुडबुडा कर कहा कि वह हर सिरफिरे के लिए। जो वहा पहुच जाये, कमाडेंट को तंग नही करना चाहता। भ्राविदवार उसने एक दूमरे मिपाही को इशारा किया, जिसके हाथ में गारद टु<sup>कडी</sup> की कमान थी। स्रोत्स्वी ने उसे सारी बात समझाई ग्रीर फिर वहीं। "मेरा नाम क्रोत्स्की है।"

"तोरको ?" इस दूसरे सिपाही ने माया खुजलाते हुए नहा। किर सोचने सोचने बोला, "मैंने यह नाम कही सून रखा है। भेरा ध्यान है

टीफ़ है। प्राप अन्दर जा सबते हैं, कामरेड..."

प्रन्दर बरामदे में मेरी मुलाकात बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य काराप्रान \* से हुईं, जिन्होंने मुझे समझाया कि नई सरकार कैसी होगी:

"एक सचकीला संगठन, जो सोवियतों के माध्यम से प्रगट होने वाली जनता की इच्छा के प्रति संवेदनशील होगा श्रीर जो स्थानीय शिवनयों को काम करने का पूरा मीका देगा। इस समय जार की सरकार की ही तरह धरवायी सरकार भी स्थानीय जनवाद को रोकती है। मधे समाज में पेशकदमी नीचे से होगी... सरकार का ढाचा रुसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी के संविधान के अनुरुप होगा। नयी त्से-ई-काह, जो सोवियतों की अधिवल रुसी काग्रेस के जरूदी जरूदी होने वाले प्रधिवंशों के प्रति उत्तरदायी होगी, हमारा संसद होगी। विभिन्न मंत्रालयों की प्रध्यक्षता मन्त्री नहीं करेंगे, कोल्सीपिया प्रथवा समितिया करेंगी, जो सीधे सीधे सोवियतों के प्रति उत्तरदायी होगी..."

दे० प्रकृतवर को पहले से निश्चित समय पर मैं बोस्की से वात करने के लिये स्मोहनी भवन के सबसे ऊपर के एक सादे असण्जित कमरे में बाविल हुमा। लोह्मी पर के बीचोबीच एक मामूली हुमीं पर कैं दें सामने ख़ाली मेज थी। मुझे उनसे बहुत से सवाल करने की जरूरत नहीं हुई। वह धण्टा भर से स्थादा लगातार तेज रफ़्तार से बोलते रहे। मैं यह उनकी बात का साराश उन्हीं के शब्दों में दे रहा हूं:

"प्रस्पायी सरकार की बिल्कुल ही कमर टूट यथी है। उसकी नेकल पूजीपति वर्ग के हाथ में है, लेकिन खुल्लमखुल्ला नहीं; उस पर भीबीरीमस्त्री (प्रतिरक्षावादी) पार्टियों के साथ मिध्या संध्रय का पदीं दाल दिया गया है। अब, काति के दौरान प्राप देखते हैं कि किसान जादा की गई जमीन का इन्तजार करते करते चक चुके हैं, बगायत कर रहे हैं; ग्राँर पूरे देश में, सभी मेहनतकश वर्गों के अन्दर, वैसी ही नफरत दिखायी देती है। पूंजीपति वर्ग गृहमुद्ध के द्वारा ही प्रपना यह प्रभुत कायम रख सकता है। पूजीपति वर्ग गृहमुद्ध के द्वारा ही प्रपना वह में ही प्रपना नियन्त्रण कायम रख सकता है। परन्तु पूजीपति वर्ग के पास

काराखान केन्द्रीय समिति के सदस्य नहीं थे।—सं०

शिंन का स्रभाव है... सेना हमारे साथ है। समझीनापरस्त तथा शान्नियादी, समाजवादी-शातिकारी तथा मेन्शिविक लोग प्रपनी मारी साथ दो वैठे हैं, वयांकि किमानो स्रीर जमीदारों का संघर्ष, मजदूरां श्रीर मातिकां का संघर्ष, मजदूरां श्रीर मातिकां का संघर्ष, स्वाहितां स्रीर स्रक्षसरों का संघर्ष साज जितना जम और कठोर हो गया है, जतना वह पहले कभी नही हुम्रा था। इस संघर्ष में सुलह-मसालहत की कोई गुजाइश नहीं रह गई है। जन-माधारण श्री मिलजुल कर उठाया हुम्रा कदम ही, सर्वहारा म्रिधनायकत्य की विजय ही कारित सम्यन्त कर सकती है स्रीर जनता को जबार सकती है...

"सोवियते जनता का सर्वश्रेष्ठ — भ्रपने क्रांतिकारी प्रतुभव, प्रपं विचारो तथा उद्देश्यों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ — प्रतिनिधित्व करती हैं। खाइयों में सैनिको, कारर्याचों में मजदूरो और खेतों में किसानों के कर्रर सीधे सीधे प्राधारित ये सोवियतें क्रान्ति की रीड है।

"सोवियतों के वर्गर एक प्रकार की सत्ता स्थापित करने का प्रमल किया गया है, श्रीर उससे सत्ता का श्रमल ही सत्ता स्थापित करने का प्रमल करा गया है, श्रीर उससे सत्ता का श्रमल ही उत्पन्न हुमा है। रती जनतन्त्र की परिषद् के गिलवारों में तरह तरह के प्रतिक्रातिकारी पर्यस्य रचे जा रहे हैं। कैंडेट पार्टी उस प्रतिक्रातिकारियों का प्रतिनिधित करती है। दूसरी घोर सोवियते जनता के ध्येय का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों खेमों के बीच ऐसे कोई दल नहीं है, जिनकी कोई वात महिमयत हो... यह elutto finales—निर्णयकारी सचर्य है। प्रजीवादी प्रतिक्रांति प्रपनी समस्त शक्ति को वटोरती श्रीर संहत करती है श्रीर उस समय की प्रतीक्षा करती है, जब वह हमारे ऊपर प्राक्रमण कर मकेगी। हम मुहतोड़ फैसलाफुन जवाब देगे। जो काम मार्च मै मुक्ति से एस हुया श्रीर जो कोनीलीव-काण्ड के समय धागे बडा, उने हम प्ररा करते..."

इसके बाद उन्होंने नथी सरकार की विदेश नीति की चर्चा वीं "हमारा पहला काम होगा सभी मोर्चो पर अविलम्ब सुढ-बिरान् के लिए तथा एक जनवादी शान्ति-संधि की शर्तो पर विचार करने के हेनु विभिन्न जनों का एक सम्मेलन करने के लिये प्राह्मान देना। शान्ति के गमजीने मे जनवाद का कितना यहरा पुट होगा, यह इस बात पर निर्मेर होगा कि यूरोग में हमारे इस आहान का कितना कांतिकारी प्रस्तुतर दिया जायेगा। ग्रमर हम यहा पर मोवियतो की सरकार म्यापित कर नेते हैं, तो वह यूरोप में शान्ति की तत्कान रखापना का एक प्रतिवासी साधन होगी; क्योंकि यह सरकार सभी जनों से, उनकी सरकारों की जेथेशा कर, सीधे उनसे प्रवित्तम्ब प्रयोज करेगी, श्रीर उनके सामने युद्ध-विराम का प्रस्ताव रखेगी। शान्ति-सन्धि सम्पन्न करने की घड़ी में रूसी शान्ति का पूरा जोर इस श्रीर पड़ेगा: 'समाजन न हो, हरजाने न निश्चे आये, जातियों को प्रारम-निर्णय का श्रीवसर मिने' श्रीर यूरोप का एक संग्राहमक जनतन्त्र स्थापित हो...

"भेरी दृष्टि में इस युद्ध के पश्चात् यूरोप का पुनर्जन्म होगा—
कृदनीतिजों के हाथों नहीं, सर्वहाराम्रों के हाथों। यूरोप का सपासक
जनतन्त्र—यूरोप के संयुक्त राज्य—यही होना चाहिये। राष्ट्रीय स्वायतता
पर्याप्त नहीं रह गयी है। आर्थिक विकास का तकाजा है कि राष्ट्रीय
सरहरें मिटा दी जायें। अगर यूरोप राष्ट्रीय समूहों में बटा गहता है,
तो साम्राज्यवाद फिर अपना ध्रधा सुरू कर देगा। एकमात यूरोप का
संपासक जनतन्त्र ही संसार को मान्ति प्रदान कर सकता है।" कहते
कहते तोत्सकी के चेहरे पर हंसी खेल गयी—वही उनकी स्नित्म्य, ईयत्
ध्यात्मक हंसी। "लेकिन जब तक यूरोपीय जनसाधारण जहोजेहद न
करें, ये लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते—इस समय..."

जब हर ब्रादमी इस इन्तजार में था कि बोल्जेविक यकायक एक हिन सुबह सड़को पर निकल पड़ेगे श्रीर सफेदपोश लोगों पर दनादन गीनिया चलाना गुरू कर देगे, वास्तविक बिद्रोह श्रत्यन्त सहज भाव से गुरू हुमा ग्रीर खुल्पमखुरुला हुन्ना।

प्रत्यायी सरकार की योजना थी कि पेनोग्राद की गैरिसन को मोर्चे पर भेज दिया जाये।

इस गैरिनन में लगभग साठ हजार सिपाही थे, जिन्होंने फ्रान्ति में प्रमुख भाग लिया था। मार्च के शानदार दिनों में उन्होंने ही ह्या का रेख बदल दिया था, सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की स्थापना की थी और कोनीलीव को पेलोबाद के द्वार से पीछे खदेड़ दिया।

03

उस समय इस गैरिसन का एक बड़ा भाग बोल्गेविक-यंथी था। जब सस्यायी सरकार ने राजधानी खाली कर देने की बात की, पेत्रोगर की गैरिसन ने ही उसे जवाब दिया: "यदि आपमे राजधानी की स्था करने की सामर्थ्य नहीं है, तो शान्ति सम्पन्न कोजिये और प्रमर धार शान्ति सम्पन्न नहीं कर सकते, तो हट जाइये और एक जन-सरकार के निये रास्ता छोड़ दीजिये, जो दोनों काम कर सकती है..."

यह विल्कुल साफ था कि विद्रोह करने की कोई भी कोशिश ही, उसका अजाम पेलोग्राद गैरिसन के रूप पर मुनहसर होगा। सरकार ही चाल यह थी कि गैरिसन की रेजीमेंटों को हटा कर उनकी जगह "अपेरे लायक" टुकड़िया — करजाक टुकड़िया और "शहीदी टुकड़िया"— साबी जाय। कुछ सैनिक सिनितयो, "नरम " समाजवादियों और सी-ई-काह ने सरकार की इस योजना का समर्थन किया। मीचें पर और ऐसे होग्राद ने इस बात पर जोर देते हुए व्यापक प्रचार किया गया कि ब्राट महीनों में, जब खाइयों में धके-मादे सिपाही फ़ाके कर रहे थे और जान से हा धी रहे थे, पेलोग्राद गैरिसन के उनके साथी राजधानी की बारिकों ने धारामतलब जिन्दगी बसर कर रहे थे।

सभावतः इस झारोप में कुछ सच्चाई थी कि गैरिसन की रेजींगर्ट प्रपती प्रपेशाइत आराम की जिन्दगी की छोड़ कर शील-प्रभियान की मुसीवत में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन पेलोग्राद छोड़ कर जाने हैं इनकार करने की वजह ठुछ और थी। पेलोग्राद सोवियत को झार्बन थी कि सरकार क इरादा बहुत नेक नहीं है, और भोज से भामूनी पिपाहियों द्वारा चुने गये सैकड़ों प्रतिनिधि श्रा प्राकर कह रहे थे, "यह ठीक है कि हमें कुमक की जरूरत है, लेकिन हमारे लिये यह जानना प्रपादा जरूरी है कि पेलोग्राद सुरक्षित है, फ्रान्ति सुर्पशत है... धा पिछाया संभानिये, गावियों, और हम मोर्ची संभालिये!"

२४ अक्तूबर को बन्द दरनाओं के भीतर पेत्रोग्राद सोधियत है कार्यकारिणी मामिनि की एक बैठक हुई, जिसमें पूरे सवाल का फूंनन करने के लिए एक विशेष सैनिक सामित स्थापित वस्ते के बारे में वि<sup>कार</sup> किया गया। ग्रामें दिन पेत्रोग्राद मोनियत, की मैनिक झारा ने एक मिर्मि हा चुनाव किया, जिसने तुरंन पूंजीवादी ग्राग्यानों के बहिस्नार नी पोर्स की धाँर सोवियतों की कांग्रेम का विरोध करने के लिए स्से-ई-काह को फटकाग। २६ तार्गण्य को पेत्रोग्राद सोवियत के खुले प्रधिवेशन में त्रोत्तिकी ने प्रस्ताव किया कि सोवियत सैनिक कान्तिकारी सिमिति की स्थापता को ग्रीपचारिक रूप से मंजूरी दे। उन्होंने कहा, "हमे प्रपत्ता विषय संगठन बनाना चाहिए, ताकि हम लड़ाई के मैदान में उत्तर सकें और प्रावश्यकता हो, तो मृत्यु को भी वरण कर सकें..." यह निश्वय किया गया कि सैनिक समितियों ग्रीर जनरल स्टाफ से सलाह-मणविरा करने के लिए दो प्रतिनिधिमण्डल मोर्च पर भेजे जायें—एक सोवियत की श्रीर से, दूसरा गैरिसन की ग्रीर से।

प्कोब में उत्तरी मोचें के कमाइर अनरल वेरेमीसोब ने सोवियत प्रतिनिधियों से साफ दो ट्रक शब्दों में कहा कि उन्होंने पेत्रोग्नाद गैरिसन को मोचें की खाइयों में जाने का हुक्म दिया है और वस! गैरिसन के प्रतिनिधिमण्डल को पेत्रोग्नाद से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी

पेलोप्राद सोवियत की सैनिक शाखा के प्रतिनिधिमण्डल ने मांग की कि उसके एक प्रतिनिधि को पेलोग्राद क्षेत्र के सैनिक स्टाफ में शामिल किया जाये। जवाय -- नहीं। पेलोग्राद मोवियत ने माग की कि सैनिक साखा के अनुमोदन के बिना कोई भी आदेश जारी न किया जाये। कि सैनिक स्तिनिधियों को टका सा जवाब दिया गया, "हम केवल स्सै- कैका को मानते हैं। हम आपको नहीं मानते। अयर आप कानून का उल्लंघन करेंो, तो हम आपको गिर्मुतार कर लेंगे।"

ते० तारींख को पेलांग्राद की सभी रेजीमेंटो के प्रतिनिधियों की एक सभा में यह प्रस्तान पास किया गया: "श्रव पेलोग्राद गैरिसन श्रास्थायी सरकार को प्रपत्ती सरकार नहीं मानती। हमारी सरकार पेलोग्राद सोवियत हैं। पेलोग्राद सोवियत संनिक कानितकारी समिति की मारकत हमें जो दिया गया कि वे पेलोग्राद सोवियत की स्वान्य सैनिक टुकड़ियों को प्रारंश प्रयानीय सैनिक टुकड़ियों को प्रारंश प्रतिकार की पेलिक हमें की प्रतिकार की सैनिक शाखा के निर्देशों की प्रतिकार हों।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> यह सभा ३५ अन्तूबर को हुई थी। – सं०

इसरे दिन स्सैन्ई-काह ने अपनी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकाशत: अफसर थे, और उसमें सैनिक स्टाफ से सहसेंग करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया सथा शहर की सभी बस्तियों के लिए कमिसारों की नियुक्ति की गयी।

३ नवम्बर को स्मोल्नी में सैनिकों की एक महती सभा हुई। सम ने फ़ैसला किया:

सैनिक कान्तिकारी समिति की स्थापना का प्रभिनन्दन करते हुए पैनोगाद की गैरिसन कान्ति के हित में मोर्चे प्रौर पिछाये को प्रौर पी पिनन्छ रूप से एकताबद्ध करने के लिए समिति जो भी कदम उठाती हैं। उसका पूर्ण समर्थन करने का उसे आक्वासन देती हैं।

इसके झितिरिक्त, गैरिसन यह भी घोषणा करती है कि क्रान्तिकारी सर्वेहारा के साथ मिल कर यह पेत्रोधाद में क्रान्तिकारी सुव्यवस्था की सुनिश्चित बनायेगी श्रीर उस पर धाच न झाने देगी। कोर्नीलोवर्गीयो या पूणीवरदियो की भडकावे की हर कोशिश का सद्दती से मुकाबला किया जायेगा।

घब घपनी शनित का अनुभव करती हुई सैनिक कातिकारी सीमीत में पेलोगाद सैनिक स्टाफ को ब्रानिम रूप से आदेश दिया कि वह सीमीत फी प्रधीनता को स्थीकार करे। सभी प्रेसों को हुक्स दिया गया कि वै समिति की मजुरी के बगैर किसी तरह की अपील या घोषणा न छाएँ। हिंपियारंवर किससार कोनवेर्क के शास्त्रागार में पहुंचे और उन्होंने देर केंद्रेर हिंपियारों और गोला-बास्ट को अपनी क्रस्त्रों में सिखा और उसी समर्थ शस्त्रागार से क्लेदिन के सदर मुकाम, गोवोचेकिस्स के लिये दस हुआर संगीनों का चालान रोक टिया...

सरकार को धव यकायक खतरे का एहसास हुखा, धोर उसने इंग गर्त पर सिमिति के सदस्यों की निरापदता का धाश्वासन देने का प्रस्ताव किया कि वह धपने को भंग करे। लेकिन यह प्रस्ताव बहुत देर से धाया। १ नवम्बर की धाधी रात को स्वयं केरेन्स्की ने मालेक्बली की मार<sup>कृत</sup> पंत्रोधाद सोवियत को सन्देश भेजा कि वह सीवियत के प्रतिनिधियों ही पेबोग्राद सैनिक स्टाफ़ में शामिल करने के लिए तैयार हैं। सैनिक क्रान्तिकारी समिति ने इसे स्वीकार कर लिया। एक घंटा बाद कार्यवाहक युढ-मन्त्री जनरल मनिकोब्स्की ने केरेन्स्की के प्रस्ताव को रद्द कर

मंगलवार, ६ नवम्बर की सुबह एक पोस्टर का निकलना या कि गहर में सनसनी फैल गयी। पोस्टर "मजदूरों तथा सैनिको के प्रतिनिधयों की पेत्रोग्राद सोवियत के श्रवीन सैनिक कान्तिकारी समिति" की ग्रोर से निकाला गया था।

## पेत्रोग्राद की जनता के नाम

## नागरिको !

प्रतिकान्ति ने प्रपना जहरीला फन उठाया है। कोर्नीलोवपंथी सीवियतों की प्रखिल रुसी कांग्रेस को कुचलने के लिए तथा संविधान सभा को टिन्न-फिन्न करने के लिए प्रपनी शक्तियों को जुटा रहे हैं। इसके साथ ही, फ़सादी और दंगाई लोग पेकोग्राद को जनता को उपप्रव और स्वापत के लिए प्रइकाने की कोशिया कर सकते हैं। मजूरों तथा विनिक्तों के प्रतिनिधियों की पेकोग्राद सोवियत प्रतिकान्ति की तथा दंगा-फ़साद को कोशियाों से शहर को बचाने और वहां कांतिकारी सुक्यवस्था पुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रपने ऊपर लेती है।

पैनोपाद गैरिसन किसी प्रकार की हिंसा और उपव्रव को नहीं होने देंगी। जनता का भावाहन किया जाता है कि यह उपद्रवियों और यमद्रग सभाई प्रान्दोलनकर्ताओं को गिरएतार कर ले और उन्हें सबसे गढ़ियां की बारिकों में सोवियत किससारों के पास से जाये। यमद्रती की तो में सोवियत किससारों के पास से जाये। यमद्रती की, बाहे वह उमी-बदमारों हो या लड़ाई, मुजरियों का एकदम किया कर दिया जायेगा और इस धरती पर उनका निज्ञान भी न

नागरिको ! हम आपका आह्वान करते हैं कि आप अपने को क़ाबू में रवें भीर पूर्ण भान्ति बनाये रखें । क़ान्ति तथा मुब्यवस्था का ध्येय मब्बूत हाथों में हैं। जिन रेजीमेटो मे सैनिक कान्तिकारी समिति के किमसार मौबूद  $\xi$ , जनकी सूची यह  $\xi$ ...

तीन तारीख को बोल्येविकों के नेताओं की एक और ऐतिहासिक महत्त्व की बन्द मीटिंग हुई। जालिकंद से सूचना पा कर मैं दरवाजे से बोहर गिलयारे में इन्तजार करता रहा। बोलोदास्कीं ने निकलते ही मुझे बताया कि मीटिंग में क्या हो रहा था।

लेनिन ने कहा: "छः नवस्वर वज्त से पहले होगा। विद्रोह के लिए एक प्रविक्त स्मी धाधार होना ही चाहिए; धौर छः तारीए तक कार्येस से सारे प्रतिनिधि पहुंचे नहीं होंगे... दूसरी थोर म नवस्वर तक वस्त बीत चुकेगा। उस वक्त तक कार्येस संगठित हो चुकेगी थ्रीर तो के किसी भी बड़े संगठित निकाय के लिए तेजी से निर्णायक कहम उठा कितन है। हमे ७ नवस्वर को, जिस दिन कांग्रेस जुटती है, उसी दिन कार्येस पुरू करनी होगी, ताकि हम उससे कह सकें, 'लीजिये, यह सता! बताइये, आप उसका क्या करेंगे?'"

करार के एक कमरे में डुवर्ज वेहरे और लम्बे वालों वाला एक व्यक्ति काम कर रहा था। श्रीव्येयेक्की नामक यह सज्जन, जिर्हे अप्तोनोन कह कर पुकारते थे, किसी जमाने मे जारवाही सेना के प्रकर्त थे प्रीर वाद में कानितवारी धान्दोतन मे प्राये और निर्वासित हुए। यह गणितज और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। इस समय वह बडी सावधानी ने राजधानी पर कब्बा करने की योजना बनावें में लगे हुए थे।

प्रपनी श्रोर सरकार भी तैयारी कर रही थी। कुछ बकादार रैजीमेटो गो, जो पूरे मोर्जे पर विद्यारी हुई दिवीबनों से चुनी गयी थी। पुग्नाग पेलोग्राद धाने का हुक्स दिया गया। शिथिर प्रासाद में कुंकर तीग्याना गैठा दिया गया। जुलाई के दिनों के बाद पहली बार करवार गिगारियों ने गड़कों पर गम्न लगाना गुरू किया। पोल्लोबनिकों ने

<sup>&#</sup>x27;वासकिंद, इ० घ० — पेत्रोग्राद के बोस्शोबिक संगठन के सदस्य, त्रिन्टोने नवबर बिट्रोह में सत्रिय भाग लिया।—सं०

"पूरी ताकत" के साथ नाफ़रमानी धीर सनकारी वो कुचल देने की धमकी देते हुए धारेश पर छादेश जारी किये। मार्चजनिक शिक्षा-मन्त्री किशकिन, जो मन्त्रियों में सबसे ज्यादा नफ़रत की निगाह से देखे जाते थे, पेत्रोख़ाद में ग्रान्ति छीर सुव्यवस्था कायम रखने के लिए विशेष मनिसार नियुक्त किये गरे। उन्होंने दो धादिमियों को धपने सहायक नियुक्त किये, जो उतने ही बदनाम थे, जितने वह एद। ये थे रतेनवेर्ग और पालकीनस्की। देवोधाद, क्रांशतह्त तथा फ़िललंड को मुहासराबन्द घोंपित किया गया। इन पर पूजीबादी ध्रख्यार 'नोबोसे ब्रेम्या' (नब-युग) ने बिदूष करते हुए खिदा:

मुहामराबन्दी क्यों? सरकार के हाथ से न सत्ता है, न बलप्रयोग के लिए प्रावश्यक उपकरण, न ही उसकी कोई नैतिक प्रतिष्ठा रह गयी है... पिरिध्यित बहुत अनुकूल हो, तो वह बस समझीते की बातचीत कर सकती है, बणतें कि उसके साथ कोई बात करने के लिये तैयार हो। इससे प्रक्षिक प्रधिक प्रधिकार उसके पास नहीं है...

सोमवार, ५ नवम्बर की मुबह। मैंने सोचा कि मारिईन्स्की प्राप्ताद में जरा जाकर देखू कि स्पी जनतन्त्र की परिपद में क्या हो हैं। गया तो देखा कि नेरक्षेत्रकों की विदेश नीति को लेकर तेज पहिंची। सारे कुटनीतिज्ञ मी बुनायी हो। सारे कूटनीतिज्ञ मीजूद थे, एक इनासवी राजदूत को छोड़ कर। लोगों का कहना था कि कार्सो-दुर्यटना ने जनका दिल सोड़ दिया था।

जिस बक्त मैं अन्दर दाग्निल हुन्ना, वामपथी समाजवादी-कान्तिकारी करेंकिन लंदन 'टाइम्स' का एक सम्मादकीय लेख पढ़ कर मुना रहे ये, जिसमें लिखा हुन्ना या, "वोत्शेविचम का एक ही इलाज है–गोसी!"

है! " <sup>कैंडेटों</sup> की श्रोर मुड़कर उन्होंने कहा, "ब्रापका भी यही एयाल

दक्षिणपंथी वेंचों से स्रावाजें, "हा, है!"

करेतिन ने गरम होकर कहा, "हां, मैं जानता हूं प्रापका गरी स्थाल है।लेकिन भाषमे ऐसा करने की हिम्मत नहीं है!"

टमरे बाद म्योवेनेत्र बोलने के नियं गुड़े हुए - मुनायम उनी दाडी, मुनहरे घृषराले बाल -देग्रने में यह विसी नाटक के मैटिनी भी के प्रिय प्रिभिनेना लगते थे। उन्होंने हिचकिन्मते हुए उपड़े-उपड़े हंग ने सोवियत नकाज का समर्थन किया। उनके बाद तेरेंग्नेन्नो उटे-उड़ी ही बामपियों की बीटार: "इस्तीफा दो! गड़ी छोड़ दो!" उन्होंने कोर देकर कहा कि पेटिम सम्मेपन में सरकार के प्रतिनिधि तथा ले ई-काह के प्रतिनिधि, दोनों को एक ही दृष्टिकीण, यानी उनकी-तेरेंग्नेन्को का - दृष्टिकोण प्रहण करना चाहिए। इसके बाद तर्ना में अनुनासन की पुन स्थापना के बारे में, विजयपर्यन्त युद्ध के बारे में दुष्ट चयः सोर, हगामा... और प्रडियल बामपंथियों के कड़े विरोध की परवाह न करती हुई जनतन्त्र की परिपद् प्रपत्नी साधारण दिनवर्षा हे लग गयी।

सदन में एक श्रोर बोल्गेविक बेचों की कतारें थी — वे उसी कि से खाली पड़ी थी, जिस दिन बोल्गेविक जनतन्त्र की परिषद् को छोड़ कर निकल गये थे। उनके साथ सदन की रीनक जाती रही थी। सीवियों हे जतरते समय मुझे ऐमा लगा कि यहा बाहे जितनी तू तू में मैं हो, बार के धुक्य प्रशान्त ससार की सच्ची श्रावता इस विकाल पर निर्जीव भन्न में प्रवेग नहीं कर सकती, श्रीर यह कि अस्थायी सरकार युद्ध और शानि की जाती बहुन से टकराकर चकनावूर हो गयी थी, जिसने मिल्हुकी मित्रमण्डल को खण्ड-खण्ड कर दिया था... दरबान ने मुझे श्रोवकी पहानते हुए कहा, "मैं नहीं जानता कि हमारे गरीब मुक्त का बया ही बाला है... ये सारे मैन्शेविक और बोल्शेविक और ह्यूबेविक... यह जकहान और यह फिनलेण्ड, जर्मन साम्राज्यवादी और प्रयेज साम्राज्यवादी मेरी उम पैतालिस साल की हो चली है, लेकिन सपनी पूरी जिन्हीं मेरी दतने सारे शब्द वही सुने थे, जितने यहा सुनने को नित

वरामदे में भेरी मुलाकात प्रोकेसर शास्त्की से हुई – बृहिया वा ही छोटा सा मृह, बदन पर भड़कीला कोट, यह सज्जन वैंडेट पार्टी <sup>ही</sup> सभामों में बड़ा प्रभाव रखते थे। भैने जनसे पूछा कि बहुचर्चित बोल्गेविक विस्तुन्तेनिये—प्रदर्शन—के बारे में जनका क्या स्थाल है। जन्होंने क्ये सिकोड़ कर विद्रप के स्वर में कहा:

"वे जानवर है, जानवर। वे प्रदर्शन करने की जुरंत नहीं करेंगे, विक्रन ग्रंगर उन्होंने जुरंत की, तो उन्हें फूक मार कर उडा दिया जायेगा। हमारे दृष्टिकोण से विस्तुप्तिनिये वृदी चीज न होगी, क्योंकि तव वे स्वयं ही ग्रंपना सर्वनाश बुसायेगे श्रीर सर्विधान सभा में उनकी कोई शक्ति रह जायेगी...

"लेकिन, मेहरवान, मुझे इस बात की इजाजत दीजिये कि मैं भापको नई शासन-पढ़ित के बारे में प्रपानी उस योजना की रूपरेखा दूँ, जो सिंधधान सभा में पेज की जानेवाली है। प्राप जानते हैं, भैं उस प्रायोग का सभापति हूँ, जिसे घरवायी सरकार के साथ मिलकर जनतन्त्र की परिषद् ने संविधान का एक प्रारूप बनाने के लिये नियुक्त किया है... हम एक ऐसी विधान सभा स्थापित करेंगे, जिसके दो सदन होंगे, जैसे घापके यहां, संयुक्त राज्य धमरीका में हैं। प्रवर सदन में प्रदिक्त प्रतिनिधि होंगे और प्रवर में उदार पेणों के, जेम्सरवोधो, सहकारी सितितों सथा ट्रेड-युनियनों के प्रतिनिधि होंगे..."

बाहर नम श्रीर ठंडी पछुमां हवा चल रही थी और पैरों के नीचे ठंडी कीच के जूने भीतर तक गीत हो रहे थे। युंकरों की दो कम्पनियां मुग्ती-दामती मोस्काया मार्ग से निकल गयी। युंकर प्रपम लम्बे कीदों में जैसे अकड़े हुए मार्च कर रहे थे और पुराने जमाने का एक जीरदार फोरस उच्च स्वर मे गा रहे थे, जीता जारबाही जमाने मे निपाही गाया करते थे... पहले ही चौराहे पर मैंने देखा कि नगर मिलिशिया के सिपाही घोड़ों पर सवार थे और उन्हें पिस्तोलों से लैस किया गया था, जिनके नथे पिस्तोलदान चमक रहे थे। एक और कुछ मोत्र पर पंता नाम के निपाही मोत्र वह जनकी और एकटक देख रहे थे। तेवको मार्ग को भीत्र पर मैंने तीनन का लिखा हुया एक पैम्फलेट खरीदा, 'भया थोक्नीवक राज्य-सत्ता रख सवते हैं?' जिसके लिखे मैंने एक टिक्ट प्रवरार पंता हो सार्ग के तिया हुया एक पैम्फलेट खरीदा, 'भया थोक्नीवक राज्य-सत्ता रख सवते हैं?' जिसके लिखे मैंने एक टिक्ट प्रवरार पंता की जगह दिये जा सवने थे। ट्राम-गाहियां रीज की तरह रेग्रती चली जा रही थी, नायरिक और शिपाही बाहर

की थोर इस तरह टंगे हुए थे कि उन्हें देखकर थियोडोर पी शोग्ट्स को भी भारी ईप्यां होती... सड़क के किनारे पटरी पर एक कतार में खड़े सैनिक भगोड़े अपनी वर्दियां पहने सिगरेंट थ्रौर मुस्बमुर्ण के बीज वेच रहे थे...

नेव्स्की मार्ग पर गीले कुहासे में लोगों की भीड़ ताजा प्रवारों के लिये छीना-सपटों कर रही थी। जहां भी खड़ी मपाट जगह मिली थी, देर के ढेर पोस्टर जिपकाये गये थे भीर उनके सामने लोग झुज के झुज खड़े प्रपोलों और घोपणाभो को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सि-ई-काह, किसानों की सोशियतों, "नरम" समाजवादी पार्टियों, सिनक समितियों की प्रपोले और घोपणायें, जिनमें मज़दूरों और सिपाहियों को धनिकां दें। गयी थी, गालिया दी गयी थी और उनसे दिनती भी की गयी थी कि वे जुपनाप अपने घरों में बैठे रहें और सरकार हा समर्थन करें...

एक बख़्तरबन्दे मोटर-गाड़ी नेब्दकी मार्ग पर अपर धौर नीचे गाठ लगा रही थी, उसका सायरन बुरी तरह चीख रहा था। गती-सङ्क के हर नुक्कड़ पर, हर ख़ली जगह मे लोगों की भीड़ जमा थी – बहस करते हुए सिपाहियों और विधार्थियों की भीड़। धंधेरा चिर रहा था, सड़कों पर हुए र लगी हुई बित्तयां टिमटिमा रही थीं धौर भीड़ के झोके पर झीठे धा रहे थे ... नूफान फटने से पहले पेत्रोग्राद में हमेगा ऐसा ही होता है...

गहर में दहशत थी। लोग खटका होते ही चौंक पड़ते। मगरे बील्मेंबिको का स्रभी तक पता न था। सिपाही स्रपनी बारिकों में मीरे मजदूर कारखानों में ठहरे हुए थे ... हम कखान गिरजाधर के नवबीर एक फिल्म देखने के लिये गये –हिंसा श्रीर पड्यन्तों से भरी ए<sup>ड</sup> उत्तेजनापूर्ण दतालयी फिल्म । नीचे सामने की श्रीर बैठे हुए फुछ सिपाटी भीर मल्लाह पर्वे की श्रीर शिक्षुवत बारचर्य के भाव से देख रहे वे-जनकी समझ में बिक्नुबत नहीं था रहा था कि दतनी संघायुंग्र दौड़-भाग, दननी मारवाट की क्या जहरत थी।

<sup>\*</sup>उस समय के एक प्रसिद्ध नट।~संo

वहां से निकल कर मैं जल्दी जल्दी समोल्नी पहुंचा। सबसे ऊपर की मंजिल पर दस नम्बर के कमरे में सैनिक त्रांतिकारी समिति की नगातार बैठक चल रही थी। लाजिमीर नाम का एक घठारह साल का नीजवान, जिसके वालों का रंग पटसन जैसा था, सदारत कर रहा था। मेरे पास से युकरता हुया, उसने मुझे देखा और रक कर सलज्ज भाव से हाय मिलाया।

"पीटर-पाल किला प्रभी-प्रभी हमारी भीर था गया है," उसने खुशी से मुस्करा यर कहा। "हाण भर पहले हमारे पास एक रेजीमेट का संदेश पहुंचा, जिसे सरकार ने पेबोबाद पहुंचने का हुनम दिया था। सिपाहियों को कुछ शुग्रहा हुमा, इसलिये उन्होंने गातिचना के स्टेशन पर किनाहियों को कुछ शुग्रहा हुमा, इसलिये उन्होंने गातिचना के स्टेशन पर किनाहियों को और हमारे पास एक प्रतिनिधियण्डल भेजा। 'माजा पा है,' उन्होंने पूछा। 'ब्राप क्या कहते हैं? हमने बभी भ्रमी एक प्रस्ताव पास किया है—समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में '... सैनिक भौतिकारी समिति ने उत्तर में संदेश भेजा, 'भाइयो! हम कांति के नाम पर भापका धिमनवन करते हैं। जब तक बापको थीर हियायतें नहीं दी जातों, भाष जहां है बही टिके रहें!'"

उसने बताया कि सारे टेलीफोन काटे जा चुके थे, लेकिन फिर भी प्रीनक टेलीग्राफ उपकरणों की बदौलत कारखानों श्रीर बारिकों से सम्पर्कवना स्था

संदेगवाहक और किमसार लगातार आ आ रहे थे। दरबाजे से बाहर एक दर्जन वालिटियर ख़बर मिलते ही उसे बात की बात मे बाहर के दूर है है दे हो के से पहुंचाने के लिये तीयार खड़े थे। उनमे से जिप्सी की पक्त के एक आदमी ने, जिसने लेप्प्रीनेंट की वदीं पहन रखी थी, फ़ांसीसी खवान में कहा, "हम बिल्कुल तैयार है, बटन दवाते ही सारी गर्रवाई शह हो जायेगी..."

उसी वज़त पोडोइस्की वहां से गुजरे-दुवले-पतले, दड़ियल विविश्तियन, जिनके मस्तिष्क ने विद्रोह की रणनीति को बाकल्यित किया हा; अन्तोनोव, दाढ़ी वढी हुई, कालर मैला, रात रात भर जगने से मार्वे लाल, जैसे वह नथों में हों; नाटे और ठिंगने क्रिसेन्को, जिनके चौड़े-पकते चेहरे पर हंसी हमेशा खेला करती धीर जो वड़े खोर से हाथ

हिला हिला कर बोलते ; श्रीर सम्बे-तड़ंगे, दढ़ियल मल्लाह दिवेन्ते, जिनका चेहरा शान्त ग्रीर ग्रावेशहीन था। ये ही ये इस पड़ी के ग्रीर ग्राने बाली पड़ियों के इतिहास-पुरुष।

नीचे कारखाना समितियों के दफ्तर में सेरातोब बैठे हुक्मनामों पर दस्तखत कर रहे थे—सरकारी शस्त्रागार को हुक्म दिया जाता है कि हर कारखाने को डेंढ़ सौ बन्दूकों दी जायें... कारखानों के प्रतिनिधि—वे चालीस थे—लाइन में खडे इंतजार कर रहे थे।

हॉल के अन्दर भेरी मुठभेड़ कुछ छोटे-मोटे बोल्सेविक नेताम्रों से ही गयी। एक ने — उसका बेहरा जर्द था — मुझे तमंत्रा दिखा कर कहा, "लडाई छिड़ गई है, हम चाहे कोई कदम उठायें या न उठायें, दूसरा पक्ष जानता है कि या तो वह हमारा सफाया करे, नहीं तो हम उसका सफाया कर देंगे..."

पेलोगाद सोवियत की बैठक रात चौर दिन बराबर चन रही थी। जब मैं बड़े हॉल में दाख़िल हुआ, लोस्की अपना भाषण समाप्त <sup>कर</sup> रहे: थे:

"हमसे पूछा जाता है कि क्या हम बिस्तुस्तेनिये का इराबा रखते हैं। मैं इस सवाल का साफ़ जवाब दे सकता हूं। पेत्रोब्राद सोवियत यह महसूस करती है कि भ्राक्षिरकार वह पड़ी ग्रा पहुंची है, जब सता जरूर सोवियतों के हाथ में श्राली चाहिये। सत्ता का यह अन्तरण अधित रूसी कांग्रेस द्वारा सम्भल्न किया जायेगा। समस्त्र प्रदर्शन की बरूरत होंगी या नहीं, यह... यह उन लोगों पर निर्भर है, जो म्रखिल रसी कांग्रेस के काम में रकाबट डालना चाहते है...

"हम महसूस करते हैं कि हमारों सरकार, जो घस्थायी मंतिमण्डल के सदस्यों के हाथ में है, एक दयनीय और नि:सहाय सरकार है, जो सिर्फ इस बात का इन्तजार कर रही है कि इतिहास उसे कूड़े-कर्षर तै तरह उठाकर एक धोर फूँक दे और उसकी जगह एक सच्ची लोकींग सरहार की स्थापना करे। लेकिन हम आज भी, इस घड़ी भी टकराई से बचने की कोशिया कर रहे हैं। हम प्राणा करते हैं कि धाँखल स्मी नोंकें परने हाथों में का स्वाप्त से साम करते हैं कि धाँखल स्मी नोंकें परने हाथों में वह सत्ता और धाँखकार बढ़ करेगी, जिसका धांधार है

जनता मी संगठित स्वतन्त्रता। सरकार चन्द घडियों की मेहमान है, से<sup>दिन</sup>

म्रगर वह इन घड़ियों — चौबीस घंटों, म्रड़तालीस घंटों या बहत्तर घंटों — का इस्तेमाल कर हमारे ऊपर हमला करना चाहती है, तो हम जवाबी हमले करेंगे, हम एक घूंसे की जगह दो लगायेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे!"

ż

जन्होंने घोषणा की – भौर उनकी घोषणा का तालियों से स्वागत किया गया – कि वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने सैनिक क्रांतिकारी समिति में भ्रपने प्रतिनिधियों को भेजना संजूर कर लिया है . . .

जब पुनह तीन बर्ज में स्मोल्नी से रबाना हो रहा था, मैंने देखा कि दरवाजे के दोनो क्रोर दो मशीनगर्ने बैठायी गयी है और सिपाहियों के मजबूत गस्ती दस्ते फाटकों पर और पास की मोड़ों और नुककड़ों पर पहरा दे रहे हैं। बिल शातोब॰ सीड़ियों पर दौड़ते हुए क्राये। "मुना?" उन्होंने पिस्ला कर कहा। "हम निकल पड़े है! केरेन्स्की ने मुंकरों को हमारे प्रख्वार 'सोल्यात' और 'राबोची पूत' को बन्द करने के लिये भेजा, लेकिन हमारे सिपाहियों ने जाकर सरकारी ताले और सील-मुहर केड़ हा के और अब हम क्रमने दस्तों को पूजीवादी अखबारों के दफ़्तरों पर छापा मारने और जनपर क्रकड़ा कर लेने के लिये भेज रहे हैं।" उन्होंने बड़े जोश में भाकर भेरी पीठ पर एक शील जमायी और सन्दर दौड़ गये...

छः तारीज की सुबह मुझे संसर से कुछ काम था, जिसका दप्तर परराष्ट्र मंत्रालय में था। भैने वहां देखा कि सभी दीवारों पर, सभी की परिस्त लगे हुए हैं, जिनमें जनता से घवराई हुई प्रपीलें की परी थी कि वह "बान्त" रहे। पोल्कोवनिकोब एक प्रिकास पह है:

गातोव, स्तादीमिर सेर्गेयेविक, जो धमरीका में "विश्व के प्रोधोगिक मबदूरों" के एक संगठनकर्ता थे धौर वहां से जून, १९९७ में विशेष तोटे। १९९७ में वह पेतोग्राद की सैंगिक क्रांतिकारी सानित के मदस्य तथा कारखाना समितियों की केंद्रीय परिषद् के प्रध्यक्ष-मंडल के पदस्य थे। वाद में वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये।—संठ

मैं सभी सैनिक यूनिटों और दस्तों को हुनम देता हूं कि वे जब तकः क्षेत्र के स्टाफ की दूसरी हिदायतें न मिन्नें, अपनी वारिकों के अन्दर रंजो अफसर अपने ऊपर के अफसरों के हुनम के वगैर कोई कार्रवाई उनका बगावत के लिये कोर्टमार्थन किया जायेगा। में सिपाहियों किन्ही भी दूसरे सगठनों की हिदायतों को तामील करने से एकदम करता हू ...

सुबह अपुवारों ने खबर दी कि सरकार ने 'नोबाया स्म', 'कि स्तोबो', 'रायोची पूत' और 'सोस्टात' नामक अप्रवारों को बन्द दिया है और पेलोबाद सोवियत के नेताओं की तथा सैनिक प्रातिक समिति के सदस्यों की गिरफ़्तारी का बारंट जारी विया है...

जब में होरसोंबाया चीक को पार कर रहा था, मैंने देया मूंगे तोपखान की कई बैटरियां दुलको चाल से टनटन करती हुई ता मेहरावी दरवाजे से निकल कर राजमहल के सामने पिक्तवह हो रही पी जनग्ल स्टाफ के विशाल लाल मबन में गैरमामूली चहलपहल थी। व बर्जायन मोटर-गाष्ट्रिया दरवाजे के सामने पड़ी थी भीर अफनरों से लई मोटरे मा-जा रही थी... सेंसर महोदय इस तरह उत्तीजित थे, की मोटरे मा-जा रही थी... सेंसर महोदय इस तरह उत्तीजित थे, की मरकर के मन्दर एक छोटा सा लड़का होता है। उन्होंने मुझे अनावा विकेतन भी भी अजनावन की परिषद में यह घोषणा करते के तिए के हैं कि यह इस्तीका देने के तिये तैयार है। मैं भागा मागा मारिर्दम्मी प्रामाद गया। जब मैं वहां पहुंगा, कैरेमकी भागती जोगीनो भीर बहु हुए बेनुवी भीर बेनरतीब तकरीर गूरम कर नहें थे, जिसने उन्होंने मता बगाव घीर भगते दुक्तवी वी सन्त मानव-मनामन बनते हुए बहुन मी बात कीर भी। उनके भाषण वा एक दुक्ड़ा यह है:

"मैं मार एवं उद्धरण पहुमा, जो 'रावोधी पूत' में प्रशाित्र रिनेवामी एवं पूरी नेपमाना के नियं सार्थाणक है, जिसका तैपरें उत्थानोप-नेतिन नामक एक फरार राज्य-पात्राधी है, जिसे हम पत्रवें को कीसिस कर रहें है... इस राज्य-पात्राधी ने सर्वेतान को घी रिपोचार की विस्मत को स्थीता दिया है कि ये १६-१- जुनाई के सन्भव को दोर्टाये। वह बोर देवर करना है कि सहिन्द्रत सरस्य विशेष करना जरूरी है... यही नहीं, दूसरे बोल्बोविक नेताघों ने भी, जो एक के बाद एक कितनी ही मीटिंगों में बोले हैं, फ़ौरन बगावत करने की प्रपोल की है। इस सम्बन्ध में पेलोबाद सोवियत के मीजूदा प्राप्यक्ष बोन्स्तीन-चोस्की के किया-कलाप पर विशेष ध्यान देना चाहिये...

"सुने इस घोर प्रापका ध्यान दिलाना चाहिये... कि 'राशेषो 
पूत' तथा 'सोल्दात' में प्रकाशित होनेवाली एक पूरी लेटामाला की 
वर्तन धोर शैली हु-बहु यही है, जो 'नोवाया रख' की है... हमारा 
साविका प्रमुक या प्रमुक राजनीतिक पार्टी के प्राप्तोतान से जतना नही 
पड़ा है, जितना इस यात से कि धायादी के एक हिस्से की राजनीतिक 
पत्रमितता तथा धरपराधपूणं प्रवृत्तियों का नाजायज इस्तेमाल किया जा 
रहा है, हमारा साविका एक ऐसे संगठन से पड़ा है, जिसका उद्देश्य है 
कि रूस में, चाहे जिस कीमत पर भी हो, तबाही धीर लूटमार का 
विमुक्तारी ध्रान्दीलन भड़काया जाये, क्योंकि जन-साधारण की जैती 
गामिक दंशा है उसकी देखते हुए यह निष्वत है कि पेत्रोग्राद में 
कैंदि ध्रान्दीलन छिड़ा नहीं कि यहां पर हीलनाक करले-प्राप्त गुरू हो 
जोयेगा, जिससे स्वतन्त्व रस के नाम पर सदा के लिये बट्टा लग

"... उत्पानीव-लेनिन ने खुद यह स्वीकार किया है कि रूस में सामाजिक-जनवादियों के घोर वामपंथियों के लिये परिस्थित बहुत ही भनुकूल है।" (यहां केरेन्स्की ने लेनिन के लेख का निम्नलिखित उद्धरण पड़ा):

जरा सोषिये ! . . जर्मन साथियों के एक ही नेता है – लीक्कनेड़त, जनके पास प्रख्वार नहीं है, मीटिंग करने की आजादी नहीं है, सीवियतें हैं हैं . सोवियतें हैं हैं . सोवियतें हैं हैं . सोवियतें हैं . . . जन्हें समाज के सभी वर्गों की कट्टर दुयमनी झेलनी पड़ रही हैं – भीर फिर भी जर्मन साथी विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, और हम, जिनके पास दर्जनों अखबार हैं, जिनके हाथ में अधिकांत्र सोवियते हैं, जिन्हें मीटिंग करने की आजादी हायिल हैं, हम, जो समस्त संसार के सबसे मुसंगत सर्वेहारा अन्तर्राप्ट्रीयतायादी हैं, क्या हम जर्मन

त्रातिकारियों श्रीर विद्वोही संगठनों का समर्थन करने से इनकार कर सक्ते है ₹ . .

केरेन्स्की ने ग्रागे कहा:

"इस प्रकार विद्रोह के संगठनकर्ता यह मानते हैं कि इस समय र<sup>ह</sup> में किसी भी राजनीतिक पार्टी के स्वतन्त्र क्रिया-कलाप के लिये बेहतरी हालात मौजूद है, जबकि रूस का प्रशासन एक ऐसी श्रस्थायी सरकार कर रही है, जिसका ग्रध्यक्ष इस पार्टी की दृष्टि में 'बलाद्गाही' है, एक ऐसा ब्रादमी है, जिसने स्रयने ब्रापको पूजीपति वर्ग के हाथ देच दिया

है, वह है मन्त्रि-सभापति केरेन्स्की ...

...विद्रोह के सगठनकर्ता जर्मन सर्वहारा की नही, जर्मन शासक वर्गों की मदद करते हैं भीर वे विल्हेल्म तथा उनके मिन्नों के फ़ौतारी पूसे से चकनाचूर हो जाने के लिये रूसी मोर्चे को धरक्षित छोड़ देते है ... प्रस्थायी सरकार को इस बात से मतलब नहीं है कि इन लोगों के उद्देश्य क्या है, इस बात से मतलब नहीं है कि वे ऐसा जानबूसकर करते हैं या भ्रनजाने करते हैं; बहरसूरत मैं इस मच से, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझता हुआ एक रूसी राजनीतिक पार्टी की ऐसी कार्रवाइयो को रूस के प्रति विश्वासघात का नाम देता हूं!

"...मैं न्याय के दृष्टिकोण को ग्रहण करता हूं मीर मैं प्रस्ताव करता हूं कि फौरन तहकीकात शुरू की जाये और जरूरी गिरफ़्तारिया की जाये।" (वामपथी बेचों से शोर।) "मेरी बात सुनिये!" उन्हों<sup>त</sup> कड़क कर कहा। "एक ऐसी घड़ी में, जब जानबृक्षकर या ग्रनजाने की गई गहारी की वजह से राज्य खतरे में है, अस्थायी सरकार और दूसरी के साथ मैं खुद रूस की जिन्दगी, इंज्जत और आजादी से गहारी कर<sup>ते</sup>

के बजाय मारा जाना ज्यादा पसन्द करूंगा..."

इसी समय केरेन्स्की के हाथ में एक पूर्जा दिया गया। भूति अभी वह धोषणा मिली है, जिसे वे रेजीमेटों में बाट रहे हैं। यह है उसका मजमून, सुनिये।" वह पदते हैं: " भतदूरी तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेदोधाद सौविधत प्रति

में है। हम रेनोमेंटों को बादेश देते हैं कि वे फ़ौरन युद्ध की स्थिति के अनुसार

र्तयारियां करें ग्रीर नये ग्रादेशों की प्रतीक्षा करें। इसमें ग्रगर कोई देर होती है, या घ्रमर इस घावेश का पालन नहीं किया जाता , तो इसे प्रांति के प्रति विश्वासपात समझा जायेगा। कान्तिकारी सैनिक समिति। प्रध्यक्ष के लिये, पोडोइस्की। मन्त्री, मन्तीनीय।

"वास्तव में यह वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध भीड़ को भड़काने, संविधान सभा को छिन्न-भिन्न करने भीर विल्हेल्म के फौलादी पूसे – उसकी सेना की रेजीमेंटों के सामने मोर्चे को युला छोड़ देने की कोशिश है...

"मैने 'भीड़' शब्द इरादतन् कहा है, वयोंकि चेतन जनवादी तत्व तया उनकी सो-ई-काह, सभी सैनिक संगठन , स्वतन्त्र रूस की दृष्टि में जो कुछ भी गौरनपूर्ण है वह सब – महान् रुसी जनवाद की सुबुद्धि, घात्मसम्मान तथा धन्तविवेक - एक स्रोर हैं भौर ये सब बातें दूसरी स्रोर ...

"मैं यहा कोई बिनती करने नहीं घाया हूं, बल्कि ग्रपना यह दुढ़ विश्वास प्रगट करने भाषा हूं कि भस्थायी सरकार की, जो इस घड़ी हमारो सद्य: प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा कर रही है, नये रूसी राज्य को, जिसका भविष्य उज्जवल है, सभी का समर्थन प्राप्त होगा, सिवाय उन तोगों के, जिन्होंने कभी भी सच्चाई से बांखें चार करने का साहस

"श्रस्थायी सरकार ने राज्य के प्रत्येक नागरिक की भ्रपने राजनीतिक मिधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता का कभी उल्लंघन नहीं किया है... परन्तु प्रद ग्रह्थायी सरकार... घोषणा करती है: इस घड़ी रूसी राष्ट्र के जिन श्रंत्रकों ने, जिन दलों ग्रीर पार्टियों ने रुसी जनता की स्तान्त इच्छा पर हाय उठाने की जुरंत की है, और साथ ही जो जर्मनी के निये मोचें को खुला छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें दृढ़ता से समाप्त करना होगा!..

"पेनोप्राद की जनता यह समझ ले कि उसके सामने एक ऐसी सत्ता है, जो विचलित होने वाली नहीं है और शायद ग्राखिरी वक्त उन लोगों के हृदय में मुकुढि, अन्तर्विवेक श्रीर आत्मसम्मान की विजय होगी, जो उन्हें विल्कुल ही खो नहीं बैठे हैं..."

जितनी देर यह भाषण चलता रहा, हाँन में इस क़दर शोर होता रहा कि लगता था कान के परदे फट जायेंगे। जब मन्त्रि-सभापति भाषण समाप्त कर भंच से उतरे—उनका चेहरा जर्द धौर बदन पसीने से तर हो रहा था – ग्रीर ग्रपने श्रफ़सरों के साथ बाहर निकल गये, वामपियों भीर मध्यमार्पियों के बीच से एक के बाद एक बनता ने उठकर दिशणपियों को ग्राइ हाथो लिया। उनके भाषण क्या थे एक प्रचण्ड गर्जन था। यहा तक कि समाजवादी-कातिकारियों ने भो गोरस की ग्रावाड में कहा:

"बोल्शेविकों की जनता के प्रसंतोप का नाजायज इस्तेमाल करने की नीति कोरी वकवास है, एक जुमें है। परन्तु जनता की कितनी ही मांगे हैं, जिन्हे अब तक पूरा नहीं किया गया है... शान्ति, भूमि मीर सेना के जनवादीकरण के प्रश्नों का निरूपण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि किसी भी सिपाही, किसान या मजदूर को इस बात में तिनक भी सन्देह न रहे कि हमारी सरकार दृढ़ तथा प्रविचल भाव से इन प्रश्नों की हल करने की कोशिश कर रही है...

"हम श्रीर मेन्श्रीविक लोग मन्त्रिमण्डल में संकट पैदा करना नहीं चाहते, और हम अपनी पूरी ताकत से अपने खूम का आख़िरी करण देकर भी अस्थायी सरकार को बचाने के लिये तैयार है—वशर्त कि इन सभी उत्कट प्रश्नों के बारे में अस्थायी सरकार स्पष्ट और दो टूक ब्रह्मों में वह बात कहे, जिसका लोग इतनी बेसबी से इन्तआर कर रहे हैं..."

भीर तब मातींव गुस्से में:

"मन्त्रि-सभापति के ये शब्द, जिन्होंने एक ऐसे बन्त 'भीड़' नी बात की है, जब सवाल सर्वहारा तथा सेना के महत्वपूर्ण भागों के श्रान्दोलन का है—चाहे उन्हें गलत दिशा में ते जाया जा रहा है—ऐसे बन्त मन्त्रि-सभापति के ये शब्द और कुछ नहीं गृहयुद्ध के लिये एक जनमावा है।"

वामपंथियों ने जो प्रस्ताव येश किया, सभा ने उसे स्वीवृत किया। यस्तुतः इसका ध्रयं था मन्तिमण्डल में प्रविश्वास का बोट। प्रस्ता<sup>व</sup> निम्नालियित है:

पटले कुछ दिनों से जिस सगस्त्र प्रदर्शन की तैयारिया की जी
 रही है, उसना उद्देश्य है सरकार का तहता उत्तर देना, उससे गृहण्डे

िष्ठ जाने का ख़तरा पैदा हो गया है और दंगा-फ़साद तथा प्रतिभाति के लिये भीर यमद्रत समाइयों जैसी प्रतिकातिकारी शिवतयों के एकजुट होने के लिये अनुकूत परिस्थितयां उत्पन्न हो गयी है, जिसका श्रानिवायं परिणाम यह होगा कि संविधान सभा को बुलाना असम्भव हो जायेगा, सैनिक पराजय होगी, शांति का नाम होगा, देश का ग्राधिक जीवन ठप हो जायेगा और रूस मिट्यामेट हो जायेगा;

२. जरूरी कार्रवाइयों मे देर होने के कारण और उन वस्तुगत पिरिस्यितियों के कारण भी इस आन्दोलन के लिये अनुकूल भूमि तैयार हुई है, जो युद्ध तथा सामान्य अव्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। इसिलए सबसे प्यादा अरूरी काम यह है कि भूमि को तत्काल फिनामों भी भूमि सिमितियों के हाथ मे सौंपने के लिए एक आसप्ति जारी की जाये और मित-राष्ट्रों से शान्ति की अपनी शतों की घोषणा करने और गित-वार्ता आएक करने का प्रस्ताव करके अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक औरदार कार्रवाई करने की नीति अपनाई जाये;

के मराजकतावादी प्रदर्शनों घीर फसादी घान्दोलनों से पार पाने के लिए यह लाखिमी है कि इन घान्दोसनों को कुचलने के लिए फ़ीरन कार्रवाई की जाये घीर इस उद्देश्य से पेत्रोग्नाद में नगरपासिका तथा क्रांतिकारी जनवादी निकासों के प्रतिनिधियो को लेकर एक सार्वजनिक पुरक्षा समिति स्थापित की जाये, जो ग्रस्थायी सरकार से सम्पर्क एखती

यह एक दिलचस्य बात है कि सभी मेन्सेविक भीर समाजवादीकीतिकारी इस प्रस्ताव के समर्थन में एकजुट थे... परन्तु जब केरेस्की
ने उते एका, उन्होंने उसका समध्यीकरण करने के लिए प्रव्यक्तियेव की
मित्र प्रासाद में बुना भेजा। उन्होंने अव्यक्तियेव से अनुरोध किया कि
मार इस प्रस्ताव द्वारा अस्थायी सरकार में अविश्वास प्रपट किया गया
है, तो वह एक नया मन्दिमण्डल बनायें। "समझौतापरस्तों" के नेता
नि, गीरस और अव्यक्तिय्येव ने अपना आखिरी समझौता सम्पन्न किया...
उन्होंने केरेस्की से सफ़ाई देते हुए कहा कि प्रस्ताव का अर्थ सरकार की
आलोचना करना नहीं है!

'राबोची इ सोत्दात' अभी अभी निकला था। उसका मुखपूर्य पूरा का पूरा एक घोषणा से भरा था, जिसे बड़ी बड़ी सुर्खियों के साप

प्रकाशित किया गया थाः

## सैनिको ! मजदूरो ! नागरिको !

पिछली रात जनता के दुश्मनों ने हमला मुरू कर दिया। सैनिक स्टाफ के कोर्नीलीवपंथी शहर के बाहरी हिस्सों से युंकरों और बालंटियर दुक्कड़ियों को ले आने की कोशिया कर रहे हैं। श्लोरानियेनवाउम के युंकरों में तथा रसारस्कोधे सेली के बालंटियरों ने बाहर आने से इनकार कर दिया है। पेलोग्नाद सोवियत पर प्रवल विश्वासघाती धाकमण करने की विज्ञार किया जा रहा है... प्रतिकान्तिकारियों का प्रशिवान सोवियतों की प्रावक का किया के विरुद्ध एक ऐसे समय निर्देशित है, जब उसकी प्रधिवान होने जा रहा है। वह संविधान सभा के विरुद्ध जनता के विरुद्ध निर्देशित है। पेलोशित है। विरोधाद सोवियन कान्ति की हिष्कान्त कर ना सीनिक निर्देश में प

करने की तैयारी हो रही है। पेतोग्राद की समूची गैरिसन धौर सर्वहारा वर्ग जनता के दुष्मनों पर करारी चोट करने के लिये तैयार है।

सैनिक कान्तिकारी समिति भादेश देती है:

- सोवियत कमिसारों के माथ सभी रेजीमेंटों, डिवीजनों ग्रौर जेंगी जहाजों की समितियों तथा सभी क्रान्तिकारी संगठनो की बैठके लगातार चसती रहें, धौर वे षड्यन्त्रकारियों की योजनाधों के बारे में समस्त मूचनामों को एकन्न करें।
- २. समिति की सनुमित के बिना एक भी सिपाही अपनी डिवीजन को न छोडे।

३. हर सैनिक यूनिट से दो तथा हर वार्ड-सोवियत से पांच प्रतिनिधि मनिलम्ब स्मोल्नी भेजे जायें।

४. पेत्रोपाद सोवियत के सभी सदस्यों तथा प्रखिल रूसी कांग्रेस के सभी प्रतिनिधियों को एक असाधारण सभा के लिये फ़ौरन स्मोल्नी प्राने का बुलावा भेजा जाता है।

प्रतिकान्ति ने भ्रमना जहरीला फन उठाया है।

सिपाहियों और मजदूरों की सभी जीतों भीर माशाओं के लिये भारी ख़तरा पैदा हो गया है।

परन्तु कान्ति की शनितयां शत्रु की शक्तियों से कही ज्यादा है। जनता का ध्येय शक्तिशाली हायों में है। पड्यन्तकारियों को कुचल दिया जायेगा।

दुविधा या संशय को फटकने मत दीजिये! ग्रविचल दृढ़ता, भनुशासन तथा संकल्प से काम लीजिये!

इंकलाव जिन्दाबाद!

सैनिक कान्तिकारी समिति

स्मोल्नी में, जो तूफानी घटनायों का केन्द्र बना हुया था, पेत्रोग्रादं भौतियत की लगातार बैठक हो रही थी। सोवियत के सदस्य नीद से वेवस हो वहीं फर्श पर लुड़क जाते, और फिर उठ कर बहस में हिस्सा लेने लगते। त्रोत्स्की, कामेनेव, वोलोदास्की एक दिन के अन्दर छं घटे, भाठ घंटे, वारह घंटे वोले होंगे...

में पहली मंजिल पर ९८ नम्बर के कमरे में गया, जहां बोर्स्मोवक प्रतिनिधियों की एक अन्तरंग सभा हो रही थी। एक कड़कती हुई प्रावाज लगातार पूज रही थी, लेकिन बोलने वाला भीड़ की वजह से दिखाँ नहीं दे रहा था। "समझौतापरस्तों का कहना है कि हम जनता से कर गये हैं। उनकी बात पर ध्यान न दीजिये। वे अनिवार्यतः हमारे साथ खिंच भ्रायेगे, नहीं तो अपने अनुयावियों से हाथ धोयेंगे..."

कहते कहते उसने हाथ ऊंचा कर एक पुत्री दिखाया। "हम उग्हें खीच रहे हैं! यह देखिये, मेग्योंबिकों और समाजवादी-क्रान्तिकारियों का एक सन्देग अभी घभी पहुंचा है! वे कहते हैं कि वे हमारी कारवाई में निन्दा करते हैं, परन्तु यदि सरकार हमारे ऊपर हमला करती है, तो वे सर्वहारा के ध्येय का विरोध नहीं करेंगे!" तोग मारे ए.गी है

चिल्लाने ग्रीर नारे लगाने लगे...

रात होते ही स्मोली भवन का बड़ा हाँल सिपाहियों और मठदूरों से भर उठा — एक विकास धूमर जनपुज, जिसकी धावाज धूप के मीते हुहामें में गहरी गूंज रही थी। पुरानी स्ते-ई-काह ने धन्ततोगत्वा उम नयो पाग्रेम के प्रतिनिधियों का स्वागत करने का निज्ञ्य किया था, जिममें होने पा मनमज था उनका धपना सर्वनाश और संभवत: जिस जातिवारी स्वयस्था का उन्होंने निर्माण किया था उनका भी सर्वनाश। लेकिन धमी जो मीटिंग गूम हो रही थी, उसमें स्ते-ई-काह के सदस्य ही बोट दे सकते थे

जब गीरम ने समापति का ग्रामन ग्रहण किया ग्रीर दान बो<sup>नने</sup> के लिये उद्दे, ग्राधी रात गुंडर चुकी थी। हॉल में धामोनी भी, <sup>मगर</sup>

एमी तनाववानी धामोशी, जिममें इर ही सगना है।

"वे पड़िया, जिनमें हम रह रहे हैं, बेहद धलपनाक है," बार ने करा, "दुस्तन वेगोबाद के दरवाबे पर खड़ा है, जनवारी श्रीतिन उपना मुकाबता करने के विवे सर्वाटन होने की कोशिय कर रही है। पीर किर भी हद सरुधनी की सदकों पर सूत्र-दूसवा होने का दरवार कर रहे हैं, झकाल हमारी यकरंगी सरकार को ही नहीं, स्वयं क्रान्ति को अपना ग्राम बनाना चाहती है...

i

"जन-माधारण बेहद ऊर्व-खोड़ों और थके-मांदे हैं। कान्ति में उनकी कोई दिनवन्यी नहीं है। प्रमार बोत्कीविकों ने कोई हंगामा जुरू किया, तो वे कान्ति को मीन बुलायेंगे..." ( प्रावार्चे " यह सरासर झूठ है!") "वैत्यिकों के माथ प्रतिकान्तिकारी लोग भी दंगा-फसाद और मारकाट प्रूर करने के इन्तजार में हैं... प्रमर कोई भी विस्तुत्वेनिये होती है, तो फिर संविधान सभा होने वाली नहीं हैं..." ( प्रावार्चे " इर्ट! णर्म!")

"युड-श्रेस में होती हुई भी पेलोग्राद की गैरिसन सैनिक स्टाफ के हम की नामील न करे-यह बात हरिमज मानी नहीं जा सकती... माप के निये जररी है कि ग्राप स्टाफ के भीर आपके द्वारा निवासित सिं-ई-काह के प्रारोगों का पालन करे। समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ मे- इब नारे का अर्थ है सक्ताण! चोर और लुटेरे उम पड़ी का इन्तजार कर रहे हैं, जब वे नूटमार और आगवनी गृक कर सकते हैं... जब आप को इस किस्म के नारे दिये जाते हैं, जैसे मकानों के अन्दर पुस जाओ, पूंजीपतियों से उनके जूदे व कपड़े छीन लो...'"(श्रोर, आवार्य- मूठ हैं! ऐमा कोई नारा नहीं दिया गया है!") "हो सकता है युस्मात और तरीके मे हो, लेकिन खारमा इसी ढंग से होगा!

"सि-ई-काह को, जो भी कार्रवाई वह करना चाहे, करने का पूरा प्रिथिकार है मौर उसकी ब्राज्ञा का पालन होना ही चाहिये... हम संगीनों में नहीं डरते... सि-ई-काह अपने गरीर की ग्रांड देकर क्रांति की रक्षा करेगी..." (ग्रावार्जे-"गरीर कहां है, वह तो बहुत पहले मर

शोर-शरापा उसी तरह जारी था, और उसमें दान की चीखती हुई प्राक्षाज मृक्तिल से सुनाई दे सकती थी। वह मेज पर जोर जोर से हैंप पटक करकह रहे थे, "जो लोगों को इसके लिये उकसा रहे हैं, वे एक यहुत वहा जूमें कर रहे हैं!"

एक धायाज — "झापने बहुत पहले जुमें किया , जब झापने सत्ता पर प्रधिकार किया धौर फिर उसे पूंजीपति वर्ग के हवाले कर दिया ! " सभापति गोत्म ने घंटी बजाते हुए कहा: "चुप रहिये, वरना मैं ग्रापको बाहर निकलवा दृंगा!"

एक मावाच - "जरा कोशिश करके देखिये तो सही!" तालिया

ग्रीर सीटियां।

" खब शान्ति सम्बन्धी अपनी नीति के बारे में दो शब्द।" (हंती)
"दुर्भाग्य की बात है कि रूस धब धीर लड़ाई को जारी रखने का समर्थन
नहीं कर सकता। शान्ति स्वापित होने जा रही है, परन्तु वह स्थापी
शान्ति न होगी, जनवादी शान्ति न हागी... आज जनतन्त्र की परिषद्
में हमने खून-खुराखे से बचने की गरख से एक प्रस्ताव पास किया, जिनके
हारा हमने मांग की कि भूमि भूमि समितियों के हवाले की जाये मीर
शान्ति-वाती दुरत शुरू की जाये..." (हंसी, झावार्च-" प्रव ऐंके
प्रस्तावी का वन्त्र थीत चुका है!")

श्रीर तब दोल्लोविकों की श्रोर से बोत्स्की बोतने के लिये खड़े हुए-उनका प्रचण्ड जयघोष से स्वागत किया गया। सोग खड़े हो गये श्रीर तालियां पीटने लगे। उनके दुबले, तीखें बेहरे पर द्वेषपूर्ण व्याय का ऐता भाव था कि इस पड़ी उनकी मुखाकृति सचमुच दानवीय प्रतीत हो रही

थी।

"दान की कार्यनीति से सिद्ध हो गया है कि विशाल जन-समुदाय-मृद्ध और जड़ जन-समुदाय-विल्कुल उन्हीं के साय है!" (हंसी के ठहाँके) उन्होंने सभापित की ओर बड़े नाटकीय ढंग से मुड़कर कहा, "जब हमने किसानों को भूमि देने की बात की, भ्रापने उनकी मुख़ालफ़्त की। हमने किसानों से कहा, 'ग्रगर वे ग्रापको भूमि नहीं देते, तो ग्राप खुड़ उत्तर कब्जा कर लीजिये! और किसानों ने हमारी सलाह को मान निया। हमने छ: महीने पहले जो कहा ग्राप ग्राज उतका समर्थन करने बते हैं...

"मैं नहीं समझता कि केरेन्ननी ने प्रपने बादबों से ब्रेरित हों<sup>गर</sup> सेना में मृत्यू-दण्ड स्थानत करने का खादेश दिया है। भेरा स्थात है हि पेत्रोबाद को गैरिसन ने, जिसने उनका हुक्म मानने से इनकार <sup>दिया</sup>।

केरेन्सकी को बायल किया है।

"माज दान के ऊपर यह मारोप लगाया गया है कि उन्होंने जननज की परिषद् में एक ऐसा भाषण किया, जिससे यह सिद्ध हो जाना है रि

वह प्रच्छन्न बोल्शेविक हैं... वह बबत भी धा सकता है, जब दान कहेंगे कि सोलह बौर ग्रठारह जुलाई के विद्रोह में काति के बेहतरीन सपूर्वों ने भाग लिया... जनतन्त्र की परिषद् में दान के आज के प्रस्ताव में सेना में धनुशासन लागू करने का कोई जिक नहीं था, हालांकि उनकी पार्टी के प्रचार में इस बात का झाग्रह किया जा रहा है...

"नहीं। पिछले सात महीनों के इतिहास ने यह दिखा दिया है कि ग्राम जनता ने मेन्शेविकों का साथ छोड़ दिया है। मेन्शेविकों भौर समाजवादी-क्रांतिकारियों ने कँडेटों को परास्त किया, लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता श्राई, उन्होंने उसे उन्ही कैंडेटों के हवाले कर दिया...

ं "दान म्रापसे कहते हैं कि घापको विद्रोह करने का श्रधिकार नहीं है। विद्रोह सभी क्रांतिकारियों का अधिकार है! जब पददलित जन-नाधारण विद्रोह करते हैं, यह उनका अधिकार होता है..."

भौर तब लम्बे मुहवाले मुहफट लीवेर बोलने के लिये खड़े हुए। षीगों ने उनका हंसी और 'हाय हाय' से स्वागत किया। लीवेर ने कहा:

"एंगेल्स ग्रीर मार्क्स ने कहा है कि सर्वहारा वर्ग को सत्ता हाथ में लेने का तब तक कोई ग्राधिकार नहीं है, जब तक कि वह उसके लिये तैयार न हो गया हो। इस जैसी पूजीवादी क्रांति में ... जन-साधारण का सतापर कब्जाकरने का बर्ष है त्रातिका दुःखद बन्त ... एक सामाजिक-जनवादी सिद्धान्तकार के नाते झोत्स्की स्वयं उस बात में विश्वास नही करते, जिसका श्राज वह यहां पर समर्थन कर रहे है..." ( श्रावार्जें ~ " "वस करो! लीवेर मुर्दाबाद!")

फिर मार्तोच का भाषण, जिसमें बराबर खलल डाला गया:

"मन्तर्राष्ट्रीयतावादी लोग जनवादी तत्वों के हाथ में सत्ता के ग्रन्तरण के विरोधी नहीं हैं, परन्तु वे बोल्शेविकों के तरीकों का अनुमोदन नहीं करते। प्रभी वह घड़ी नहीं आई है कि सत्ता पर क़ब्बा किया जाये..."

दान फिर बोलने के लिये खड़े हुए ग्रौर उन्होंने सैनिक त्रांतिकारी सिमिति द्वारा 'इल्वेस्तिया' ब्रख्नवार के दफ़्तर पर क़ब्बा करने घीर ज्यका सेंसर करने के लिये एक कमिसार के भेजे जाने के प्रति घोर प्रतिवाद प्रगट किया। दान की इस बात पर बेतरह और होने लगा। मार्तीय ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा

सकी। पूरे हॉल मे सेना तथा वास्टिक बेड़े के प्रतिनिधि उठ खड़े हुए ग्रीर उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया कि सोवियत ही उनकी सरकार है।

धन्याधुन्य गड़बड़ी के बीच एरिलवृ॰ ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मजदूरों और सिपाहियों से प्रपील की गयी थी कि वे शान्त रहें धीर प्रदर्शन के भड़कावे में न बायें, श्रविलम्ब एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति की स्थापना आवश्यक मानी गयी थी और प्रस्थायी सरकार से मांग की गयी थी कि वह भूमि को किसानों के हाथ में घन्तरित करते के लिये तुरन्त आजिप्तयां जारी करे और शान्ति-वार्ता गुरू करें...

इस पर बोलोदास्कीं उछल पड़े घीर उन्होंने कड़क कर कहा कि एक ऐसे बक़्त, जब कांग्रेस होने ही वाली है, स्से-ई-काह को नोई प्रधिकार नहीं है कि वह कांग्रेस के कर्तब्यों को घपने ऊपर घीठे। उन्होंने कहा कि स्ते-ई-काह बस्तुत: मर चुकी है घीर यह प्रस्ताव उसकी श्रीण होती हुई योदत को चूनी लगा कर किसी तरह बचा लेने की एक चाल पर

"जहां तक हम बोल्शेविकों का प्रश्न है, हम इस प्रस्ताव पर बोट नहीं देंगे!" इस पर सारे बोल्शेविक हॉल से बाहर चले गये और प्रस्ताव पास कर दिया गया...

मुबह चार बजे के क़रीव बाहरी हॉल में मेरी मुलाकात जीरित हैं हुई, जिनके कंधे से एक राइफ़ल सटक रही थी।

"हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं! " उन्होंने कान्त भाव से, परनु साथ ही वड़े संतोप से कहा, "हमने उप-यायमंत्री तथा धर्म-मन्त्री की हिरासत में ने किया है और अब वे नीचे कैंद की कोठरी में है। एक रेजीमेंट टेलीफोन एक्सचेंज पर कब्बा करने के लिये बढ़ रही है, इसरी सारधर पर और तीसरी राजकीय बैंक पर। लाल गार्ड के दल सङ्की पर निकल आये है..."

स्मोल्नी की सीढ़ियों पर, अंधेरे और सर्दी में हमने पहती बार लाल गार्टी को देखा - मजदूरों के कपड़े पहने और संगीनदार बन्द्रकें विजे

<sup>\*</sup> एरलिख - एक मेन्शेविक नेता। - सं०

दूर पश्चिम में वेहिम छतों के ऊपर से छिटफूट गोली छूटने की म्रावाजें ग्रा रही थी। वहां नेवा के तट पर **युंकर** लोग पुल उटाने की

नौजवान, जो एक झुंड में खड़े थे घौर घवराये से एक दूसरे से बात कर

रहे थे।

कोशिश कर रहे थे, ताकि विदोग वस्ती के मिल-मजदूर ब्रीर सिपाही वीच शहर में श्राकर सोवियत शक्तियों के साथ मिलने न पायें, लेकिन कोंक्ताद्त के मल्लाह उन्हें फिर गिरा रहे थे...

हमारे पीछे विशाल स्मोल्नी भवन रोशनी से जगमग मधुमक्खियों के एक विराट छते की तरह गुंजार कर रहा था...

## चीया सध्याय

## श्रस्थायी सरकार का पतन

बुद्धवार, ७ नवस्थर, मैं सोकर यहुत देर से उठा। जब मैं नेव्हरी मार्ग पहुंचा, पीटर-पाल किले में दोपहर की तोप दागी गयी। उस दिन ठड तो थी ही, साथ मे सीलन भी थी। राजकीय बैक के सामने बन्द दरवाजों के बाहर कुछ सिपाही हाथ में संगीनदार बन्द्रकें लिये खड़े थे। "अग्रप लोग किस तरफ़ है?" मैने पुछा, "सरकार <sup>दी</sup>

तरफ?"

"मब कोई सरकार-वरकार नहीं है," एक सिपाही ने हंस <sup>कर</sup> कहा। "स्लावा स्रोगु! खुदा की ज्ञान है!" मैं उससे ग्रीर कोई बात नहीं निकाल सका...

नैव्हकी मार्ग से ट्राम-गाड़िया भा-जा रही थी भीर उनके बाहर <sup>दे</sup>र टिकाने की कोई ऐसी जगह न थी, जहां मदं, ग्रीरत ग्रीर छोटे ब<sup>क्वे</sup> तक लटके हुए नहीं चल रहे थे। दुकाने खुली थी ग्रीर ऐसा लगता था कि सड़कों पर लोगों मे बेचैनी कल से भी कम थी। रात में दीवाली पर विद्रोह के खिलाफ नयी प्रपोलों की एक पूरी "फ़सल" तैयार ही चुकी थी - किसानो के नाम, मोर्चे पर सिपाहियों के नाम, ग्रीर पेत्रोगाद के मजदूरों के नाम अपीलें। एक बानगी यह है:

## पेत्रोग्राद की नगर दूमा की झोर से

नगर दूमा नागरिकों को सूचना देती है कि छ: नवम्बर को एक प्रसाधारण बैठक में दूमा ने केन्द्रीय तथा हत्कों की दूमाओं के सदस्यों को तथा निम्नित्विखत कार्तिकारी जनवादी संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर एक सार्वजनिक सुरक्षा सिमित गठित की: स्से-ई-काह, किसानों के प्रतिनिधियों की खिखल रूसी कार्यकारिणी सिमित, सैनिक संगठन, स्सेन्बोफ्सोत, अजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेतोग्राद सोवियत (!), हैड-यूनियन परिपद तथा ग्रन्य संगठन।

सार्वजिनक सुरक्षा सिमिति के सदस्य नगर हुमा के भवन में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जनके टेलीफ़ोन नम्बर ये हैं – १४-४०, २२३-७७, १३८-३६।

७ नवस्बर, १६१७

यद्यपि उस समय मैंने यह बात नहीं समझी, यह सूचना वस्तुतः बोल्जोंबिकों के ख़िलाफ़ दूमा की युद्ध-घोषणा थी।

मैंने 'राबोची पूत' की एक प्रति खरीदी, जिसके प्रलाबा कोई हैंगरा अख़बार विकता हुआ विखाई नहीं दे रहा था, मगर योड़ी ही देर बाद मैंने एक सिपाही को ४० कोपेक देकर 'देन' की एक पढ़ी हुई प्रति खरीदी। 'कस्स्काया बोल्या' के देश्वर पर कब्बा कर कर वहां बड़े प्राकार के कागब पर छापे गये इस बोल्शेविक अख़बार में बड़ी बड़ी सुर्धियां दी गयी थी: "समस्त सला अबहुदों, सैनिकों तथा किसानों को सोवियतों के हाथ में! शानित! रोटी! बमीन!" सम्पादकीय लेख जिनोच्येव' के नाम से निक्ता था, जो करारी की हालत में लेनिन के साथ थे। यह लेख इस प्रकार शुरू हुआ था:

<sup>ै</sup>यह एक गलती है। जिस लेख से क्षप्रिप्राय है वह 18 नवंबर, १६९७ को 'राबोची पूत' में निकला था, लेकिन उसके साथ लेखक का नाम न था। उसका लेखक अज्ञात है।—संo

हर सिपाही, हर मजदूर, हर सच्चा समाजवादी, हर ईमानदार जनवादी इस बात को समझता है कि मौजूदा परिस्थिति में केवल रो विकल्प है।

या तो राज्य-सत्ता पूंजीपति-जमीदार गिरोह के हाथ में बनी रहे ग्रीर इसका मतलब होगा मजदूरों, किसानों ग्रीर सिपाहियों पर हर तरह का दमन, लड़ाई का जारी रहना ग्रीर ग्रनिवार्यतः भूव तथा मीत...

या किर सत्ता क्रांतिकारी मजदूरों, सिपाहियों भीर किसानों के हाथ में भन्तरित की जाये, जिसका अर्थ होगा सामन्ती भरया्वार की पूर्ण उन्मूलन, पूंजीपतियों की फ़ौरन रोक-याम और एक न्यायपूर्ण गांनि सीध की भवितम्ब प्रस्तावना। ऐसी स्थित में किसानों के निये पूर्ण सुनिश्चित है, मजदूरों के लिये उद्योग पर नियन्त्रण सुनिश्चित है, भूखों के लिये टीटी सुनिश्चित है और इस निरर्थक युढ का भन्त सुनिश्चित है।

ंदेन' में रात की हलचल की कुछ छिटफूट ख़बर छपी पीटैलीफ़ीन एक्सचेंज, बाल्टिक स्टेशन और सारघर पर बोह्येविकों का
क्रक्बा; पीटरहोफ के गुकरों का पेत्रोग्राद पहुंचने में असमर्थ होना;
रूप्याने की अंवांटील स्थित; कुछ मल्लियों की गिरफ़्तारियां; नगरनितिषित्या के अध्यक्ष मेथेर को गोली सार दिया जाना; गिरफ़्तारियां
और बदले में दूसरी छोर गिरफ़्तारियां, बिरोधी गस्ती सिपाहियों, गुंकरों
और लाल गाडों के बीच मठभेडें ।

मोस्कांमा मार्ग के नुक्कड़ पर में मेन्येविक-भ्रोबोरीनेस (प्रतिरक्षावादी) सथा मेन्येविक पार्टी की सैनिक शाखा के मन्त्री करतान गोम्बेगे से टकरा गया। जब मैने उनसे पूछा कि नया सचमुन ही वगावत हुई है, उन्होंने नसान्त भाव से अपने कंग्रों को सिकोड़ कर कहा, "बोर्न कंग्रोस की सिकोड़ कर कहा, "बोर्न कंग्रोस की सिकोड़ कर कहा, "बोर्न कंग्रोस का स्वाद राज्य-सत्ता पर कब्बा कर सकते हैं, परनृ वे उसे तीन दिन से क्यादा प्रपने हाँ में नहीं रख सकते हैं, परनृ वे उसे तीन दिन से क्यादा प्रपने हाँ मैं नहीं रख सकते हैं, परनृ वे उसे तीन दिन से क्यादा प्रपने हाँ हैं।

शायद उन्हें चलाने की कोशिश करने देना ब्रच्छा होगा। इससे उनकी मिट्टी ही पलीद होगी..."

सेन्ट इसाक के चीक के कोने में जो सैनिक होटल था, उसकी हिंग्यारवन्द मल्लाहों ने नाकेबंदी कर रखी थी। होटल के हॉल में बहुत से सजील, नीजवान अफ़सर चहलकदमी कर रहे थे या धापस में मृनमुना कर कुछ कह रहे थे; मल्लाह उन्हें वहां से बाहर जाने नहीं दे छे।

एक एक वाहर गोली छूटने की तेज झावाज झाथी और उसके बाद छिटफूट गोलीवारी की झावाजें। में वाहर दौड़ा। मार्र्फिन्की प्रासाद की तरफ, जहां हसी जनतन्त्र की परिषद् की वैठक हुई थी, कोई स्माधारण बात हो रही थी। वहा तिपाही एक साड़ी रखा में वसीह चौक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पंविचयद खड़े थे, हाथ में राइफले तिये, गोली छोड़ने के लिये तैयार, होटल की छत की घोर निगाह उठाये।

"मोबोकास्सिया! (उनसावेवाजी) हमारे ऊपर गोली चलायी गई है!" एक सिपाही ने गुस्से से कहा और दूसरा दरवाजे की तरफ़ मैंचन

प्राप्ताद के पश्चिमी कोने में एक वही बक्तरवंद गाड़ी खड़ी थी।
गाड़ी पर एक लाल झंडा फहर रहा था ग्रीर उत्तपर ताजा पेन्ट किये
हुए लाल प्रलरों में लिखा था: "सी ॰ रा ॰ सी ॰ दे ॰" (सोवेत राबोधिष्ण
है सीत्वातिकक् बेपुतातीख); बक्तरवद गाड़ी की सभी तोचें सैन्ट इसाल
की ग्रोर सीधी की हुई थी। नोवाया ऊलिल्सा (नयी सहक) के मुहाने
पर एक बैरिकेड बनाया गया था—बक्सों, पीपों, एक पुरानी रिअंगदार
पार्पाई, एक समाइ—इन सवका इस्तेमाल किया गया था। मोइका घाट
के किनार की लक्कड़-पत्थर जमा करके रोक दिया गया था। पात भी
एक लकड़ी की टाल से लकड़ियां लेकर इमारत के सामने एक रिलंग सी

"क्या लड़ाई होने जा रही है?" मैंने पूछा।

<sup>&</sup>quot;जल्द, बहुत जल्द," एक सिपाही ने उत्तीजित स्वर में कहा, "पाप यहां से चले जायें, साथी, नहीं तो घापको चोट लग जासेगी।

वे उधर से क्रायेंगे," ग्रौर उसने एडमिरेस्टी भवन की ग्रोर इशास किया।

"कौन आयेगे?"

"इसके बारे मे मैं कुछ नहीं कह सकता, भाई," उसने जमीन पर यूकते हुए कहा।

प्रासाद के द्वार पर सिपाहियों और मल्लाहों की एक भीड़ जग थी। एक मल्लाह बता रहा था कि रुसी जनतन्त्र की परिपद का अन्त कैसे हुआ: "हम वहां घुस गये और हमने सभी दरवाओं को पैरकर साथियों को खड़ा कर दिया। सभापित की गद्दी पर जो प्रतिक्रातिकारी कोर्नीलोवपंथी बैठा था, मैंने उसके पास जाकर कहा, 'परिपद बन्द करो और सीधे घर भाग जाओं!'"

इस पर हंसी छूट पड़ी। मैं अपने कई तरह के मिले-जुले कागजान दिखलाता हुमा किसी तरह प्रेस गैलरी के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां एक लंबे-तड़ेंगे हंसमुख मल्लाह ने मुझे रोका। जब मैंने उसे प्रपना पान दिखाया, उसने बस इतना ही कहा, "साथी, प्रगर प्राप खुड केन मिखाईल होते, तो भी यहां से गुजर नहीं सकते थे!" दरवाडे के शीगें से मैं देख सकता था, एक फ़ांसीसी संवाददाता जिसका बेहरा विक्टत हो रहा था, जोर जोर से हाथ हिला कर प्रपनी बात नमझालें की कोशिंग कर रहा था। उसे प्रमन्दर बन्द कर दिया गया था...

सामने एक नाटे कद का भूरी मुठों वाला बादमी जनरल की वर्री पहने खड़ा था, जिसके चारों ब्रोर सिपाहियों का झुण्ड जमा था। उस<sup>का</sup> भेडरा तुम्बसामा कुछा और

चेहरा तमतमाया हुन्ना था। "मैं हं जनरल भनेन्सेरे

"मैं हूं जनरल प्रतेवसेयेव," उसने चिल्लाकर कहा। "प्रापके उत्तर का प्रफमर होने के नाते धीर जनतन्त्र की परिषद् का सदस्य होने के गाते, मैं मांग करता हूं कि मुझे ग्रन्दर जाने दिया जाये!" सन्तरी ने प्रपाना माथा पुजनाया धीर वह परेशानी की मुद्रा में ग्रंथ चुरावे एक घीर देपता रहा। उसने एक प्रफार की ग्रोर इकारा किया, जो उपर ही मा रहा था। प्रफार ने जब देपा कि उसके सामने कौन खड़ा है, वह पदरा उठा धीर इसने पहने कि उसे यह ह्याल हो कि वह कर की रहा है, उसने उसे मनाम टोंगा।



स्पोली संस्थान का प्रवेश-डार, जहां सिपाहियों भौर साल गाडों का पहरा था।



लाल गार्ड स्मोल्नी के लिए दिये गये पासीं को देख रहे हैं।

"वारो विसोकोप्रेवोस्खोदीतेल्स्स्वो" (महामान्य), उसने हकलाते हुए पुरानी हुकूमत के तर्ज पर कहा, "प्रासाद के अन्दर जाने की सख्त मनाही है। मुझे कोई हक नहीं है..."

तभी एक मोटर-गाड़ी उघर प्रायी धीर मैंने देखा प्रग्दर गोत्स बैठे जाहिरा बड़े बिनोद के भाव से मुस्कुरा रहे थे। चन्द मिनट बाद एक और गाड़ी ग्रायी — अस्थायी सरकार के विरफ़्तार सदस्यों से लदी हुई। प्रगती सीट पर हथियारवन्द विपाही थे। उसी बनत सैनिक न्नानिकारी समिति के साटिबयाई सदस्य पेटेस जल्दी जल्दी चौक को पार कर बहां पहुंचे।

"मेरा ह्याल था धापने पिछली रात को ही इन साहवान को पकड़ लिया था," मैंने उनकी घोर इशारा करते हुए कहा।

"भोह, इसके पहले कि हम पक्का इरादा बना सके, उन बेबक्फ़ों ने उन्हें छोड़ दिया," उन्होंने एक नन्हें बच्चे के से भाव से कहा, जो हाय की मिठाई गिर जाने से उदास हो गया हो।

बोहकैसेन्स्की मार्गपर मल्लाह एक बड़ी संख्या में क़तार बांधे जा रहे थे, श्रीर उनके पीछे, जितनी दूर भी निगाह जा सकती थी, सिपाही मार्चकरते हुए चले छा रहे छे।

हम एडिमिरेल्टेइस्की मार्ग से होकर विशिष्ठ प्रासाद की घ्रीर बढ़े। संतरियों ने प्रासाद के चौक में जानेवाले सारे रास्तों की नाकेबंदी कर रखी थी, घ्रीर चौक के पश्चिमी सिरे पर हिष्यारवन्त्व सिपाहियों का घेरा पड़ा हुमा था, जिनके गिर्द नागरिकों की एक प्रशान्त भीड़ जुट ग्राई थी। दूर पर जो सिपाही प्रासाद के प्रांगण से लकड़ियां ला लाकर सदर फाटक के सामने जमा कर रहे थे, उन्हें छोड़ चारों तरफ

हम यह अन्दाजा नहीं लगा पाये कि ये संतरी सरकार की तरफ है, कि सोवियत की तरफ। स्मोल्नी से जो कागजात हमें मिले थे, वे वहां बेकार साबित हुए, लिहाजा हम दूसरी सफों की और बड़े रोव से वेधड़क बड़े और हमने अपने अमरीकी पासपोर्ट विद्याते हुए कहा, "हम सरकारी काम से आये है!" और लोगों को ठेलते-ठालते भीतर पुस गये। प्राप्ताद के प्रन्दर उन्हीं पुराने श्वेहस्तारों (दरवानों) ने, जो पीतल के वटन वाली ग्रौर लाल-सुनहरे कालर वाली नीली वर्दियां पहने हुए थे, हमारे ग्रोवरकोट ग्रौर हैट ले लिये, ग्रौर हम ऊपर सीढ़ियों से चढ़ गये। धुधले ग्रिधियारे गलियारे मे, जिसके पर्दे नदारद थे, कुछ पुराने कर्मचारी निठल्ले घूम रहे थे ग्रीर केरेन्स्की के कमरेकेसामने एक नौजवान ग्रम्प्सर श्रपनी मूछे चवाता हुआ चहलकदमी कर रहा था। हमने उससे पूछा कि क्या हम मित्र-सभापति से मुलाकात कर सकते हैं ? उसने प्रदव से झुककर सलाम बजाते हुए फ़ांसीसी मे उत्तर दिया:

"नहीं, मुझे अफ़सोस है। अलेक्सान्द्र प्योदोगेविच इस समय बहुत ही व्यस्त है..." उसने हमारी स्रोर एक नजर देखा स्रौर फिर <sup>वहा</sup>। "दर ग्रसल वह यहा है ही नहीं..."

"फिर कहा है?"

"वह मोर्चे पर गये । आपको मालूम है, उनकी मोटर के लिये काफ़ी पेट्रोल भी न था। हमें अंगरेजी, अस्पताल से आदमी भेज कर पेट्रोल मंगाना पड़ा।"

"क्या मन्त्रिगण यहां मौजूद है?"

"वे किसी कमरे में मीटिंग कर रहे है, लेकिन मैं नहीं जानती किस कमरे में।"

"क्या बोल्गेविक लोग द्याने वाले हैं?"

"बेंगक, वे बाने ही वाले हैं। मुझे हर लमहा इस बात का इन्तजार है कि देलीफोन पर ख़बर आयेगी कि वे आ गहे हैं। लेकिन हम भी सैयार है। प्रासाद के सामने युंकर तैनात कर दिये गये है। उधर उम दरवाने की दूसरी भोर।"

"मया हम उस तरफ धन्दर जा सकते है?"

"नहीं, बिल्बुल नहीं। वहां जाना मना है।" यकायक उसने हैं<sup>म</sup> मभी से हाय मिलाया और एक फ्रोर को चल दिया। हम उस दरवारे की मोर बढ़े, जिसके भीतर जाना मना था। दरवाजा हॉल को दी खण्डों में बांटने वाली एक ग्रस्थायी दीवार में लगा था ग्रीर हमारी ग्रीर से बन्द्र था। उसकी दूसरी धोर से लोगों के बोलने की ग्रीर एक ग्रा<sup>द्रमी</sup> के हमने की मावाजें मा रही थी। ये ही मावाजें थी, नहीं तो <sup>इस</sup> पुराने राजमहत्त्व के विधास कोष्ठों-प्रकोष्ठों में ज़ड़िस्तान की मी गामीरी

The of man and

धर्म हुई भी। एवं बूझा विदेशमार दोहता हुमा बहा माणा भीर बीता, "नहीं, मानिक, माण हमीन्य मन्द्र गृही जा सकते।"

हरवाका कर क्यों है है हिस्सी कार के के किस के किस हिमार "मार्कि मिनाही बारर मैं के किस कार के किस है कि कर को किस के किस

दरनोड में डीम बन्दर ही हो निपारी परस दे गरे थे, मेनिन प्तर्नि कुछ कहा नहीं। बहा सनियास सम्म होता था, एवं बदा, सूब मबा हुमा मुतरनी वार्तिमी घीर वर्ड वर्ड विन्नीरी साह-पानूम याना कमरा या भीर उससे बागे कई छोटे कमरे थे, जिनकी दीवारी पर नियाह मक्की से सम्पादन्ती की श्रदी थी। सक्की के उन्नी की दीनों सरफ कनार री जनार भैते-नुभीत गहें भीर करवन पढ़े थे -- कुछ पर इक्के-दुक्के निपाही दार्गे पमार मेटे हुए थे। हर जगह जानी हुई मिगरेटें, इबम-रोटी के टुकड़े भीर घोषड़े बौर कीमनी कॉर्मिनी कराव की बाली बोतलें पड़ी हुई थी। मुंकर स्कूमों के मान बिस्ते कंछो पर मगाने प्रधिवाधिक सिपाही मिगरेट के घुएं घोर भैते कुथेंने बेनहामें धोचे मानव गरीरों के उस गरे दुर्गधपूर्ण बाताबरण में पूम-फिर रहें थे। एक निपाही के पास सफेद बुगुँकी की एत बोनम भी, जिमे स्पाटतः ज्याने राजमहान के झराब के सहसाने में उड़ाया था। जब हम एक कमने के बाद हुमरे कमरे से गुजरते हुए पुन रहे थे, वे हमारी घोर समस्य में देख रहे थे। सम्मतः हम एक ऐसी अगह पहुंच, जहां एक मिलमिले में विज्ञास राजकीय स्वागत-पदा बने हुए थे, जिनकी मान्ती, गर्द-गुवार से भरी खिड़कियां चौक में खुनती थीं। दीवारों पर बड़े बड़े मुनहरे फ़ेमों में जड़ी हुई तमबीरें सटकी हुई मी - ऐनिहासिक युद्ध-दृश्य ... '१२ धननूबर, १८१२', '६ नयम्बर, १६९२' घोर '१६-२८ घगस्त, १८९३'... एक तमबीर में ऊपर दाई धीर कोने में एक बड़ा सा चीरा था।

राजमहत्त एक बहुत बड़ी बारिक बना हुमा था और फर्स धीर रींदारों को देखने से मानूम होता था कि हणों से बना हुमा था। विद्वित्यों की मिलों पर मधीनगर्ने बैठायी गयी थी; गहीं के बीच में बहुके जमा थीं।

۲,

जिस बक्त हम इन तसवीरों को देख रहे थे, मेरी वागी कनपटी की स्रोर से शराब की भभक सायी और एक आदमी ने, ग्रन्छी-ख़ासी फ़ांसीसी बोलते हुए, ग्रस्पष्ट स्वर में कहा, "भ्राप लोग जिस तरह तारीक की नजर से इन तसवीरों को देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि भाप विदेशी है। "वह एक मोटा, ठिंगना सा ग्रादमी था ग्रीर जब उसने भपनी टोपी हाय. में ली, मैंने देखा उसका सिर गंजा हो रहा था।

"ग्राप सोग भ्रमरीकी हैं? वाह, कितनी ख़ुशी की बात है। मैं हूं भापका हुक्म बजा लाने के लिये तैयार स्तेब्स-कप्तान ब्लादीमिर प्रतिर्सवाशेव।" मालूम होता या उसके लिये यह कोई ग्रसाधारण या विलक्षण बात न थी कि चार ग्रजनबी, जिनमें एक ग्रौरत थी, एक से<sup>ना</sup> की रक्षा-पंक्तियों के बीच मजे से घुम रहे थे, ऐसे बक्त जब वह हमते का इन्तजार कर रही थी। उसने रूस की हालत के बारे में शिकायत

के लहजे में कहना शरू किया।

"ये बोल्शेविक ही अकेली आफ़त नहीं है," उसने कहा। "हसी सेना की बेहतरीन परम्परायें टूट चुकी है। अपने चारों झोर निगाह दौड़ाइये। देखिये, ये सभी अफ़सरी की तालीम देने वाले ट्रेनिंग स्कूतीं के छात है। परन्तु ये क्या भद्रलोग है ? केरेन्स्की ने इन स्कूलों के दरवारे साधारण सैनिकों के लिये, जो भी सैनिक एक इस्तहान पास कर सके। उसके लिये खोल दिये थे। स्वभावतः उनमे ऐसे कितने ही लोग हैं। जिन्हे कांति का संकामक रोग लग चुका है..."

मपनी बात पूरी किये विना ही उसने विषय बदल दिया। "मैं रूस से बाहर जाने के लिये बहुत बैताब है। भैने झमरीकी फ़ीज में भर्ती होने का इरादा बना लिया है। क्या आप मेहरबानी करके प्र<sup>थने</sup> राजदूत से मिलेगे और मेरे लिये कुछ इन्तजाम करेगे? मैं मापको भपता पता देता हूं।" हमारे बारबार मना करने पर भी उसने एक बिट <sup>पर</sup> ग्रपना पता लिखा और ऐसा लगा कि फ़ौरन उसके दिल के ऊपर से ए<sup>क</sup> वोस उतर गया भौर वह भपने को हल्का महसूस करने लगा। यह पुता ग्रभी भी मेरे पास है-"श्रोरानियेनबाउमस्काया क्लोला प्रापोरिश्वकोव २, स्तारी पीटरहोक ।"

हमें कमरो के बीच से ले जाते हुए और सब कुछ दिखाते और

समझाते हुए, जसने कहा, "ग्राज सुबह वडे तड़के ही फीजो मुग्रायना हुगा। ग्रोरतों की बटालियन ने सरकार के प्रति वफादार रहने का निग्चय किया।"

. "क्या महिला सैनिक प्रासाद में मौजूद हैं?"

"जी हां, वे पीछे के कमरों में हैं, जहां अगर कुछ गड़बड़ी हुई, तो उन पर ब्रांच न आयेगी।" फिर उसने ठंडी सास तेकर कहा, "हमारे तिए यह एक यहत बड़ी जिम्मेदारी है।"

हम थोडी देर तक खिड़कों के सामने खड़े नीचे चौक की और देखते रहें, जहां तम्बे कोटझारी युंकरों की तीन कम्पनिया हिंपयारों से लैंस पंक्तिबद एड़ी थी थ्रीर एक लम्बा-ताड़ेगा, चुस्त श्रीर फुर्तीला प्रफार उन्हें हिदायतें दे रहा था। मैंने पहचाना वह अस्थायी सरकार का प्रमुख पैनिक किमसार स्तान्केविच था। जरा देर बाद दो कम्पनियों ने बड़े जोर की खनखनाहट के साथ हिंपयार उठाये और लेफ्ट-राइट की खावाज के साथ मार्च करती हुई चौक से पार हो गई और लाल मेहराबी दरबाजें से निकल कर खामोश शहर के भीतर अदस्य हो गई।

"वे टेलीफोन एवमचेज पर कब्जा करने जा रहे हैं," किसी ने कहा। हमारे पाम युंकर स्कूल के तीन छाज खड़े थे और हम जकर यातचीत करने लगे। उन्होंने कहा कि वे सेना की पातों से निकल कर स्कूलों में दाखिल हुए हैं। उन्होंने प्रपने नाम बताये—रावर्ट भोलेव, प्रतेवमेई विमलेको और एनीं सावस। यह सावस एस्तोनियाई था। लेकिन छहींने कहा प्रज वे प्रक्रसर होना नहीं चाहते, क्योंकि प्रक्रसरों की साख विस्कृत मिट गयी थी। और वास्तव में यह स्पष्ट या कि वे प्रपनी स्पित से बहुत प्रसन्न नहीं थे और उनकी समझ में नहीं था रहा था कि वे करने कि करे क्या। लेकिन जरा ही देर बाद वे लगे औंगें हाकने:

"धगर वोल्जेविक आते हैं, तो हम उन्हें मजा चखायेंगे धीर दिखायेंगे कि लड़ा कैंसे जाता है। वे कायर हैं, वे लड़ने की क्या हिम्मत करेंगे! मगर प्रगर हम वेकाबू कर ही दिये जायें, तो हर धादमी के पास एक गोसी अपने लिखे हैं "

<sup>°</sup>जनरल स्टाफ भवन का मेहराबी दरवाजा।-सं०

ठीक इसी वज़त कही नजरीक ही गीलियां छूटने की मावाज मारं। बाहर चौक में भगदड़ मच गई थ्रीर सोग तितर-बितर भागने तये थ्रीर भूह के वल गिरने लगे। नुकड़ो पर खड़े इस्बोजिक्कों (कोचवानों) ने प्रगने पोड़े चागों थ्रीर दीड़ा दिये। प्रासाद के अन्दर खलबली मच गयी थ्रीर कोलाहल होने सगा। सिपाही इधर से उधर दौड़-भाग रहें थे, "अप के स यायुक थ्रीर कमस्वन्द उठा रहे थे थ्रीर चीख रहे थे, "आ गये वे! आ गये वे!.." लेकिन जरा ही देर में फिर सन्नादा अ गया। कोचवान लीट प्राये थ्रीर जो लोग मूंह के बल लेट गये थे, वे उठ खड़े हुए। लाल मेहराबी दरवाजे से युकर प्राते हुए दिवाई पड़े। लेकिन वे पूरी तरह कदम मिसाकर मार्च नहीं कर रहे थे थ्रीर उनमें एक अपने दो सावियों के सहारे चल रहा था।

जब हम प्रासाद से रवाना हुए, काफ़ी देर हो गयी थी। चौक है सतरी सारे के सारे ग्रायव थे। एक प्रदंवताकार रेखा में खड़ी बड़ी बड़ी सरकारी हमारतो से बीरानगी नजर था रही थी। हम खाना खते के लिये फ़ांस होटल मे गये। अभी हम धपना सूप ही पी रहे ये कि बीच में ही एक वेटर, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था, बहां धाया धीर उसने सायह कहा कि हम होटल के पिछले हिस्से में खाने के बरे कमरे मे चले जायें, नयोंकि सामने के रेस्तोरो बाले हिस्से में बीता चुसाई जा रही थी। "मालूम होता है, खूब गोलियां चलेंगी," उसने कहा।

जब हम फिर मोस्कांया मार्ग पर आये, अंधेरा पूरी तरह दिर आया था, बस नेबस्की मार्ग की मोड़ पर सड़क की एक बत्ती दिमदिया रही थी, जिसके तीचे एक बड़ी बख़्तरबन्द गाड़ी खड़ी थी। उत्तका इंबर बालू था और उससे बुरी तरह पेट्रोल का धुमां निकल रहा था। एक ,छोटा सा लड़का गाड़ी के उत्तर चढ़ गया था और बह मणीनगन की नार्ग से मांख लगा कर देख रहा था। सिपाही और मल्लाह गाड़ी के बार्र और खड़े थे, स्पन्ट ही, वे किसी चीच का इन्तजार कर रहे थे। हव पीछे मुझ कर लाल मेहराची दरबाजे तक आये, जहां सिपाहियों का एक मुण्ड दक्टु। हो गया था। वे रोगली से जगमग जिम्नर प्रसाद वी और एकटक देख रहे थे और जीर और से बता कर रहे थे। "नही, माथियो," एक कह रहा था, "हम उनके ऊपर गोली कैंसे चला सकते हैं? फ्रॉरलों की बटालियन अन्दर है—लोग कहेंगे, हमने हमी ग्रोरसों पर गोली चलाई।"

जिस बबन हम नेटस्वी मार्ग पर पिर पहुचे, एक और बस्तरबाद याटी मोड़ से घूमकर वहा आयी और एक आदमी उमकी वर्जी में से मिर निकाल पर जोर से चिल्लाया

"मा जाम्रो! हम चले प्रार हमला बोल दे।"

दूसरी गाडी का ट्राइनर वहा चला आया और निल्ला कर बोला, ताकि इजन के थोर में उसकी आवाज मुनी जा सके, "समिनि का कहना है कि हम ध्यमी इन्तजार करें। उन्होंने वहा लवड़ी के प्रटाले के पीछे तीपग्राना बैटा रखा है..."

इन जगह ट्रामों का चलना बन्द हो गया था, इनके-दुबके स्रादमी ही स्नाने-जाते नजर स्नाने थे, स्नीर सडक पर रोशनी नहीं थी, लेकिन बहा में थोड़ी ही दूर पर बीच में इमारतों की एक साइन पार करने की देर थी—हम चलनी हुई ट्रामों, बूकानों की जगमा ध्विडकियों, सिनेमा के बिजनी के जगममाने इण्नहानों स्नोर भीड-भड़क को देख सकते थे— जिन्दगी बदस्तूर चलनी जा रही थी। हमारे पास मारिईस्की बियेटर के बैंने के टिकट थे—बियेटर मभी खुले हुए थे—परन्तु बाहर इतनी हलक्ष्म थी कि बहा नाये कीन...

भेंधेरे में एक जगह ठोकर खाकर हम गिरते गिरते बचे-पुलिस पुल की नाकेबन्दी के लिये बहुत सा काठ-कबाड जमा किया गया था। प्रेषेरे में नजर ठहरा कर हमने देखा स्त्रोगानीव प्रासाद के सामने कुछ सिपाही तीन इंच की एक तोष को बैठा रहे थे। तरह तरह की बहिंया पहने लोग निर्देश्य भाव से ग्रा जा रहे थे और बडी बाते कर रहे थे...

नेवस्ती मार्ग को देखने से ऐसा लगता था कि पूरा शहर पूमने के लिए बाहर निकल पटा है। हर नाके और मोड पर गरमागरम बहत हिंदी हुई थी, और चारो ओर सुननेवालों की एक खासी वडी भीड जमा थी। हर परितृ पर गगीनें लिए एक दर्जन सिपाहियों भी टुनडिया तैनात भी, कीमती फर-कोट पहने सुबंद बुढ़ सादमी उन्हे पूसा दिखाते, मड़कीवी पोशाके पहने स्रीनों चीख चीय कर उन्हे जली-नटी सुनाती।

निपारी सहसे में जवाब देने थीर परेगान, फीरी हमी हमते ... बस्तरबर गाडिया सहकों में था जा रही थी, जिस्हें परंक के राजाधी के नाम पर थीने गे. 'हरिक' या 'हस्यानीरसाय' कहने थे, धीर जिन पर वरें बढ़े तान धरार पुने थे: 'हर गार जर मर ने थे, धीर जिन पर वरें बढ़े तान धरार पुने थे: 'हर गार जर मर ने थे, धीर जिन पर वरें बढ़े तान धरार पुने थे: 'हर गार जर मर भी प्राप्तानीस्का साधीचाया पार्तिया) '। मिरागहनीस्करी मार्ग पर गार मी परावारों का बंदम नियं धाया धीर बेतब, हताब धरिविया नी एक पार परावारों का वंदम नियं धाया धीर बेतब, हताब धरिविया ने पर पर पह परावारों के तहा परावारों के लिए एर स्वान, पाव स्थम, दम स्थम तहा देने नियं तैयार थे, धीर प्राप्तारों के लिए हम नगह छीना-दावरी कर रहे थे, जैसे वे हमान नहीं, चीर वीचे हों। यह धरायार 'रावोची ह मौन्दार' था, जिससे मंदिया नी हिताई ची घोरणा की सभी थी, और मौने बीर तिछाप दोनों जगह वी सेनाधे से ध्योन की गयी थी, और मौने बीर तिछाप दोनों जगह वी सेनाधे से ध्योन की गयी थी कि वे जान्ति का समर्थन करे... धरावार क्या था चार पानो वा एक गरम, पुरजीन वर्चा था, जिससे एवरे नदार थी ...

सदोवाया मार्ग की मोड़ पर लगभग दो हजार नागरिकों की एक भीठ इक्ट्री हो गयी थी, जो एक ऊंची इमारत की छत की घोर एक्ट देख गहे थे, जहां एक छोटी सी लाल बत्ती बार बार जल रही थी घौर बुझ रही थी।

"देखा!" एक लम्बे-तङ्गे किसान ने उसकी धोर इशारा करी हुए कहा। "बह कोई उक्सावेबात है। देखना, बह प्रभी लोगें पर गोली चलायेगा..." इतने लोग जमा थे, लेकिन मालूम होता है किसी ने यह नहीं सोचा कि वहां जा कर पता लगाये कि माजरा क्या गया है।

जब हम विवाल स्मोल्नी भवन के सामने पहुंचे, हमने देखां <sup>वह</sup> रोशनी से जगमगा रहा या और अंधेरे मे हर रास्ते से झुण्ड की झु<sup>ण्ड</sup> दौडती-भागती परछाइया उसी थोर था रही थी। मोटरे <sup>धीर</sup>

<sup>\*</sup> रुसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी। -- सं o

मोटरसाटविने द्या जा रही थीं। एक बहुत बडी मटमैले गजवर्ण की बरतस्वन्द मोटर-माडी, जिमको बुर्जी से दो लाल झण्डे नगे हुए थे, घटघडाती हुई निकली। उसका माइरन चीम ग्हा था। सदी बहुत थी घोर बाहरो फाटक पर लाल गार्डो ने ग्रनाव मुलगा रखा था। ग्रन्दर के पाटक पर भी धाग जल रही थी, जिसकी रोशनी में सन्तरियों ने हमारे पामांकों टो टोकर पढ़ा घौर हमें क्षिर से पैर तक देखा। फाटक के दोनों और जो चार मजीनगने बैटायी गयी थी, उनकी फैनवस की खोल हटाली गयी भी घोर उनकी ब्रोचों में कारसूसों की पेटिया साप के मानित्द लटक रही थी। महत में दरस्तों के सावे में मटमैंले रग की बर्नरबन्द गाडियो का एक झुंड जमा था ~ उनके इंजन चालू थे। स्मोल्नी भवन के घडे बड़े बेझारास्ना हॉलों में, जिनमें मद्भिम रोशनी फैली हुई थी, चीखते, पुकारते लोगो की सावाजे स्रौर उनकी पदचाप गूज रही थी। वातावरण में यह भावना ब्याप्त थी कि जान पर खेल जायों, देखा जायेगा। बुछ घ्रादमियों का एक झुड सीडियों से नीचे उतरा— काले जैनेट और फर की काली गोल टोपिया पहने मजदूर, जिनमें कितनो के कन्धों में बन्दूके लटक रही थीं, मटमैले खुरदेरे कोट थीर भूरी पिचकी हुई फर की शापकी (टोपी) पहने सिपाही, ब्रौर इनके-दुक्के नेता भी— पुनाचास्पों, कामेनेव° - श्रपने गिर्द एक साथ बोलते हुए लोगो की भीड़ नियं हुए, चेहरे पर परेशानी और फिक का भाव और हाथ में कागज-

<sup>&</sup>quot;कामेनेव (रोजेनफ्रेस्द), ले० बो०, १६०१ ते बोल्गोविक पार्टी के सदस्य। नवबर क्रांति के पत्रवात् मास्को सोवियत के प्रध्यक्ष। जन-कमिसार परिषद के ल्यास्प्रकः।

बहुधा लेनिन की नीति का विरोध किया; मार्च की पूजीवादो-जनवादी प्राप्ति के बाद समाजवादी कित सम्रसर करने की पार्टी की नीति की मुखालफत की; नवबर १९५७ में मेन्जेविकों तथा समाजवादी-प्राप्तिकारियों के साथ मिसकर संयुक्त सरकार स्थापित करने के विचार का समर्थन किया।

बाद में मार्क्सवाद-क्षेनिनवाद से श्रपना नाता तोड़ लिया और पार्टी में निकाल दिये गये।—संo

पत्र से ठसाठम भरे पोर्टफोलियो। पंतोग्राद सोवियत की प्रमाधारण बैठक नमाप्त हो चुकी थी। मैंने कामेनेव को रोका – नाटे कद के एक फुरतीले ब्रादमी, जिनका चौड़ा, ब्रोजपूर्ण चेहरा उनके कंधो पर इस तरह बैटा था कि गर्दन का पता ही न चलता था। उन्होंने विना कोई भूमिका बाधे फासीसी से जल्दी जल्दी वह प्रम्नाव पढ कर सुनाया, जिसे बसी प्रभी सोवियन ने स्थीकृत किया था

मजदूरो तथा सैनिको के प्रतिनिधियों की पेलोग्राद सोवियत पेलोग्राद सर्वहारा तथा गैरियन की विजयी कांन्ति का घीमनत्वन करती है और इस विहोह में जन-साधारण ने जो एकता, सगठ्य, अनुणासन तथा पूर्ण सहयोग प्रवर्शित किया है, उस पर विशेष यस देती है। पहने पिसी विद्रोह में गायद ही इतना गम खून कभी भी यहाया गया हो, पहने गायद ही कभी कोई विद्रोह इननी सच्छी तरह सम्पन हुणा हो।

पेतोप्राद सोवियत प्रपना दुढ विश्वास प्रगट करती है कि मज्हूरों ग्रीर किसानों की सरकार जो सोवियतो की सरकार के रूप में प्रान्ति हारा स्थापित की जावेगी, ग्रीर जो प्रौडोपिक सर्वहारा के लिए गरीब विसानों के समूचे जन-समुदा का समर्थन मुनिधनत बना देगी, मजबूत करामों से समझवाद की भ्रोर बढेगी, जिसके हारा ही देश को युढ की प्रयन्तवुर्व विभीभिकाओं तथा करदों से बचाया जा सकता है।

निया मजदूरों और किसानों की सरकार सभी युद्धरत देगों से प्रतिलन्द एक न्यांच्य तथा जनवादी शान्ति-सीध सम्पन्त करने या प्रस्ताव करेगी।

वह जमीदारियों को फीरन अब्त करेगी धीर भूमि किमानों के हायों में मन्तरित करेगी। वह उत्पादन पर तथा तैयार मान के पितरण पर मनदूरों वा नियन्त्रण लागू करेगी और वंदों पर, जिन्हें राजकीय इजारेटारी में बदल दिया जायेगा, सामान्य नियन्त्रण स्थापित करेगी।

मजदूरों सथा सैनिकों के प्रतिनिधियों को पेत्रोग्राद सोवियन हम के मजदूरों ग्रीर किमानों का स्राह्मन करनी है कि वे स्रवनी पूरी प्रीन स्रोर पूरी निष्टा से गर्वहारा जान्ति के उनके करें। पेत्रोग्राद सोवियत स्रवन पद विष्याम द्रमुट करनी है कि नगर के मजदूर स्रोर उनके सुधानी गरीन विमान पूर्व कान्तिनारी मुख्यवस्था को, जो समाजवाद की विजय के लिए ग्रामित्रायं है, मुनिश्चित बनायेंगे। मोवियन को यकीन है कि पश्चिमी पूरोपीय देशों का सर्वेहारा हमें समाजवाद के ध्येय को वास्तविक तथा स्थायी विजय को परिणति तक पहुंचाने में मदद देशा।

"ग्रापना विचार है, फ्रान्ति की विजय हुई है?" उन्होंने ग्रपने केंग्रे उचका कर कहा, "ग्रभी बहुत कुछ करने की पड़ा हैं—बहत कुछ। यह तो वस ग्रमात है..."

सोदियों को मोड़ पर भेरी मुलाकात ट्रेड-यूनियनों के उपाध्यक्ष रियाजानोय से हुई—बह धपनी भूगी बाढ़ी चवा रहे वे धौर उनके चेहरे पर काली छाया थी। "वह सरासर पागसपन है—पागसपन है!" उन्होंने चिहलाकर कहा। "यूरोपीय मजदूर वर्ग हिलने वाला नहीं है! समुवा रूस..." उन्होंने चिशिय्त भाव से हाथ झटकारा घौर तोजों से नीचे उतर गर्म। रियाजानोच धौर कामेनेव बोनों ने बिहोह का विरोध किया था घौर लेगिन के तीये छवर-वाणों से शाव सेविश्वत हुए थे...

पेलोग्राद सोवियत की यह बैठक वृंडी महत्वपूर्ण थी। सैनिक फान्तिकारी समिति की ओर से लोत्स्की ने घोषका की कि अस्पायी सरकार

का ग्रस्तित्व समाप्त हो चुका है।

"जनता को धोखा देना पूजीवादी सरकारों की चारितिक विशेषता है, "बोस्की ने कहा ≀ "हम, मजदूरों, सीनकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियते, एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं, जो इतिहास में ध्वभुत और प्रदितीय है। हम एक ऐसी सत्ता स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका एक ही उद्देश्य होगा~सीनकों, मजदूरों और किसानों की जकरतों को पूरा करना।"

विश्वव्यापी समाजवादी क्रान्ति की श्रविष्यवाणी करते हुए लेनिन प्राट हुए वे और उनका तालियों की गढ़गढ़ाहृद्ध से स्वागत किया गया। विनोध्येन कडक रहे थे, "आज हमने श्रंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के प्रति प्रपने पृष्ठ का कोध किया है, हमने युद्ध पर प्रचण्ड आयात किया है, होर सी साम्राज्यवादियों पर, विशेष रूप से जल्लाड विल्हेल्म पर, कुठाराधात किया है..."

धीर नव बोल्प्यी ने बताया कि विद्रोह की विजय की भोगका करने हुए मोचें पर तार भेजे गये हैं, परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं घाया है। कहा जाता है कि सेनाये पेत्रीग्राद पर चढ़ाई करने घा रही है—उनके पाम एक प्रतिनिधिमण्डल भेजना होगा, ताकि उन्हें मन बात बतायी जा मके।

**धा**शक्तें — "श्राप सोवियनों की श्रयित स्सी काग्रेम की प्रश्टा का पूर्वानुगान कर रहे हैं।"

स्रोतस्यी ने ग्याई से जवाय दिया, "पेन्नोग्राद के मजूरो श्रीर सिपाहियों के बिद्रोह ने सोयिवनों की श्रीखल भ्रमी काग्रेम की इच्छा का पूर्वानुमान किया है।"

हम दरवाजे पर जमा शोरगम करती भीड को ठेलने-ठालने विशास सभा भवन के भीतर पहुंचे। उजले झाट-फानस के नीने बतार की बनार सीटो में. दोनों श्रोर की ग्रानी जगहों और दर्म्यांनी रास्तों में टमाठम भरे ग्रीर हर खिडकी से श्रीर मच के किनारे तक से पैन लटकाये बैठे हुए समचे रस के मजदूरों ग्रीर सिपाहियों के प्रतिनिधि चपभाप ब्यग्र भाव में या बेजस्त उल्लाम से सभापति की घंटी बजते का उल्लाहर कर रहे थे। हॉल में सिया बेनहाये-धीये मानव-अर्गरो की गरमाई है. जिससे दम ही घटना था, और कोई गरमाई न थी। जनममह के बीच से उठ कर सिगरेट के दूपित नीते धुएं का बादल बोझिल हवा में छाया हुया था। कभी-कभी कोई नेता मंच पर आकर कहता कि साथी सिगरेट न पिए, ग्रीर तब पीने वाले ग्रीर नहीं पीने वाले, सभी एव माथ ग्रावाजे देते, "माथियो, श्राप लीग सिगरेट न पिए," श्रोर उसी तरह कम लगाते रहते। श्रोबुखोव कारखाने के ग्रराजकताबादी प्रतिनिधि पेद्रांय्क्वी ने मेरे लिए ग्रपनी बगल मे जगह की। मैला-कूचैला, दाडी बटी हुई, यह सैनिक कान्तिकारी समिति मे तीन राती तक जाग कर काम बरने से चर या।

मच पर पुरानी स्ते-इं-काह के नेना बैठे थे - वे झांगिरी बार उन गरकरा मोवियतो पर शामन कर रहे थे, जिन पर उन्होंने शुरूपानी दिनों में ही शामन दिया था, परन्तु जो खब उनके ग्रिनाफ बगावत पर झांगाड थी। यह उस स्मी जान्ति के प्रथम चरण की झन्तिम पटी थी, जिने इस लोगों ने फल फल कर कदम रखने हुए वधे हुए रास्ते से ले चलने की कोशिश की थीं . उनके तीन मबसे बड़े चौधरी वहा न थे: केरेन्स्वी, जो छोटे छोटे कस्वो में होते हुए मोर्चे की ग्रोर भागे जा ग्हे थे, मगर ये कस्बें भी उभड़ रहे थे ग्रीर भरोसे लायक न रहे थे, बढ़ा घाघ छेईद्जे, जो अवज्ञापूर्वक राजनीति से मन्याम ले स्वदेश जार्जिया के पहाडों में चले गये थे - तपेदिक में घुलने के लिए, ग्रीर महामना रमेरेतेली, छेईद्जे की सरह ही साधानिक रोग से पीडित, परन्तु फिर भी जो लांट कर हारे हुए ध्येय के लिए धाराप्रवाह बोलने घीर सुन्दर मध्यों की झड़ी लगाने वाने थे। ये तीनो वहा नहीं थे, मगर गीतम थे, दान, लीबेर, बीग्दानीन, ब्रोइदो, फिलिप्पोब्स्की थे-चेहरे फक, प्राखे गढ़ों में धंमी हई, गरसे में भरे। उनके नीचे हॉल में प्रखिल रुसी सोवियतो की दूसरी स्थेवद (काग्रेस) उमड-धुमड़ रही थी, उफन रही थी। धौर उनके ऊपर सैनिक क्रान्तिकारी समिति शोला बनी विजली की तेजी से काम कर रही थी – विद्रोह के सारे सूत्र उसके हाथ में थे ग्रीर वह जो बार कर रही था, उसका ससर दूर तक पहुंचता था... रात के दस वजकर चालीस मिनट हो चके थे।

फीजी डाक्टर की एक डोली-डाली, बेडगी वर्दी पहने, फीके चेहरेवाले दान, जिनका सिर गजा हो चला था, घंटी बजा रहे थे। हॉल मे सम्माटा छा गया, गहरा सम्माटा, परन्तु दरवाजे पर जमा लोगो की तकरार प्रीर हाथापाई से निस्तक्षता थग हो रही थी...

"हमारे हाथ में सत्ता आ गयी है," जन्होंने आतमी अग से अपना भाषण गृह किया और किर क्षेण भर हक कर धीमी आवाज में कहा, "साथियों! सीवियतों की काग्रेस की यह सभा ऐसी असाधारण परिस्थित में और ऐसी असाधारण घड़ी में हो रही है कि आप इस बात को समझेंगे कि नयों स्स-ई-काह आपके सामने राजनीतिक भाषण करना भनावश्यक समझती है। मेरी यह बात आपके लिए और भी साक हो जायेगी, प्रगर आप यह याद करें कि मैं स्से-ई-काह का सदस्य हूं और ठीक इमी पड़ी जिलिए प्राप्ता के हागी पार्टी के साथियों पर गोलावारी की जा रही है और वे स्से-ई-काह हारा उनके उत्तर आभी परी जिम्मेदारियों

वा पूरा अरन के लिए अपन जीवन की आहित दे रहे हैं।" (शोरमुल और हमामा।)

'में मजदूरो तथा मैनिको के प्रतिनिधियो की सोधियतो की दूसरी कार्रम के पट्टो अधिवेशन के उदघाटन की घोषणा करता हूं!"

हाल में काफी हलचल और दीड-भाग के बीच समापतिमण्डल का चनाय हथा। ब्रवानेमोन ने एलान किया कि बोहरोयिको, पामपथी समाजवादी-क्रान्तिकारियो तथा मेन्गेविक-ग्रन्तर्राष्ट्रीवनावादियो की राय में यह फैमला किया गया है कि सभापतिमण्डल का चनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। फीरन कई मेन्शेविक प्रतिनिधि उछल परे ग्रीर प्रतिकाद करने लगे। एक दिख्यल निपाही ने चिल्ला कर उनसे यहा, "बाद रिश्चे, जब हम बोल्शेबिक शल्पमत में थे, श्रापने हमारे माथ गया किया था।" चुनाव का परिणामः योत्जेविक १४, समाज्यादी कास्तिकारी ७, मेरलेविक ३ और अंतर्राष्ट्रीयतावादी (गोर्की का दल) 9 । दक्षिणपथी तथा मध्यमानी समाजवादी-कान्तिकारियों की भीर से धोलते हुए गैन्देलमान ने कहा कि वे सभापतिमण्डल मे भाग लेने <sup>से</sup> इनकार करने हैं, मेरगेविकों की और से धिमचक ने भी यही बात नहीं। मेन्गेविक-ग्रन्तर्राप्ट्रीयतावादियों की ग्रीर से कहा गया कि जब तक बुछ विगेष परिरिथतियों की जाच न कर ली जाये, वे भी सभापतिमण्डल मे प्रवेश नहीं कर सकते। छिटफुट तालियां, ग्राँर सीटिया। एक ग्रावाज, "गढारो, तुम अपने को समाजवादी कहते हो!" उत्रडनी प्रतिनिधिमण्डल के एक मदस्य ने सभापतिमण्डल में जगह मागी और उसे जगह दी गयी। फिर पुरानी रसे-ई-काह के सदस्य मंच से नीचे उतर गये, और उनके स्थान पर बोल्नी , बामनेव , लुगाचास्कीं , श्रीमती बोल्लोन्ताई , नोगीन बिराजमान हुए... प्रतिनिधिगण तालिया बजाते और गगनभेदी भारे लगाते उठ खडे हुए। ये बोल्गेविक विताना ऊपर उठ गये थे! कहा, चार महीने भी नहीं हुए, वे एक गृढ थे, जिन्हें हिकारत की निगाह से देखा जाता था, जिनका पीठा किया जाता या, और कहा आज उन्होंने कान्ति को लहर

<sup>&#</sup>x27;दंगिये मगादकीय टिप्पणी, पुष्ट ४०।-सं०

पर उठ कर यह सर्वोच्च स्थान, विकास रूस के कर्णधारो का स्थान ग्रहण किया था!

कामेनेव वे कहा कि दिवस के कार्यत्रम की पहली मह थीं, मत्ता का सगरन; दूसरी, युद्ध तथा शान्ति; ग्रांर तीसरी, मिवधान मजा। लोजोब्ज्यों ने उठ कर घोषणा की कि सभी दलों के ब्यूरों की राग्र में मह जिचार किया गया है कि पहले पेलोबाद सोवियत की रिपोर्ट पेश हो ग्रीर उस पर बहुस हो, फिर स्से-ई-काह के सदस्यों तथा विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों को बोलने के लिए श्रामन्त्रित किया जाये श्रीर श्रन्त में दिवस का कार्यक्रम लिया जाये।

लेकिन अचानक एक नयी आवाज सुनामी पड़ी - जन-कोलाहल से गहरी ग्रावाज, संगातार ग्राने वाली भीर येचैन कर देने वाली ग्रावाज ~ यह तोपी का ग्रमाका था। लोग परेशानी से शंधेरी खिड़कियों की श्रीर देखने लगे और उन्हें जैसे बुख़ार चढ़ ग्राया। माताँच ने बोलने की इजाजत मांगी श्रीर भारी, बैठी हुई ग्रावाज में कहना गुर किया, "गृहमुद्ध णुरू हो रहा है, साथियो! हमारे सामने पहला सवाल होना चाहिए इस सकट का शान्तिपूर्ण निपटारा। सिद्धान्त तथा राजनीति की दृष्टि से इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि गृहमुद्ध से कैस वचा जाये। हमारे भाइयो को सड़कों पर गोतियों से भूना जा रहा है! इसी घड़ी, जब सोवियतो की काग्रेस के उद्घाटन से पहले सत्ता का प्रश्न एक क्रान्तिकारी पार्टी द्वारा संगठित सैनिक पड्यन्त के जरिए हल किया जा रहा है..." क्षण भर के लिए फोरगुल के बीच उनकी स्रावाज सुनाई नहीं दे सकी। "हर कान्तिकारी पार्टी के लिए जहरी है कि वह सन्दाई से ग्राखे चार करे! काग्रेस के सामने पहला बोग्रोस (प्रश्न) सत्ता का प्रश्न है, ग्रीर इस प्रश्न का श्रभी से सडको पर शस्त्र-यल द्वारा निपटारा किया जा रहा है!.. हमें अवश्य ही एक ऐसी सत्ता स्थापित करनी चाहिए, जो सभी जनवादी तत्वों के लिए मान्य हो। प्रगर पह काग्रेस क्रान्तिकारी जनवाद की ग्रावाज होना चाहती है, तो वह हाय पर हाथ रखें गृहयुद्ध की लपटों को फैलते हुए नहीं देख सकती, जिसके फलस्वरूप प्रतिवान्ति धतरनाक ढंग से भड़क सकती है ... घटनायों की शान्तिपूर्ण परिणति की संभावना एक संयुक्त जनवादी सत्ता की स्थापना में निहित ह. हमार निए जरिंग है कि हम दूगरी समाजवादी पार्टियो तथा सगठनों से बातचीन करने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल का चनाव करे..."

खिडिनियों में तोप के धमाने की दबी हुई खाबाज बराबर क्रा रही भी ग्रीर काग्रेम के प्रतिनिधि एक दूसरे पर बीख रहे थे टम प्रकार ग्रन्थकार में तोप के धमाने के साथ, घृणा ग्रीर भय श्रीर निर्भय माहस् के माथ नये रूप का जन्म हो रहा था।

वामपथी ममाजवादी-कातिकारियो धाँग मयुक्त मामाजिक-जनवादियों ने मार्तोद के प्रस्ताव का समर्थन किया धाँग उसे मान निया गया। एक सिपाही ने घनाया कि कियानों की ध्रिष्ठल रूमी मीवियनों ने कायेम में अपने प्रतिनिधि भेजने में इनकार कर दिया था और उसने प्रस्ताव किया कि उन्हें आपचारिक रूप से आमन्तिन करने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल मेंजा जाये। "किमानों की सोवियतों के कुछ प्रतिनिधि यहा मीजूद है," उसने कहा। "मैं प्रस्ताव करता हू कि उन्हें बोट देने का प्रधिकार दिया जाये। "प्रस्ताव स्वीकार कर निया गया।

मप्तान की वर्षी पहले प्रशंश ने बड़े गुस्से से बोलने की इजाजत मागी। उसने जिल्लाकर कहा, "जो सियामी मक्कार इस काग्रेस पर हार्बी है, जन्होंने हम बनाया था कि हमें मत्ता के प्रश्न का निराटार करना है— घोर उस प्रश्न का कुमारी पीठ पीछे, काग्रेस के गृन होंने से पहले ही निपटारा किया जा जुका है! जिलिय प्रासाद पर गोले बरसाये जा रहे हैं, और जिस राजनीतिक पार्टी ने ऐसा दुसाहसिक कार्य करने की जोग्रिय उदायी है, बहु इन गोलों मो तथा कर प्रपत्नी मौन बुना रही है! " गोरपुल। वर्षांत्र के बाद गारों नामक एक प्रतिनिधि बोलने के लिए पर्छे हुए: "यहा जब हम बालित के प्रस्ताची पर विचार कर रहे हैं, बहा सड़कों पर जग छिड़ी हुई है... समाजवादी-व्यतिकारी और मेग्जैबिक इन घटनायों से भाग लेने से इनकार करने हैं, प्रांत सभी गार्वजनिक जिनत्यों से सपीन करने हैं कि सत्ता पर प्रधिवार जगाने में पेटा का प्रतिनिधि करे..." यानक्षी नेना का प्रतिनिधि घीर 'यूबीविक' दल का सदस्य कृत्विन: "मुझे केवल मुचना देने के लिए पर्ण

<sup>&#</sup>x27;'प्राय्दा' की रिपोर्ट के धनुमार ये शब्द खरींश के हैं।-सं०





वेत्रोग्राद की वियोग यस्ती के 'नोवी लेसनर' कारसाने के लाल गार्ड।

भेजा गया है और मैं फौरन मोर्च पर वापिस जा रहा ह, जहा सभी र्गीनक समितियों का मत है कि सविधान सभा के ब्लाये जाने में केवल वीन सप्ताह पहने सोवियतो द्वारा सत्ता पर कट्या करना मेना वी पीठ म छुरा घोषना है, वह जनता के खिलाफ एक अपराध है!" पूरजोर धावाजे, "झठ । धाप झठ वोलते हैं।.." शोरगुल के बीच उगकी धावाज फिर मुनी गयी, "पेवोग्राद में जी दूरगहसिकता हुई है, हमें बाहिये कि हम उसे समाप्त करे! मैं सभी प्रतिनिधियों का प्राञ्चान करता ह कि दे देश को और त्रानि को बचाने के लिए सभा का परित्याग करे!" जब कान के पर्दे फाड देनेवाले शोरगल के बीच वह नीचे उत्तरे, लोग उनकी स्रोर इम तरह बढ़े, गोया वे उनके ऊपर दृष्ट पडेंगे. . इसके बाद खिनचक नाम के एक भरी बच्ची दाढी वाने ग्रफसर ने यह मुलायम लहजे में ममझाते हुए बहा "मैं मोर्चे के प्रतिनिधियों की श्रोर में बोल रहा है। इस काग्रेस में सेना को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस समय जब सविधान सभा के उद्घाटन में सिफं तीन हफ्ते ही रह गये हैं, मेना सोवियतों की इस काग्रेम को ग्रावश्यक नहीं मानती " उसके भाषण के बीच ग्रावाजे ग्रीर चीखे तेज होती गया और लोग और भी जोर जोर से पैर पटकर्त लगे। "सेना यह नहीं मानती कि सीवियती की इस काग्रेम की ग्रावश्यक ग्रधिकार प्राप्त है..." पुरे हान में सिपाही उठ कर खडे होने लगे। उन्होंने चिल्ला कर पूछा, "ब्राप किमकी धोर से वौल रहे है? ग्राप किसके प्रतिनिधि है?"

"पाचवी सेना, दूसरी एफ० रेजीगेट, पहली एन० रेजीनेट, तीमरी एन० रोडफरम की सोवियत की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की झोर से..."

"ग्राएको चुना बच गया था? ग्राप ग्रफसरो ने प्रतिनिधि है, मिपाहियों के नहीं! भिपाही इसके बारे में क्या कहते हैं?" फस्तिया और सीटिया।

<sup>\*</sup>सभी रिपोर्टी के अनुमार यह वृचिन के आपण का पूरक है। -गं०

म नात्दा न नाम जा मुख्य हमार प्राप्त हा रहा है, उसमें १८६४ : राट र महर रम यह तहरा समान है कि पानि । उद्धार १ <sup>१९९</sup> रना चनन प्राप्तास्थ प्रसिद्धा का एक्क्ट दिया जागा सामी देर १९९९ सा परितरण करमा . लडन भी जगह बाहर सहसा पर ह

आर, संख्ये, धाप जनस्य स्टाफ की घार में बायन है, शेना की घार संनदे!''

मैं सभी चलन सिपाहियों से अपील करना हूं कि ने उस पाप्रेस स निवल जाये !

रार्नीलोवपथी ' प्रतिप्रातिकारी ' उवस्पावेदाज' ' सोमी ने गातिया परमानी शरू री।

प्रार त्य मेरतेविको की धीर में विस्तानून ने एलान किया ति प्रश्न के णानिवृत्यं समाधान की एक ही संभावना है— प्रस्थायी सरकार ने मान एक ऐसे नये मिल्रमण्डल के गठन के लिए बातचीन शूर करना, जिमे समाज की शभी श्रीणयों का समर्थन प्राप्त हो। वह कई मिनट तक खाल नहीं मके। धीर फिर धाननी धावाज बुलाव करने हुए उन्होंने मेरीविको की एक प्राप्ता को पढ़ा:

"च्कि बोल्लेयिको ने दूसरी पार्टियों श्रांर दलो से सलाह किये संग पेदोबाद सोवियन भी महायता ने एक सैनिक पद्यन्त रखा है, हमारे लिए पावेग में भाग लेना श्रमम्भव हो गया है। हम इमिनए सभा त्याग गरने हैं प्रार दूसरे दलों भी भी बुलाबा देते हैं कि वे हमारा श्रनुसरण परे प्रार परिश्वितियों पर विचार करने के लिए एक साथ बैठे।"

गहार भगोडे <sup>।</sup> '

भीत क्षेत्र में प्राय अविराम कोलाहस के ऊपर समाजवादी-प्रातिनारियों की ओर से बोलते हुए गेदेसमान की भावाज मुनाई दे जाती — वह गिंगिर प्रासाद पर वमवारी के विरुद्ध प्रतिवाद कर रहे थे... "हम दम प्रकार की भ्रराजकता का विरोध करते हैं..."

वह मच से मुश्तिल से ही उत्तरे होगे कि एक नौबवात दुवला-पतला गिपारी, जिसकी आग्रे चमक रही थी, छलाय मारकर मंच के ऊपर चड गया और उनने बडे नाटकीय दंग में अपना हाथ उठा कर करा:

"माधियो !" हाँन मे एकदम मन्नाटा छा गया। "मेरी फमोलिया (नाम) पेटेमेंन है और मैं दूसरी लाटवियाई राइफल्म की फ्रोर से बोल रहा हा ग्रापने सैनिक समितियों के दो प्रतिनिधियों के बन्तव्य सुते ; भूगर ये वक्ता सेना के प्रतिनिधि होते, तो इन वक्तव्यों का कुछ मृत्य हो सकता था .. " जोर की नालिया। "परन्तु वे सिपाहियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते!" और फिर अपना चुमा दिखाते हुए उसने कहा, 'बारहवी मेना बहन दिनों से आग्रह कर रही है कि मीवियन तथा मैनिक ममिति का फिर में चुनाव किया जाये, परस्तु आपकी अपनी स्से-ई-काह की ही तरह हमारी समिति ने भी मिनस्वर के अन्त तक आम मिपाहियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बलाने से इनकार किया, ताकि ये प्रतिक्रियाबादी इस काग्रेस के लिए अपने नकनी प्रतिनिधि चन सके। मैं भागसे कहता हं, लाटवियाई मिपाहियों ने बारम्बार कहा है, 'हमे भीर प्रस्ताव नहीं चाहिये! हमें और बानचीत नहीं चाहिये! हम कथनी नहीं, करनी चाहते हैं। हमारे हाथ में मत्ता प्रांनी ही चाहिये। इन प्रवचन प्रतिनिधियो को कावेस छोड़ कर जाने दीजिये! सेना उनके साथ मही है।"

सभा भवन सालियों को गडगइाह्ट से हिल उठा। प्रश्निवेशन की गइती घड़ी में घटना-चक की तेजी से हत्त्वुद्धि हो कर, तीपों के धमाकों में चौक कर प्रतिनिधियों ने कुछ हिब्बिकचाहट दिखाई। घटे भर तक कारोस के मंच से उनके ऊपर हथीडे की एक चोट के बाद दूसरी चेंच घड़ी थी, जिसने उन्हें सहत तो किया पर चुटीला भी किया। तब क्या के घतेले हैं? बया पह सब है कि मेना पेत्रोगाद पर चटाई कर रही है? परंतु किर इस निर्मेल दृष्टि बाल मीजवान मिगाही ने भाषण दिया धीर, जैसे ग्रंबेरे में विजानी कीश गई हो, उन्होंने देखा कि वह सब कह रहा है... यह भी सिपाहियों की सच्ची आवात - लाखों वर्दीपोग मजदूर धीर किमान, जिनके बीच हचचल भी भीर उनल-पुशन थी, उन्हीं जैसे लोग थे ग्रीर उनके विचार ग्रीर भावनमुष्ट भी। उन्हीं जैसे लोग थे ग्रीर उनके विचार ग्रीर भावनमुष्ट भी उन्हीं जैसी लोग थे ग्रीर उनके विचार ग्रीर भावनमंत्रभाव थी, उन्हीं जैसे लोग थे ग्रीर उनके विचार ग्रीर

बोलने बानों में भौर भी तिपाही... मोर्चे से बाने वाले प्रतिनि-धिपो की धोर से प्रोत्तश्वाक ने कहा कि इन प्रतिनिश्चियों ने चन्द वोटो ते बहुमत में ही मभा त्याम करने ता फैसला फिया था प्रार बोहतेबिक सदस्यों ने सो उस मतदान में भाम भी नही लिया था, नगंधित उना। मत था कि प्रतिनिधि गुटों के अनुसार नहीं, राजनीतिक पार्टिगों के हिसाब से बटें। उन्होंने कहा, "मोर्जे में मैकटों प्रतिनिधि मतदान में सिपारियों के भाग लिए बिना ही नुने जा रहे हैं, यथाहि मैतिक मिनिया प्राप्त मिपाहिया की मच्ची प्रतिनिधि नहीं रह गई हैं..." लुक्यानीय ने बुलस्य प्रावाश में कहा कि रार्याण और रितन्यूक अंगे प्रकार दम काग्रेम में सेता का प्रतिनिधित्व नहीं कर मक्ते ने बे बेचल सर्वोच्या फमान मा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। "याद्यों के मच्चे 'बाजिन्दें 'दिलोजान में बाहते हैं कि सोवियतों में हायों में मता का प्रत्यान्य हो और वे उन मोवियतों से बड़ी प्राप्त लगाये हैं'." धारा का स्पर्ण वहल रहा था।

इसके बाद यहूदी सामाजिक-जनवादियों के सगठन धुन्द दी फ्रोर से प्रश्नामोविच बोलने के लिए एन्ड्रे हुए – मीटे शीणे के नीचे उनकी घार्य चमक रही थी ग्रीर यह सुक्ते से काम रहे थे। °

"वंशोग्राद में इस समय जो नुष्ठ हो रहा है, यह एक भीषण दुर्भाग्य है! हमारा युन्द बल मेन्योविको भीर समाजवादी-नांतिकारियों दी पोषणा को स्वीकार करना है थीर वह बाग्रेस में नहीं रह सकता।" फिर उन्होंने अपना हाथ उठा कर बुल्द आवाज में बहा, "हसी सर्वहर वर्षा के प्रति हमारा बर्तव्य हमें इस यात की इजाजत नहीं देता कि हम महा बैठे रहे थीर अपने ऊपर इन अपराधों के लिए जिम्मेदारों भोंहे! स्वीकि णिश्चर प्रासाद पर गोलावारी वन्द नहीं हो रही है, मेन्योविक्य और समाजवादी-कातिकारियों तथा किसानों की सोवियत की कार्यकारियों समिति के साथ मिलकर नगर दूमा ने अस्थायी सरकार के समर्त्या मरिटिने का प्रैमला किया है। हम उनके साथ ही बाहर जा रहे हैं! हम निहस्य ही आवत्ववादियों की मणीनगनों के सामने प्रदास तीना वोत्त दें ... " मीटियों, धर्माक्तयों, गानियों नो ऐसी धृषाधार बोछार गुल्द हैं के उनकी

<sup>•</sup> जॉन मीट ने शायण देशे भाषण - श्रद्धामोतिच श्रीर एरलिख ने भाषण - सटमड कर दिये हैं।- सं०

बात ग्रधूरी ही रह गई। श्रीर जब एक साथ पनास प्रतिनिधि उठ कर स्पों को ठेलते-ठालते बाहर निकल गये, यह बौछार इतनी तेज हो गयी

कि मालूम होता या भ्रासमान फट पड़ेगा।

कामेनेव ने घंटो वजाई श्रीर कड़ककर कहा, "श्राप सब वैठे रहे, हम प्रपना काम जारी रखेंगे!" फिर स्रोतकी उठे—उनका वेहरा कठोर हो रहा या श्रीर उसकी श्राभा जैसे जाती रही थी—श्रीर उन्होंने मन्द्र, गम्भीर स्वर मे, शान्त, आवेशहीन घृणा व्यक्त करते हुए कहा, "ये सारे तथाकियत समाजवादी समझौतापरस्त, ये धवराये मेन्शेविक, समाजवादी-कातिकारी श्रीर शुन्द वाले—इन्हें जाने दीजिये! ये बस कूड़ा-कचरा है, जिन्हें इतिहास के कूड़ेखाने में फेक दिया जायेगा!"

बीत्योविकों की श्रोर से रिपाखानीय ने कहा कि नगर दूमा के सनुरोध पर सैनिक कांतिकारी समिति ने समझौते की बातचीत का प्रस्ताव करने के लिए शिक्षिर प्रासाद में एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा है। "इस प्रकार हमने खून-खराबा न होने देने के लिए प्रपनी घरसक सब कुछ किया है..."

हम जल्दी जल्दी वहां से फिकले धौर क्षण भर के लिए उस कमरे के सामने रुके, जहां तार की खट-खट की घावाज के बीच सैनिक भ्रांतिकारी समिति धुष्पाधार काम कर रही थी, जहा दौड़ते-हांफते हरकारे प्रस्तर जाते भीर बाहर की धोर भागते धौर जहा से कमिसार, जिनके हाथों में जिन्दमी भीर भीत के प्रक्रितार विए हुए थे, शाहर के कोने- कीने में में जा रहे थे। दरवाजा खुला और वासी हवा धौर सिगरेट के धुएं का एक सीका बाहर धाया। हमें भीतर की एक सलक मिली कह विखये वालों वाते धादमी खेडदार बत्ती की रोमनी में एक नकसे के ऊपर सुके हुए थे ... कामरेड योजेफोब-बुह्बीन्स्की नामक एक हंसमुख भीर पमें सुनहरे बालों वाते नीजवान में हमारे लिए पास बनाये।

जब हम सर्वे रात में बाहर निकले, स्मोल्मी के सामने की सारी जमीन जैसे मोटरों का एक भारी खड़ा बनी हुई थी, जहा गाड़ियां सगातार भ्रा-जा रही थी। उनके भोर में भी दूर कही रह रह कर तोभ के छूटने की ब्रावाज सुनाई दे जाती। एक बहुत बढ़ी ट्रक वहां छड़ी थी, उसका इजन शोर कर रहा था थीर पूरी ट्रक को हिलाये दे रहा था। लोग उसमे बंडल उछाल रहे थे भ्रौर दूसरे लोग, जिनके पास बन्दुके थी, उन्हें लोक रहे थे।

"ग्राप लोग कहा जा रहे हैं?" मैंने चिल्ला कर पूछा।

"ग्रन्दर झहर मे, चारों श्रोर-सभी जगह," एक नाटे कद के

मजदूर ने बडे जोश से हाथ झटकारते श्रीर हंसते हुए कहा।

हमने अपने पास दिखाये : देखकर उन्होंने कहा . "चले चली ! लेकिन वे शायद गोलियां चलायें।" हम अन्दर चढ गये। ड्राइवर ने खटाक से क्लच दबाया और यह भारी टुक एक जबरदस्त झटके के साथ भागे बढी : हम झटका खा कर पीछे उन लोगों पर गिरे, जो अभी भ्रन्दर चढ रहे थे। गाडी चली, उस फाटक से निकलती हुई, जहां एक बड़ा भ्रताव जलाया गया था और फिर बाहरी फाटक से, जहां एक श्रीर भ्रलाव जल रहा था। उसकी लाल रोशनी चारों स्रोर बन्द्रकें लिए कैंटे मजदूरों के चेहरो पर अमक रही थी। फिर गाड़ी हचकोले खाती ग्रीर कभी इधर, कभी उधर झकती पूरी रफ़्तार से सुदोरोव्स्की मार्ग में चली ... एक ब्रादमी ने जिस कागज्ञ में बंडल लिपटा था उसे फाड़ डाला भीर दनादन हाथ हाथ भर पर्वे उठा कर उन्हे हवा मे उछालने लगा। हमने भी उसकी देखा-देखी यही किया । हम अंधेरी सड़क पर बेतहाशी भागे जा रहे थे और पीछे गाड़ी के साथ सफ़ेद पर्चों के दुमछल्ले हवा मे तैर रहे थे भीर चनकर खा रहे थे। राह चलते लोग, जो इतनी शात गर्म इनके-दनके हा जा रहे थे, उन्हें झक कर उठा लेते। मोड़ी पर भाग सेंकते हुए गश्ती सिपाही हाथ फैलाये उन्हे पकड़ने के लिए दौड़ पडते। कभी कभी सामने अंधेरे मे हथियारबन्द आदिमयों की शक्लें नजर भाती और वे बन्द्रकें तानते हुए चिल्लाते "स्तोई!" (ठहर जामी!) ग्रीर हमारा डाइवर उत्तर में कुछ ग्रनवड़ा बात कहता और हम घड़ घड़ करते ग्रागे वढ जाते...

भैने एक पर्चा उठाया और सड़क की एक झिलमिलाती हुई बंदी

की रोशनी में पदा:

## रूस के नागरिकों के नाम

धस्यायी सरकार का तख्ना उत्तर दिया गया है। राज्य-सता मजदूरो तथा सैनिको के प्रतिनिधियों की पेक्षोग्राद सोवियत के ग्रंग, सैनिक फ्रान्तिकारी समिति के हायों में भा गयी है, जो पेत्रोग्राद सर्वहारा तथा गैरिसन की भगग्राई कर रही है।

जिस ध्येय के लिए जनता संघपं कर रही थी-जनवादी शान्ति-सन्धि की ग्रविलम्ब प्रस्तावना, भूमि पर जमीदारों के स्वामित्व का उन्मलन, उत्पादन पर मजदूरों का नियन्त्रण, सोवियत सरकार की हथापना - बह ध्येय दढ रूप से प्राप्त कर निया गया है।

मजदरों. सिपाहियों भीर किसानों की कान्ति जिन्दाबाद !

सैनिक कान्तिकारी समिति.

मतहरों ग्रीर सिपाहियों के प्रतिनिधियों की पेलोग्राद सोवियत।

मेरी बगल में बैठा एक ऐची ग्रांख वाला ग्रादमी , जिसका चेहरा मगोलियाई या और जो काकेशियाई किस्म का बकरी की खाल का बिना भ्रास्तीन का लवादा पहने था, बोला, "खबरदार! यहा हमेशा उकसावेवाज खिड़िकयों से गोली चलाते हैं!" हम पनामेल्काया चौक में, जहां सुनसाम अंधेरा था, मृढे, ल्रबेल्कोई द्वारा वनाई गई बबंर मृतिं की ध्रीर से घम कर नेव्स्की के प्रशस्त मार्गपर धा गये। गाडी मे तीन घादमी वन्द्रके लिये फायर करने के लिए तैयार खडे , खिडिकयो की श्रोर देख रहे थे । हमारे पीछै लोग भागे आ रहे ये और पर्चे उठाने के लिए झक रहे ये- उनके कारण सड़क पर काफी चहल-पहल हो गयी थी। अब तोप के धमाके सुनाई नहीं पड रहे थे, भीर जितना ही हम शहर के अन्दर और शिशिर प्रासाद के नजदीक पहुंचते गये, सड़कें उतनी ही खामोश, उतनी ही बीरान दिखाई देनी थी। नगर दुमा का भवन खब जगमग था। उससे और आगे हम लोगों की एक शुब्ध भीड़ को और मल्लाहो की एक कतार को देख सकते थे। मल्लाहों ने गुस्से से चिल्ला कर हमें एकने को कहा। गाडी धीमी हो गयी और हम उतर पडे।

सामने एक ग्राश्चयंजनक दृश्य था। येकातेरीना नहर की मोड पर, एक फ्रार्क-लैम्प के प्रकाश में नैव्स्की मार्ग के ग्रार-पार हथियारवन्द मल्लाह पंक्तिबद्ध घेरा डाले खड़े थे और चार चार की कतार में खड़े

<sup>\*</sup>जार ग्रलेक्सान्द्र तृतीय की मृतिं। - संव

लोगों की एक भीड का रास्ता रोके हुए थे। करीव तीन-चार सी लोग होंगें — लंबे कोट पहने साहब, सजी-प्रजी औरते, भ्रफ़सर — हर तरह के भ्रीर हर हालत के लोग थें। -हमने पहचाना, जनमें कांग्रेस के बहुत से प्रतिनिधि थे, भेग्शेबिकों तथा मुंगाजवादी-कान्तिकारियों के नेता थे — किमानों की सीवियतों के दुबले-पतले लाल वाही वाले समापति भ्रालसेरपेव, केरेलकी के प्रवक्ता सोरोकिन, खिनकूक, भ्रजामोविष ; और जन सब के मागों पेत्रोचाद के भेयर, सफेद दाढी वाले बुढ़े थेइदेर भीर भरवायी सरकार में खाद्य-मन्त्री प्रोक्तोपोविष । मन्त्री महोदय को उसी दिन सुबह गिरफ़्तार किया गया था और फिर छोड़ दिया गया था। मेरी निगाह क्षायडां वा प्रवास के मूल स्थान स्थान

"हम माग करते हैं कि हमे जाने दिया जाये," उन्होंने जिल्ला कर कहा। "देखिये, ये साथी सोवियतों की कांग्रेस से धाते हैं! उनके

काडों पर नजर डालिये! हम शिशिर प्रासाद जा रहे है!"

मल्लाह स्पप्टत: उलझन में या। उसने प्रपनी बड़ी बड़ी उंगितयों से सिर खुजलाते हुए, भीहूँ सिकोइते हुए धीर कुछ भूनभूनाते हुए कहा, "मुसे समिति का आदेश है कि किसी को भी मिश्रिर प्रासाद जाने न दिया जाये। फिर भी मैं स्मोल्नी टेलीफोन करने के लिये एक साथी को भैजता हूं..."

"हम माग्रह करते हैं कि हमें जाने दिया जाये! हमारे हाथ में हिययार नहीं है और माथ चाहे हमें इजाजत दें या न दें, हम जायेंगे

जरर!" बूढे श्रेडदेर ने धत्यन्त उत्तेजित होकर कहा।

"हमें हुवम है..." मल्लाह ने चिढ़ कर दोहराया।

"मगर माप हमारे ऊपर गोलियां चलाना चाहते है, तो बेशक

<sup>°</sup> १६९७ में पेतोग्राद से निवसने वाला एक ग्रंग्रेजी समाचारपत्र। ⊶संo

चताइये ! लेकिन हम जुम्में जुरूरं ! रेबबी, सामियो !" स्मेमी धोर से धावाबे धाई। "अगर थीए को हुद्य इतना कठोर है कि आएं हिसयो पर धार प्रपने सामियों पर बोली कि सकते हैं, तो जुरूर चताइये, हम मरते के तिये तैयार हैं! हम पार्वी बन्देशी के अपने धपना सीना खोल देने के लिये तैयार हैं!"

"नही," मल्लाह नै विना टस से मस हुए कहा। "मैं श्रापको हरगिज जाने की डजाजत नहीं दे सकता।"

"लेकिन अगर हम आगे बढ़ें, तो आप क्या करेंगे? क्या आप गोली चलायेंगे?"

"नहीं, मैं उन लोगों पर गोली नहीं चलाऊगा, जिनके हाथ में हथिमार नहीं है। हम निहत्ये रूसियों पर गोनी नहीं चलायेंगे..."

"हम जरूर जायेंगे! आप कर ही क्या सकते है?"

"हम कुछ करेंगे ही," मत्लाह ने जवाब दिया। लेकिन स्पट्तः उसकी समझ में यह नहीं का रहा था कि वह क्या करेगा। "हम प्रापको हरिंगज जाने नहीं दे सकते। हम कुछ न कुछ करेंगे ही।"

"आप वया करेगे? आप वया करेंगे?"

एक और मस्लाह गृस्से से घरा हुआ वहां आया। "हम आपकी मरम्मत करेगे!" उसने जोरदार सहजे में कहा। "और जरूरत होने पर हम गोली भी चलामेंगे। आप घर जाडवें और हमें छेड़ियें नहीं!"

उसकी इस बात से लोग बेतरह जिंड कर चीखने-चिल्लाने लगे। प्रोकोमोविच वहा पड़ी हुई एक पेटी-बेटी जैसी चीज पर चढ गये थे धीर प्रपनी छत्तरी हिलाते हुए उन्होंने एक भाषण दे डाला:

"साथियो श्रीर नागरिको," उन्होंने कहा ! "हमारे ऊपर हाथ उठाया जा रहा है! हम यह यवारा नहीं कर सकते कि इन धनपड गंगार लोगों के हाथ से हमारे जैसे निदोंप धादमियों का खून वहे! वें स्वियमें ..." ("स्वियमें " से उनका क्या मतलब था, यह में शाज तक समझ नहीं सका हूं) "...हमें इस सड़क पर गोतियों से भूनें, यह हमारे लिए धपमानजनक है। आइमें, हम दूमा औट जायें और इस बात पर विवाद करें कि देश तथा खाँति को बचाने का सबसे घच्छा तरीका क्या है!"

इस पर जुलुम चुपचाप वडे शोभनीय ढंग मे पीछे मुड़ पड़ा ग्रीर उसी तरह चार बार की कतार में नेव्स्की मार्ग पर बढ़ा। रक्षकों ना ध्यान बट जाने से फायदा उठा कर हम चुपके से घेरे के भीतर घुस सबे धौर शिशिर प्रासाद की छोर बढ़े।

उधर की ब्रोर धुप बंधेरा या और वहा सख्त, तुले हुए मिपाहियो ग्रीर साल गाडों के पिकेट-दलों को छोड़ कर कही कोई हरकत न थी। कजान गिरजाधर के सामने बीच सड़क में तीन इच के मृह बाला एक मैदानी तोप देखा जा सकता था, जो घरों की छतों के ऊपर ग्रपना धाखिरी गोला दागने के बाद उसके झटके से एक और को झुक गया था। हर दहलीज पर सिपाही खड़े धीरे धीरे वाते कर रहे थे ग्रीर नीचे पुलिस पुल की धोर बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैने सुना, एक झादमी कह रहा था: "हो सकता है, हमने गलती ही की हो..." हर मीड़ पर गश्ती दस्ते आने जाने वालों को रोक रहे थे। इन दस्तों की सदस्यता बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि उनमें नियमित सैनिको की कमान निरपवाद रूप से किसी न किसी लाल गाउँ के हाथ में थी... गोलावारी बन्द हो चुकी थी।

हम मोरकीया मार्ग पर पहुंचे ही थे कि एक भादमी ने चिल्ला कर कहा, "युंकरों ने खबर भेजी है-वे चाहते है कि हम जाकर उन्हें बाहर निकाले!" सिपाहियों के बीच हनम देने की बाबाजें बाने लगी और भूप श्रधेरे में हमने देखा एक धधला-धधला जनसमृह आगे वढ रहा था। शस्त्रों की झनकार और पगध्विन को छोड़ कर और कोई ध्विन न थी।

हम सबसे चगली पातो के साथ कदम मिला कर चल दिये।

जैसे एक सियाह दरिया उमड पड़ा हो, हम पूरी सड़क की भरे हुए लाल मेहराबी दरवाजे से निकले – हमारी लवा पर कोई गीत नहीं था, न हसी थी, न कोई जोश देने वाला नारा। जो आदमी ठीक मेरे सामने था, उसने आहिस्ता धावाज में कहा, "खबरदार, साथियो, उनका एतवार न वीजिये। वे जरूर गोली चलायेगे! " खुली जगह में भाकर हम दौहरे झुने और एक दूसरे से सटे-सटे दौडने लगे। घचानक हम भ्रतेवनान्द्र की लाट की विस्ति के पीछे धाकर रक गये।

<sup>&</sup>quot;उनके हाथ भार्षमें से कितने मारे गये?" मैंने पूछा।

<sup>&</sup>quot;मैं नही जानता, शायद दस ..."

कुछ मिनटों तक वहां सैनहों धादमी ध्रफरा-तफरी में खड़े रहे, लेकिन उसके बाद यह सेना ध्राम्वस्त सी हो कर भौर बिना कोई हुनम मिले ध्रचानक ही ध्रामे बढ़ने लगी। ध्रव विविद्य प्रासाद की सभी खिड़कियों से ध्रानेवाली रोखनी में मैं देख सकता था कि सबसे ध्रामे के दो मा तीन सी ध्रादमी लाल गार्ड थे और उनमें लिपाही वस पोड़े से लिटफूट ही थे। लक्षड़ियों को जमा करके जो बैरिकेड बनाया गया था, हम उस पर चढ़ गये और जब हम दूसरी घोर नीचे कूदे, हम जिजय के उत्सास से चिक्ला पड़े, क्योंक हमारे पैरों के नीचे कूदे हो हर बस्कूर पड़ी थी, जिन्हे युंकरों ने केंक दी थी। सदरकाटक के दोनो और दूसनों पूरी कें पूरी खुले हुए थे और उनसे निकल कर रोधनी बाहर फैन रही थी, लेकिन लकड़ियों के उस धम्बार से खूं तक की ध्रावाज, नही ध्रा रही थी।

बेक़रार भीड़ के एक झोंके के साथ हम भी दायी भीर के दरवाजे से भन्दर पहुंच गये। यह दरवाजा एक बड़े बेग्रारास्ता मेहराबी कमरे मे खुलता था। यह था प्रासाद के पूर्वी खण्ड का तहखाना, जिससे कितने ही गिलयारे निकले हुए थे और सीढिया ऊपर गई थी। जमीन पर कई बड़ी बड़ी पेटियां पड़ी हुई थी, जिन पर लाल गार्ट तथा सिपाही बेतहाका टूट पड़े, उन्हें अपनी बन्द्रकों के कृत्दो से तोड़ने लगे और उनके अन्दर से क़ालीन, पर्दे, कपड़े, चीनी की मिट्टी और शीशे के बर्तन निकालने लगे... एक भादमी अपने बंधे पर कांसे की एक दीवारगीर घड़ी उठाये बड़े शान से इतराता हुआ जल रहा था। एक दूसरे आदमी के हाथ शृतुर्मुगं के पंखों का एक गुच्छा लगा, जिसे उसने अपनी टोपी मे लगा लिया। लूट मुरू ही हो रही थी, जब किसी ने चिल्लाकर कहा, "सामियो ! किसी चीज पर हाथ न लगाइये, किसी चीज को न उठाइये! मह सब जनता की सम्पत्ति है!" और फौरन बीस आवाओं में इस बात को दोहराया, "बन्द करो! जो कुछ उठाया है, उसे वापिस रखो! किसी चीज को हाथ मत लगाओ! यह सब फुछ जनता की सम्पत्ति है!" कितने ही हाथों ने लूटमार शुरू करने वालों की गरदन नापी। जिन लोगो के पास दिमश्की वस्त्र या पर्दे थे, उनके हाथ से वे छीन लिये गये; दो ब्रादिमियों ने झपट कर कांसे की घड़ी ले ली।

जल्दी जल्दी और वेढेंगे तरीके से ये चीजें पेटियों में वापिस डाल दी गर्द ग्रीर स्वयं-निर्दिष्ट ग्रहरो चौकसो पर तैनात हो गये। यह सब कुछ विलक्ष्त ही अपने ग्राप हो गया। यतियारों ग्रीर सीढ़ियों से दूर होती हुई ग्रीर हल्की पड़ती हुई श्रावार्जें ग्रा रही थी, "क्रांतिकारो श्रनुणासन! जनता की सम्पत्ति..."

हम पीछे मुहकर पश्चिमी खण्ड में बायें दरवाजे की धोर बढ़े। वहीं भी व्यवस्था स्थापित की जा रही थी। भीतरी दरवाजे से अपना विर बाहर निकाल कर एक लाल गाउँ ने कड़ी भावाज में कहा, "महल से बाहर निकलों! सायियों, हमें यह दिखा देना है कि हम बोर और लुटेरे नहीं हैं। जब तक कि हम संतरियों को तैनात नहीं कर लेते कमिसारों को छोड़ कर बाकी सभी महल से बाहर निकल जायें।"

दो लाल गाउँ, एक सिपाही और दूसरा अफ़सर, हाथ में रिवास्वर लिये खड़े थे। उनके पीछे एक मेज के साथ एक दूसरा सिपाही हाथ में कागज और कलम लिये बैठा था। अन्दर दूर और नजदीक सभी अगह एक ही आवाज गुज रही थी, "सब बाहर निकल आयें! सब बाहर जाये!" ग्रीर सिपाही एक दूसरे की धक्का देते, एक दूसरे से कधे रगडते, शिकायत करते, बहस करते दरवाजे से धडाधड़ वाहर निकलने लगे। जैसे ही एक आदमी दरवाजे पर पहुंचता, उसे स्वयं-निर्दिष्ट समिति पकड लेती, उसकी जेंबों को उलट देती और उसके कोट के नीचे देखती। जो भी चीज स्पष्टतः उसकी अपनी न होती, वह उससे छीन ली जाती, मैज के साथ बैठा ग्रादमी उसे कागज में दर्ज कर लेता ग्रीर फिर उसे एक छोटे से कमरे में ले जाकर धर दिया जाता। तरह तरह की भजीबोग़रीव चीजें जब्त की गईं। छोटी छोटी मुर्तिया, दावाते, पलंगपोश जिन पर शाही गुम्फाक्षर काढे हुए थे, शमादान, एक छोटा सा सैल-चित्र , मेजी सोछ्ने , सोने ,की मुठिया वाली तलवारे , साबुन की टिकिया , हर तरह के कपडे, कम्बस वमैरह। एक लाल गार्ड तीन बन्दूके लिये भाषा, जिनमे दो युंकरों से छीनी गई थी; एक दूसरे लाल गाउँ के हाय में चार पोर्टफोलियो थे, जिनमे तहरीरी दस्तावेजें ठूस ठूस कर भरी हुई थीं। प्रपराधी या तो चिड़ कर इन चीजों को हवाले करते या बड़ी

मामूमियत से बच्चों की तरह स्त्रीलें देते। समिति के सदस्यों ने, सबके भव एक साथ बात करने हुए, उन्हें समझाया कि जो सोग जनता के ह्रिय के लिये सहते हैं, उनके लिये चोरी करना घोषनीय नहीं है। उनकी बात का प्रमुख यह होता कि प्रक्षर जिन्हें पकड़ा गया था, वे ग्यू बदल कर बाको साथियों की सलावी लेने में मदद देने लगते।

धीर फिर युंबरों की टोनियां धायी सीन-तीन त वार-घार एक माम। सिनित उनके उत्पर वहें जोशोधनीश से टूट पही, धीर उनकी तलाशी तेते हुए फिन्यां कसनी रही, "ये हैं साले उकमावेबात ! कोनिलोधपंधी कहीं के! प्रतिकांतिकारी! जनता के हत्यारे!" लेकिन उनहें कोई उत्पर नहीं पहुंचांथी गयी, हालांकि युंकर हरे धीर पयराये हुए थे। उनकी जैमें भी नृष्टी हुई छोटी-मीटी बीजों से भरी थी, जिन्हें जभी मुहारिंद ने वही सावधानी से दर्ज किया थीर उस छोटे से कमरे में जमा कर, दिया... चुंकरों के पास को हिष्यार थे, वे रखवा लिये गये। "मत्र पिर तुम जनता के खिलाफ़ हिष्यार उद्योगे?" लोगों ने चिल्ला विल्ला कर उनमें पूछा।

"नहीं, नहीं," युंकरों ने एक एक कर जवाब दिया। इसके बाद उन्हें छट्टा छोड दिया गया।

हमने पूछा कि क्या हुम ग्रन्दर जा सकते है। समिति को निक्चय न या, परन्तु एक संबेन्सकी साल गार्ड ने दृढता से उत्तर दिया कि ग्रन्दर जाना मना है। "बहत्प्रुरत, तुम्र हो कौन?" उसने पूछा, "मुझे कैसे मानूम हो कि तुम सारे केरेन्द्रकी के श्रादमी नहीं हो?" (हम पांच वे, जिनने यो श्रीरतें भी थी।)

"पजालस्ता, सोबारिश्की! मेहरवानी करके रास्ता दीजिये, साथियो!" यह कहते हुए एक सिपाही और एक लाल गार्ड भीड़ को हटाले-कहते दरवाने पर था गयं। साथ में संगीनें निये दूसरे गार्ड भी थे। उनके पीछे एक एक कर सिविलियन पोधाक में प्राप्त दर्जन पार्च वाल रहे थे। ये ध अस्पायी सरकार के सदस्य। पहले किशकिन प्राये, चेहरा खिंचा और बुझा हुआ; उनके पीछे रतेनकों, निगाहें नीचे सुकी हुई मगर गुस्से में; उनके बाद तेरेश्वेनको, चानों और चौकन्नी नजर डालते हुए - उन्होंने हमारी और स्वाई में एकटक देखा... वे चुपवाप

वहा से निकल गयं —िकसी ने उन्हें बुष्ठ कहा-सुना नहीं। विजयी विद्रोहियों ने उन्हें देखने के लिए भीड खरूर लगायी, लेकिन गुस्से से भुनभुनाने वाले दो-चार ही थे। हम बाद में मालूम हुम्रा कि सड़क पर लीग उन्हें नोच डानने पर ब्रामादा थे ब्रीर गीलियां भी चलायी गयी, लेकिन सिपाहियों ने बाहिकाजत उन्हें पीटर-पाल किले में पहचा दिया...

इस बीच हम प्रासाद में घुस गयें - किसी ने हमें मना नहीं। ग्रभी भी यहत काफी लोग चा जा रहे थे, विशाल भवन के नये देखें गये भागों को ढूटा जा रहा था, युंकरों की रूपोश गैरियनों की तलाश की जा रही थी, जिनका वास्तव में अस्तित्व ही न था। हम अपर चढ़ गये ग्रीर एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में घुमते रहे। प्रासाद के इस भाग में दूसरी टुकडियों ने भी नेवा की स्रोर से प्रवेश किया था। विशास राजकीय कक्षों के चित्र, मृतिया, परदे और कालीने ज्यो की त्यों थी। परन्तु कार्यालयो ने सभी मेजो और बालमारियों को छान डाला गया था और अभीन पर कागज-पत्न विखेर दिये गये थे। रिहायशी हिस्से में चारपाइया नहीं कर दी गयी थी और कपड़े रखने की झालमारियों की खीच-खाच कर खोल डाला गया था। लट की बीजों में अगर कोई चीज सबसे कीमती समझी जाती थी, तो वह पहनने का कपड़ा थी, जिसकी मेहनतक्यों को सम्त जम्बत थी। एक कमरे में, जहां मेज-बुर्सिया जमा थी, हमने दो निपारियों को बीका दिया, जो कूर्सियों की मोटी स्पेती चमडे वी गृहियों को उधेड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि वे उससे जूते चनवायेगे ...

प्रामाद के पुगर्न नीवर धपनी लाल, नीली और मुनहरी बर्दिया पहने हुए पवराय से खंदे थे और सम्यास-वण बार बार वह रहे थे, "साप बहा नहीं जा मवने, मालिक! बहा जाना मना है..." हम धप्दर पूगने पुगने सायिरवार कर्ण तथा मैलावाइट क्झ से पहुचे, उहां लाल फिन्माल के पपरे लटक रहे थे। यहा पूरे दिन और रात सन्त्रिमपटन वी बैटक होनो रही योग पोर सही प्रामाद के इवेहस्सारों ने सालि मार्टी के हवाने कर दिया था। हरे उन्नी कराई में दंवी लाखी में वी ली हों। परी सी, की उन्होंने उमे पिरक्ता होने की बड़ी में दंदी हा था।

हर ख़ाली कुर्सी के सामने क़लम भीर दावात भीर कागज था; कागजों पर कुछ न कुछ कार्रवाई करने की प्रारम्भिक योजनाये भीर घोषणाभों के कच्चे मसीदे घसीटे गये थे। उनमें से अधिकाश को काट दिया गया था, क्योंकि उनकी निर्यंकता स्पष्ट हो गयी थी, कागज का बाकी हिस्सा ज्यामितीय रेखाओं से भरा पड़ा था, जो खोये-खोये भाव से उस बक्त खीवी गयी थी, जब निरामा में डूवा लेखक एक मन्त्री को बाद दूसरे मन्त्री को हवाई स्कीमों का प्रस्ताव करते मुत रहा था। मैंने पसीटा हुमा एक परचा उठाया, जिस पर कोनोबालों के हाथ से लिखा हुमा था, "अस्थायो सरकार सभी वर्गो से समर्थन की स्रयोंत करती है..."

यह हरिगज भूलना नहीं चाहिए कि यद्यपि विशिष्ट प्रासाद पर पेरा द्याल दिया यदा था, सरकार का मोर्चे से धीर रूस के प्रान्तों से सम्पर्क पूरे बक़्त बना हुधा था। बोल्गेविकों ने युद्ध-मत्त्रालय पर सुबहु- सुबहु ही क़ब्बा कर लिया था, परन्तु उन्हें यह नहीं मालूम था कि भ्रष्टामें में सैनिक तारपर काम कर रहा था, या यह कि एक प्राइवेट टेलीकोन लाइन तारपर को किशिप आसाद से जोड़ती थी। अटारी बैठा एक नौजवान अफ़सर देरो धपीले और घोषणायें पूरे दिन देश भर में भेजता रहा था और जब उसने बुना कि शिकार प्राप्ताद को पत्त हो। गया, उसने अपना हैट उठाया और चुपके से बाहरमीनान इमारत से बाहर निकल गया...

हम अपने पर्ययेक्षण में इतने तत्लीन थे कि बहुत देर तक हमारा ध्यान इस और नहीं गया कि हमारे चारों छोर जो सिपाही और लाल गाई थे, उनका रुख बदला हुआ है। जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे, एक छोटी सी टोली हमारा पीछा कर रही थी। जिस विज्ञाल चित्रकाला में हमने शीशरा पहर युंकरों के साथ बिताया था, वहां पहुंचते पहुंचते , हमारे पीछे खगमग एक सी सादिमयों की भीट जुट धायी थी। एक देव जैसा सिपाही हमारा रास्ता रोके खड़ा था, उसका चेहरा शक और गुस्से से सियाह हो रहा था। "आप नोग कीन है?" वह मूर्गवा। "आप नोग यहां गया कर रहे है? " और नोग भी धीर शीर वहा जमा हो गये धीर हमारी भीर पूरते हुए वहवह नरने लगे। मैंने एक धादमी नो नहते मूना, "भोषोकातोरी!" (जरुनाववाज) "नृहें?!" मैंने मैंनिक प्रातिनारी मिनि के पामो वो दिखाया। मिनाही ने उन्हें इस तरह हाथ में निया, जैसे वे उसरे छूने में मैंने हो जायेथे, उन्हें उसर-मुनट कर धनवृद्ध भाव से देखा। जाहिर था कि वह नियट निरक्षर था। उसने जमीन पर धृनते हुए उन्हें लीटा दिया। "धुमानी! कातजात!" उसने हिकारत से कहा। भीडि पनी होने भीर हमारे पिई मिसटने लगी, जैसे गाय हाकते हुए किसी सादमी को सरकहे वैल घर ले। मैंने देखा उनके पीटे एक ध्रफमर नि सहाथ भाव से खडा था, और मैंने उसकी गृहार की। वह लोगो को हटाते-बढाते हमारी भीर धाया।

"मैं कमिसार हू," उसने मुझसे कहा। "आप कौन है? बात क्या है?" और मोग अपने ऊपर जब्त कर इन्तजार करते रहे। मैंने पर्यक्त कारात के मिन किये। "आप लोग विदेशी है?" अफकतर ने क़ासीनी भाषा में जब्दी जब्दी बोलते हुए पूछा। "ज्ञुत ही खतरनाक बात है..." और फिर वह हमारी बस्तावेजो को दिखाता हुआ। भीड़ की और मुखातिब हुआ। "साथियो," उसने चिवला कर कहा। "थे लोग विदेशी साथी है— प्रमनीकी साथी। वे यहा इसिलए आये है कि अपने देशवासियों को सर्वहार सेना के साहस और क्रान्तिकारी अनुशासन के बारे में बता मिके!"

"श्राप यह कैंसे जानते हैं?" देव जैसे सिपाही ने कहा। "मेरी यात मानिये, ये उकसावेबाज हैं! वे कहते हैं कि वे सर्वहारा सेना का कान्सिकारी प्रमुशासन देखने के लिए श्राये हैं, परन्तु वे महल के झन्दर माजादी से पूम रहे हैं, और क्या पता उनकी जेंबो में सूट का माल भरा हों!"

"प्राविल्नो ! ठीक बात है ! " दूसरो ने हमारी ग्रोर बढते हुए इसरो

"मायियों! माथियों!" अफ़मर ने उनसे अपील करते हुए कहाँ भीर उसके माथे पर पसीने की बूदे चमकने लगी। "मैं सैनिक क्रान्तिकारी समिति का कमिसार हूं। भाष भेरा विश्वास करते हैं? तो मैं आप से कहता हूं कि ये पास उन्हीं लोगों के दस्तख़त से जारी किये गये हैं, जिनके दस्तखत से भेरा पास।"

वह हमें निधे नीचे उतरा और हमें प्रासाद से होते हुए एक दरवाजे से बाहर निकाला, जो नेवा नदी की घाट की ओर खुलता था। दरवाजे के सामने वही समिति, लोगों की ललागी लेती हुई... "धाप लोग बाल बाल बचे हैं," वह मुंह का पसीना पोंछते हुए मृतमुनावा।

" भौरतों की बटालियन का क्या हुआ ? " हमने पूछा।

"ग्रीह-प्रीरतों का!" उसने हंतकर कहा। "वे सब पीछे के एक कमरे में गठरी बनी बैठी थी। उनके बारे में क्या किया जाये, हमारे लिए मह फ़ैसला करना बडा मुक्किल था। उनमें बहुतेरी ग्रापे से बाहर हो गयी थी भीर बकने-अकने लगी थी। ग्रन्त में हम उन्हें मार्च कराते हुए फिनलैण्ड-स्टेशन ले गये भीर वहां उन्हें लेवाशोवो जाने वाली एक गाडी में बैठा दिया, जहां उनका एक कैप्प है..." 6

हम बाहर ग्राये - सर्व रात बेचैन, पबराई हुई थी भीर उसमें भागत सेनामों के पदचाओं की गूज थी, गस्ती सिपाहियों की भावाओं की सनमगहर थी। दिया पार से, जहां पीटर-पाल का विमाल हुएं धुधला-धुधला नजर था रहा था, एक फटी झावाज आयी... नीचे पटरी पर राजमहल की कार्निस से, जहां कूजर 'झबोरा' के दो गोले निरे से, ट्रा हुआ पलस्तर विखरा पढ़ा था। गोलाबारी से बस यही एक मुकसान हुआ था..."

सबेरे के तीन बज चुके थे। नेव्यकी नागंपर सड़क की सारी वित्तमां फिर अल रही थी, तोप हटा लिया गया था, और वहां युद्ध का

<sup>&</sup>quot; यह बात सही नहीं है कि 'झवीरा' कूजर ने दो गोले दाग्रे थे। दर प्रसत्त ७ नवंबर, १६९७ को पौने दस बजे रात में 'प्रकोरा' ने एक खाली गोला दागा था, जिसका प्रयोजन था शिशिर प्रासाद 'पर धावा बोलने के लिए संकेत देना। वह नुकसाल, जिसकी श्रोर जॉन रीड डगारा करते हैं, पीटर-पाल किसे से गोलावारी के कारण हमा था। नसं o

कोई नक्षण या तो मेचल यह नि मान गाई घोर निपानी घनाय ने चारो घोर बैठे घान मेक रहे थे। नगर शहन था-सभयनः धाने पूरे इतिहास में बह पभी दनना मान्त न था। उस राज न तो भीई टमी-बटमारी हुई, न एक भी चोरी।

स्वितन सगर दूमा का अवन प्रकाश में जगमग मा। हम मैनियाँ वाले घलेयमान्द्र होल से गयं, जिसकी दीवारों पर गुनहरें ऐसी में बढ़े हुए सीर लाल करने से दके हुए साही शवीह ट्यें हुए से। करीब एवं भी लोग संख पे निर्दे जमा थे, जहा रहोवेंग्य बोल रहें थे। उन्होंने में देकर कहा कि शावेजनिक गुरुक्ता शिवित को शवटम-मंदरा यहायी जाति वाहिए, लाकि सभी योहनी-क-विरोधी तत्वों को एक विशास गंगटन में एकजुट लिया जा सके और उने देज तथा वालित की उद्धार समिति का नाम दिया जाना चाहिए। हमारे देखने देखने यह उद्धार समिति गंगित कर दी गयी—वहीं समिति, जो बोल्मेविकों की स्तानी प्रवत्ताम से, जिससे उनकी जानिवदारी वाहिए होंगी थी, चीर कमी तो धर्म नाम से, जिससे उनकी जानिवदारी वाहिर होंगी थी, चीर कमी विल्कुल गेल्मोनिवदार सार्वजनिक सुरक्षा समिति के नाम से मामने माने वाली थी...

दान, भीरम और ध्रश्नमेनस्थेय वहां पर थे, बुछ विद्रोही मोवियत प्रितिनिधि, किसानों को सोवियतों की कार्यकारिणी मिनित के सदस्य, बूढे प्रोनोपीविच और यहा तक कि विनावेर और प्रस्य कैडेटों ममेन जनतन्त्र की परिषद् के सदस्य भी वहां थे। शीवेर ने चिल्ला कर कहा कि सोवियतों की काग्रेस एक जायन काग्रेस न थी, कि पुरानी दसे-ई-कार्ट पदच्युत नहीं हुई है... देश के नाम एक प्रपील कर समीदा तैयार तियार विद्या

हमने एक बच्ची-गाड़ी को आवाज दी। "कहां जाना है?" परन्तुं जब हमने कहा, "स्पोल्नी" दुख्योजिषक (कोचवान) ने सिर हिलां कर कहा, "नेत! नहीं, भाई, में उम जैतानी जबहु नहीं जाजंगा..." मुमते पूमते चकर चूर हो जाने के बाद हो हमें एक ऐमा कोचवान मिला, जो वहां जाने के लिए तैयार या—स्पक्ते निए उसने तीस स्वल मार्ग फ्रीर हमं थोड़ा पहले ही उनार दिया।

स्मोल्नी भवन की धिड़कियों में अभी भी रोशनी थी। मोटरें वरावर भ्रा जा रही थी, धौर अभी भी धू धू कर जलते मलावों के चारों भीर एक-दूसरे से सटे बैंटे सन्तरी हर ब्रावमी से बड़े चाव से पूछते कि मबसे ताका समाचार क्या है। भवन के गंक्यिमरे दींइते-भागते ब्रावसियों से भरे हुए थे—मैल-कुर्यंत तोग, जिनकी भाखे गढ़े में धंसी हुई थी। कई समिति-कक्षों से लोग फर्यं पर सो रहे थे, वगल में उननी मक्क्ष पड़ी हुई थी। सभा-त्वाम करनेवाले प्रतिनिधियों के बावजूद, सभा मण्डप में तोग खलाखन भरे हुए थे—लग रहा था जैसे समुद्र गर्जन कर रहा है। जब हम भन्दर वाधित हुए, कामेनेव गिरफ्तार मन्त्वयों की सुची पढ़ रहे थे। तेरेक्वेकों का नाम जेते ही लोग खूबी से तानियां पीटने लगे भरेर ठहाके लगाने लगे। रतेनवेर्ग के माम पर इतना जोश नहीं जारिहर किया गया। यालचीरन्की का नाम लेते ही लोग के सी तानियां पीटने लगे, लानतें भेजने और तालियां पीटने लगे... सभा में घोषणा की गयी कि चूबनोस्की को बिक्षर प्रासाद का किसार नियुक्त विद्या गया है।

इसी समय एव नाटकीय व्याघात उपस्थित हुआ। एक लम्बा-तड़ंगा इदियल किमान, जो गुस्से से कांप रहा था, मच पर चढ़ प्रामा प्रीर मभापति की मेज पर पूसा जमाते हुए बोला:

"हम समाजवादी-क्रांतिकारी इसरार करते हैं कि शिक्षर प्रासाद में पिरफ्तार समाजवादी मिल्लयों को फौरन रिहा किया जाये! साथियों! सापकों मालून है कि चार साथी, जिन्होंने प्रपनी जान पर खेल कर फ़ौर फ़प्मी फ़ावादी को ख़तरे में डालकर जार के निरंकुण शासन से समर्प किया, पीटर-पाल की जेल में — क्राजादी के तारीची मक्तयरे में — चार कर दिये ये हैं?" शोरगुल के बोच वह मेज पीटता रहा और चिरलाता रहा। एक फ़ौर प्रतिनिधि उत्पर चढ़ ग्राया और उसकी बगल में खड़ा हो गया। सभापतियण्डल की बोर इशारा करते हुए उसने कहा:

" नया फ्रान्तिकारी जन-साधारण चुपनाप हाथ पर हाथ ६२ बोल्मेविको की **फ्रोड्स्पाना** (खुफ्या पुलिस) द्वारा अपने नतायो की मिट्टी पनीद होते देखते रहेगे?" तोत्स्की ने लोगों को ग्रामोण होने का दृणारा करते हुए कहा, "व 'सायी' सट्टेबाज केरेन्स्की के साथ मिलकर मोवियतों को कुचल देने का पड्यन्त रचते हुए पकड़े गये हैं, क्या इनके साथ नमीं के साथ पेण माने की कोई वजह है? 9६ घीर 9= जुनाई के बाद उन्होंने हमारे प्रति बहुत सीजन्य नहीं दिखाया था!" उन्होंने उत्सिखत स्वर में फिर कहा, "मब चूकि घोबोरीनत्सी (प्रतिरक्षावादी) घौर बुबदिल चले गये हैं घौर कान्ति को बचाने धौर उसकी हिफाजत करने की पूरी जिम्मेडारी हमारे कम्मो पर भा पड़ी है, यह घोर भी जहनी हो गया है कि हम कान करे और साराम को हराम समझें ! हमने फैसला किया है कि जान दे वेंगे, मगर पटने नहीं टेकेंगे!"

उनके बाद स्तारस्कोधे सेलो का एक कमिसार बोसते के निए खड़ा हुआ। वह सरपट थोड़ा दौड़ाते अभी अभी वहा पहुंचा था। रासे की कीचड़ के छीटे उसके कपड़ो पर थे और वह हांक रहा था। "स्तारस्कोधे सेलो की गैरिसन वेलोग्राद के दरवाजे पर वौकसी कर रही है, और वह सोवियतों की और सैनिक क्यन्तिकारी समिति की हिए माने के लिए तैयार है!" बड़े जीर की तासिया। "मोर्च से भैजी गयी साइकल-कोर स्तारस्कीये सेलो पहुंच चुकी है, और कोर के सिपाईं अब हमारे साथ है। वे सोवियतों की सत्ता को यानते है, वे जमीत कीर निकला के का मानते हैं, वे खमीत कीर निकला में की मानते हैं, के हाथ में कीर की जकरत को मानते हैं। स्तारस्कोधे सेलो में तैनात साइक्ल सैनिकों की पाचनी बटावियन हमारी है..."

इसके बाद सीसरी साइकिल बटारियन का एक प्रतिनिधि। उसने बताया—प्रीर जब वह बोल रहा था, लोगो का जोश दीवानगी की हुँ तक पहुच गया—कि किस प्रकार तीन बिन पहले साइकिल कोर की दिला-पित्रमी भोगों से "पेद्रोजाद की रक्षा" के लिए कूच करने की हुक्म दिया गया। लेकिन उन्होंने मांग लिया कि दाल से कुछ काला उकर है। पेरेदोल्सक के स्टेशन पर स्वारस्कोधे सेलो से म्रानेवाल पांचनी बटालियन के प्रतिनिधि उनसे मिल। उननो एक संयुक्त सभा हुई भीर सभा मे यह प्रभट हुमा कि "साइकिल सीनको मे एक भी मादगी ऐसा न था, जो भ्रमने मादगी का खून बहाने या

पूजीपतियों और जमीदारों की सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हो!"

मेन्नीवन-अंतर्गप्दीयतावादियों की घोर से बोलते हुए कापेलीन्स्की ने प्रस्ताव किया कि गृहयुद्ध के घान्तिपूर्ण निपटारे के लिए एक विशेष सिमित गिंदत की जाये। "कोई धान्तिपूर्ण निपटारा नहीं हो सकता!" भीड ने गरज कर कहा। "निपटारा एक ही तरह से हो सकता है ~ हमारी विजय से!" यह प्रस्ताव प्रवत्त बहुमत से विफल हो गया और मेन्नोविक-प्रतर्राष्ट्रीयतावादी लोगों की हू हु और लू लू और गालियों की खोंडार के बीच सभा त्याग कर चले गये। अब लोगों में कोई बौक या दहलत न थी... मेन्नोविक-अंतर्राष्ट्रीयतावादियों को तरह जो को गाति तो, कामेनेव ने भच से उन्हें लावकारते हुए कहा, "मेन्नोविक-अंतर्राष्ट्रीयतावादियों का वादा है कि 'धान्तिपूर्ण निपटारे' का प्रथम एक 'धापाती' प्रयन बम गया है, लेकिन जब काग्रेस से निकल जाने की इच्छा रखनेवाते गुटों में प्रपने वनतव्य देने चाहे, इन लोगों ने इसके लिए सदा काम-रोको प्रस्ताव के पक्ष में बोट दिया। जाहिर है," कामेनेव ने अपनी वात खरम करते हुए बहा, "कि ये सभी गहार सभा त्याग करने का निचचय पहले से ही कर को थे!"

सभा ने निश्चय किया कि गुटों के सभा-स्थाग पर ध्यान देने की भ्रावस्थकता नहीं है और पूरे रूस के मजदूरों, सिपाहियों और किसानों के नाम भ्रणील पर निचार करना शरू किया जाये। भ्रणील य है:

## मजदूरों, तिपाहियों और किसानों के नाम

मजदूरों तथा सैनिकों की सोवियतों के प्रतिनिधियों की दूसरी श्रांखिल हती कांग्रेस मुरू हो गयी है। यह कांग्रेस सोवियतों के विशास बहुमत का प्रतिनिधिय के तथा बहुमत का प्रतिनिधिय के स्थान प्रतिनिधि भी मौजूद है। मबदूरों, सिपाहियों और किसानों के विशास बहुमत का माधार प्रहण करके, वेसोप्राद के मबदूरों और सिपाहियों के विजयों विद्रोह का प्राधार प्रहण करके, कांग्रेस राज्य-सत्ता प्रपत्ने हाप में केती है।

श्रस्थायी सरकार को गद्दी से उतार दिया गया है। श्रस्थायी सरकार के ग्रधिकाण सदस्य गिरफ़्तार किये जा चुके हैं।

सोवियत सत्ता सभी राष्ट्रों से अवितम्ब एक जनवादी शान्ति-सिध सम्पन्न करने का, सभी मोर्चों पर अवितम्ब युद्ध-विराम सम्पन्न करने का तरने का तरने का तरने का तरने का जमीनों । वह जमीदारों की जमीनों, शाही जमीनों भीर मठों की जमीनों के विता मुआवजा भूमि समितियों के हाय में अन्तरण को सुनिष्टिक बनायेगी, सिपाहियों के अधिकारों की रक्षा करेगी, सेना के पूर्ण जनवादीकरण को लागू करेगी, उत्पादन के ऊपर मजदूरों का नियन्त्रण स्थापित करेगी, उचित तिथि पर सिष्ठाम सभा का बुलाया जाना मुनिष्टिकत बनायेगी, अहरों के लिये रोटी और गावों के लिये सबसे आवश्यक बस्तुओं की सप्लाई के लिये उपाय करेगी और रहने वाली सभी जातियों के लिये आरसनिर्णय का बास्तिविक्

काप्रेस निक्षय करती है: समस्त स्थानीय सला मजदूरों, सैनिकों तथा किसानो के प्रतिनिधियों की सोवियतों के हाथ में अन्तरित की जामेंगी। इन सोवियतों के लिये आवश्यक है कि वे ऋतिकारी सुक्यवस्या स्थापित करें।

काप्रेस खाइयो मे पड़े सिपाहियों का ब्राह्मन करती है कि वे दूर प्रीर सतर्क रहे। सोवियतों की कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि जांतिकारी तेना को यह बख् बी मानूस है कि जब तक नयी सरकार एक जनवादी सामित सीध को सप्पन नहीं कर लेती, जिसका वह सीधे सीधे सीधे सिधे सिधे सिधे सिधे सिधे सिधे सिधे प्रतास करने वाली है, तब तक साम्राज्यवाद के हर हमने से कार्ति की हिफाउत किस प्रकार की जा सकती है। अधिप्रत्ण की तथा मिनकी बगों पर टैक्त लगाने की एक दूट नीनि के द्वारा नयी सरकार जांतिकारी तेना के लिये जो कुछ भी अपिक्षत है, उसको प्राप्त करने के विये तथा सिनिक परिवारों की हालत को मुखारने के लिये भी सभी भावत्रवक्त करम उद्योगी।

गोर्नीलोबपंथी – केरेन्स्की , वसंदिन भीर दूसरे लोग – सेनाम्रों को पेन्नोमाद पर चढ़ाई करने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।

कई रेजीमेटों ने, जिनको कैरेन्स्की ने धोखें में डाल रखा था, विद्रोही जनता का पक्ष लिया है।

सिपाहियो ! कोर्नीलोवर्षयी केरेन्स्की का मक्रिय रूप से मुकायला कीजिये ! खबरदार रहिये !

रेल मजबूरो! पेट्रोग्राद पर चढ़ाई करने के लिये केरेल्स्की द्वारा भेजी जाने वाली सभी सैनिक रेलगाड़ियों को रोक लीजिये!

सिपाहियो , मजदूरी श्रीर क्लब्रं-कर्मवाग्यो ! कांति का तथा जनवादी शान्ति का भविष्य भाषके ही हाथों में है !

इन्कलाव जिन्दाबाद!

मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की प्रतिनिधि की प्रतिनिधि की

सबेरे के टीक पाथ बज कर सत्तरह मिनट हुए थे, जब थकावट से चूर-चूर, लड़खडाते हुए किलेन्को हाथ में एक तार लिये मंच पर झाये।

"साधियों! उत्तरी मोर्जे से। बारहवी सेना सोवियतों की काग्रेस को धपना प्रभिवादन घेजती है और घोषणा करती है कि उन्होंने एक सैनिक क्वातिकारी सामित का मठन किया है, जिसने उत्तरी मोर्जे की कमान संभाल ली है!" कोलाहल, लोग बिह्नल हो कर एक दूसरे से गले लगने लगे, उनके धार्खे धांसुधों से गीली थी। "जनरल चेरेमीसोव ने समिति के प्रधिकार को मान लिया है। धस्थायी सरकार के कमिसार बोहतीन्स्की ने इस्तीभा दे दिया है!"

इस प्रकार लेनिन तथा पेक्षोग्राद के मजदूरों ने विद्रोह करने का निष्यम किया, पेत्रीमाद सोवियत ने अस्थायी सरकार का तद्ता उलट दिया और इस उलट-पुलट को सोवियतों की कांग्रेस के सिर डाल दिया। भव उन्हें सारे रूस को अपनी ओर लाना था और फिर संसार को!

<sup>\*</sup>प्रपोलकर्ताओं के रूप में "किसानो की सोवियतों के प्रतिनिधि" तब जोड़ दिया गया, जब किसानों के एक प्रतिनिधि ने इस प्राशय की घोषणा की। – सं∞

क्या करेगी? क्या दुनिया के लोग प्रत्युत्तर देंगे ग्रीर उठेगे? क्या एक विश्वव्यापी लाल लहर उठेगी? यद्यपि सबेरे के छः बजे थे, फिर भी अंधेरा छाया हुआ था, रात मभी बाकी थी – ठंडी ग्रौर बोझिल रात । बस एक हल्का ग्रौर फीका

क्या पेत्रोग्राद का अनुसरण कर पूरा रूस उठेगा? और दुनिया –दुनिया

प्रकाश निस्तब्ध सडको पर चुपके चुपके फैल रहा था और उसके कारण सतरियों के ग्रलाब की रोशनी मिद्धिम पड़ रही थी-एक भयावह भीर

का कुहासा रूस पर छा रहा था...

## पाचवा ग्रध्याय

## तेज बढ़ाव

महन्यतिवार, द नवस्वर! जब पौ फटी, शहर में घोर उसेजना फैली हुई थी शीर ऐसा मालूम होता था, जैसे हर चीज उलट-पुलट गई हो। समूचा राष्ट्र एक जबरहस्त गरजते हुए तुफान के झोंकों में इस तरह उठता जा रहा था, जैसे लहर पर लहर उठती है। उपर से देखने में पूरी सात्ति थी। लाखो आदमी मुनासित बक्त पर सोये थे प्रीर सुबह जल्दी ही उठ कर काम पर चले गये थे। पेतोयाद में ट्राम-गाड़िया दौड़ रही थी, दूकान और रेस्तोरा खूले हुए थे, थियेटर चल रहे थे और चित्रों की एक प्रदर्शनी का विज्ञापन किया गया था... सामान्य जीवन की जटिल दिनवर्यों, जो युटकाल में भी उकता देने वाली होती है, बदस्तूर चल ही थी। सामाजिक निकाय में जो पज्ज की माणामित है, जिस तरह वह घोर से घोर विचित्त के सम्मुख भी टिका रहता है भीर उसका खाना-पीना, पहरता-पिवरा, आप्रोद-प्रमोद, सब यथाकम चलता रहता है, उससे बढ़ कर अचरज की दूसरी बात नही है...

केरेस्सी के बारे में तरह तरह की घमवाहे उड़ रही थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने योर्चे को उमादा है धौर एक बड़ी सेना तेकर राजधानी पर चढ़ाई करने के सिए चले था रहे हैं। 'बोल्या नरोदा' ने स्कीत में उनके ढ़ारा जारी किये गये एक धिकास (धारेष) को प्रकाशित किया: योत्येविको की वहशियाना कोशिशों से जो गड़वड़ी पैदा हुई है, उसने देश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है, और यह परिस्थित, हमारी पितृभूमि जिस भयानक परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है, उसमें कामयाबी के साथ निकल पाने के लिए हममें प्रत्येक से हमारे समस्त सकत्य, साहस और निष्ठा की मांग करती है...

जब तक एक नयी सरकार — ग्रंगर ऐसी सरकार बनायी जाती हैके गठन की घोषणा नहीं की जाती, हर श्रादमी को चाहिए कि वह धपनी
जगह से न हिले श्रीर लहुलुहान रूस के प्रति श्रपना कर्तब्य पूरा करें।
यह प्रवच्य ही याद रखना है कि मौजूदा सैनिक सगठनों के साथ तिक्त
सी छेंड-छाड़ से दुग्मन के लिए रास्ता साफ हो सकता है श्रीर इस प्रवार
भीषण, धमार्जनीय क्षति पहुंच सकती है। इसलिये यह बिल्कुल जरूरी
है कि पूर्ण सुव्यवस्था सुनिष्यित कर के, सेना को नये आघातों से बचा
कर धीर प्रकसरों श्रीर उनके माठहतों के बीच पूर्ण विश्वास बनाये रख
कर सीमकों के मानोबल को हर जीमत पर प्रक्षुण्ण रखा जाये। मैं देव
की हिकाजत के नाम पर सभी प्रधान श्रीधकारियों श्रीर किंमतारों की
सादेश देता हूं कि वे जब तक कि जनतन्त की शस्त्राधी सरकार प्रपत्ती
मर्जी जाहिर नहीं करती है, अपने पदो को न छोड़े, उसी प्रकार जैंसे.
मैं स्वयं मुख्य सेनापति के श्रपने पद को संभाते हुए हैं...

जवाब में सभी जगह दीवारों पर यह पोस्टर चिपकाया गया:

सोवियतों की श्राखिल रूसी कांग्रेस की धीर से

"भूतपूर्व मन्ती कोनोवालोव, किशकिन, तेरेक्वेन्को, माल्यानोविक, निकीतिन इत्यादि सैनिक क्रान्तिकारी समिति द्वारा निरक्तार कर तिये पर्य है। केरेन्स्की भाग खड़े हुए हैं। सभी सैनिक संगठनो को भादेश दिया जाता है कि वे केरेन्स्की को फीरन निरक्तार करने और उन्हें पेबोधाद पहुंचाने के लिए जो भी कार्रवाइया की जा सबती है, करें।

"केरेल्प्की को किसी प्रकार की सहायता देना राज्य के खिलाफ भीषण भगराध समझा जायेगा घोर ऐसी सहायता करनेवाले को दण्डित किया जायेगा।"

नवा जाववा।

समस्त ग्रवरोधों ने मुक्त हो कर सैनिक क्रान्तिकारी समिति धुप्राधार काम कर रही थी। समिति से आदेश, अपीले और आज्ञन्तियां इस प्रकार निकल रही थी, जैसे एक वेतहाशा चक्कर काटते हुए धान-पिण्ड से चिनगारिया छटती रही हो<sup>1</sup>...कोर्नीलोव को पेत्रोग्नाद लाने का हुक्स दिया गया। श्रस्थायी सरकार द्वारा गिरफ़्तार किसानो की भूमि समितियो के सदस्यो की रिहाई का एलान किया गया। सेना में मृत्यु-दण्ड समाप्त कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि वे अपना काम जारी रखे धीर उन्हें चेतावनी दी गयी कि अगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जायेगा। एक माज्ञा हारा लुटमार, फसाद ग्रीर सट्टेबाजी की मनाही की गयी ग्रीर उसके उल्लंघन की सजा मीत घोषित की गयी। विभिन्न मन्त्रालयों में अस्थायी कमिसार नियक्त किये गये: परराष्ट्र मन्त्रालय में - जरीत्स्की और जोत्स्की; गृह तथा न्याय मन्त्रालय में रीकोव : श्रम मन्त्रालय में श्रत्याप्तिकोव ; वित-मेन्जीस्की ; जन-कल्याण - श्रीमती कोल्लोन्ताई ; वाणिज्य , रेल परिवहन - रियाजानीय ; नीसेना - नाविक कोरविर : डाक-तार - स्पीरो : थियेटर - मराव्योव : राजकीय मुद्रणालय - देरविशेव : वेलीग्राद नगर - लेफ्टिनेंट नेस्तेरीय ; उत्तरी मोर्चा - पोजेर्न ... \*

सेना से सैनिक क्रान्तिकारी समितिया स्थापित करने के लिए प्रपील की गयी, रेल मजदूरो से मुख्यबस्था कायम रखने और विशोपत: नगरों और मोचों के लिए खाद्य के परिवहन में बिलम्ब म होने देने के लिए... बदले में उन्हें बचन दिया गया कि उनके प्रतिनिधि रेल परिवहन मन्त्रालय में शामिल किये जायेंगे।

करजाक भाइमो, एक एलान में कहा गया था, आपको पेत्रोग्राद पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है। वे आपको जबरदस्ती

<sup>\*</sup> अस्यायो कमिसारों की निम्नितमों का जो बिवरण महां दिया गया है, वह पूरी तरह सही नही है: परराष्ट्र मंत्रालय के निए केवल उरीत्स्की की निम्नित की गयो थी; नीसेना मंत्रालय सभी बेडों के प्रतिनिधियो द्वारा मीबियतों की अखिल रसी कांग्रेस में नियांचित नौसैनिक अंतिकारी समिति के सुपूर्व किया गया था।—सं०

राजधानी के मजदूरों और निपाहियों के साथ भिड़ा देना वाहते हैं। हमारे सामान्य शद्यु जमीदार और पूजीपति जो कुछ कहते हैं, उस पर तिनक भी विश्वास न कोजिये।

रूस के सभी संगठित मजदूरों और सिपाहियों तथा जागरूक किमानों के प्रतिनिधि हमारी काग्रेस में मौजूद है। कांग्रेस ध्यमिक करजानों को भी अपने बीच में देखना चाहती है। जमीदारों के और नृगंस निकोताई के अनुचर, यमदूत सभाइयों के जनरल हमारे शत् हैं।

वे घाप से कहते हैं कि सोवियतें करजाकों की जमीनों को जर्ज कर लेना चाहती है। यह सरासर झूठ है। ज्यान्ति केवल बड़े वड़े करजाक जमीवारों की जमीनों को जब्त करेगी और उन्हें जनता के हवाले करेगी।

करजाकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों को सगठित कीजिये! मजदूरी तथा सैनिको के प्रतिनिधियों की सोवियतों के साथ हाथ मिलाइये!

यमदूत सभाइयो को दिखा दीजिये कि भ्राप जनता के प्रति गहार मही है, श्रीर भ्राप हरिगज यह नहीं चाहते कि समूचा क्रान्तिकारी <sup>हस</sup> भ्रापको कोसे!...

करजाक भाइयो, जनता के शत्युषों की किसी भी प्राज्ञा का पावन न कीजिये। प्रपने प्रतिनिधियों को हमारे साथ बातचीत करने के विए पेत्रोग्राद भेजिये ... पेत्रोग्राद गैरिसन के करजाकों ने प्रपनी लाज रखी हैं ग्रीर उन्होंने जनता के शत्रुषों की ग्राज्ञाग्रों पर पानी फेर दिया हैं...

करवाक भाइयो, सोबियतो की ग्रस्थिल ससी काग्रेस प्रापकी भोर दोस्ती भीर भाईचारे कां हाथ बढाती है। समूचे रूस के सिपाहियो, मजदूरों भीर किसानों के साथ करवाको का भाईचारा जिल्हाबाद!

दूसरी भीर संधाधुध प्रचार – धसंख्य घोषणाये दीवारी पर विपकार्ष गयी, भीर सभी जगह परचे बाटे गये। घखबार चीखते, पानी पी पीकर बोन्जेंबिको को कोसते भीर बुरे धजाम की पेशीनगीई करते। ग्रब छापेखाने

<sup>&</sup>quot; यह मपील मजदूरो तथा सैनिको के प्रतिनिधियों की प्रखिल हसी कार्यम की घोर से बाया की गई थी।— संo

की लडाई वडे जोर से शुरू हुई – बाकी सभी हिषयार सोवियतों के हाय में फ्रा चुके थे।

सबसे पहले, देश तथा कान्ति की उद्धार समिति की अपील, जो पूरे रूस और यूरोप में प्रसारित की गयी:

## रूसी अनतन्त्र के नागरिकों के नाम

७ नवस्वर को पेलोग्नाद के बोल्बेविकों ने क्रान्तिकारी जन-साधारण की मर्जी के ख़िलाफ धस्पामी सरकार के कुछ सबस्यों को गिरफ़्तार करने, जनतन्त्र की परिषद् को मंग करने तथा एक धवैध सत्ता की घोषणा करने की मुजरिमाना हरकत को। बाहरी खुतरे को सबसे नाजुक घड़ी में क्रान्तिकारी रूस की सरकार के प्रति किया जाने वाला यह बलप्रयोग पितुमुमि के प्रति एक वर्णनातीत अपराध है।

बोल्गिविकों का बिद्रोह राष्ट्रीय मुरक्ता के ध्येय पर एक सांधातिक भाषात है भौर वह शान्ति की अभीष्मित घड़ी को बेम्रन्दाज दूर टाल देता है।

बोल्मेविकों ने जो गृहमूद घुरू किया है, उसने देश क प्रराजकता तथा प्रतिकाल्ति को विभीषिका का प्राप्त वन जाने तथा उस संविधान सभा कै विफल हो जाने का खुतरा पैदा कर दिया है, जिसे प्रतिवार्यतः जनतन्त्रीय शासन पर मुहर लगानी है और जो अमीन पर जनता के हक को हमेगा के लिए उसके हाथ में सीप देनेवाली है।

एकमात बैंध शासन-सत्ता के नैरत्नपं को घर्षुण्य रखती हुई, ७ नवम्बर की रात में स्थापित देश तथा कान्ति की उद्धार समिति एक नयी सस्यायी सरकार कायम करने में पहल करती है। जनवाद की शक्तियों का भाधार ग्रहण कर यह सरकार देश को संविधान सभा की भीर प्रसार करेगी और उसे भराजकता तथा प्रतिकानित से बचायेगी। गागिरको, उद्धार समिति भाषक बाह्मान करती है कि भाष हिंसक सत्ता को मानने से इनकार कर दे। आप उसके धारेकों का पालन न करें!

देश तथा कान्ति की हिफाजत के लिए उठ खड़े होइये! उदार समिति का समर्थन कीजिये! हस्ताक्षरित: म्मी जननन्त्र की परिषद्, पेतोखाद की नगर दूसा, रसे-ई-काह (पहली वाग्रेम), विचानो की गोवियनो की कार्यवास्त्रित मिनि, तथा स्वय काग्रेम के प्रतिनिधियो के बीच से मीर्यास्त्र, ममाजवादी-कान्तिकारियो, मेर्गीविको, जन-ममाजवादियो, मंयुक्त मामाजिर-जनवादियो के गृट तथा 'बेदीन्स्खो' दस।

टम प्रपील के बाद समाजवादी-वान्तिकारी पार्टी, भेन्नीविक-प्रोबोरीन्स्सी (प्रतिरक्षावादियाँ) के, बीर फिर किसानों की सोवियती के पोस्टर! केन्द्रीय सैनिक गमिति, स्सैन्त्रीप्रलोस (केन्द्रीय नीमैनिक सि<sup>मित</sup>) के पोस्टर...

... प्रकाल पेत्रोग्नाद को पीम डानेगा! (वे चीयते।) वर्षन मेनाये हमारी स्वतन्त्रता को रीट डानेगी। ग्रगर हम सब-जागरूर मजदूर, सिपाही, नागरिक-एकताबद्ध नही होते, तो यमदूत समाहगी हान भडकाय गये दगे-फसाद पूरे रूस में फैल जायेगे...

बोस्सेविको के बादो पर यकीन न कीजिये! तस्काल शास्ति की उनका बादा भूठा है! रोटी का बादा एक ढांग है! धौर जमीन की बादा एक परी-कहानी है!..

सारे पोस्टर इसी ढंग के थे।

साथियों! श्रापको बड़ी बेरहमी और कमीनेपन के साथ धोखी दिया गया है! बोल्लीबिको ने अकेले ही सत्ता पर कब्जा कर लिया है... उन्होंने सोबियत में शामिल दूसरी समाजवादी पार्टियों से अपने पड्यन्त्र की किलाया...

प्रापको भूमि भार स्वतन्त्रता का वचन दिया गया है, परन्तु बोल्शेवियों ने यो धराजनता उत्पन्न की है, उससे प्रतिकाति को कायरी पहुचेगा ग्रींग वह शापको भूमि श्रीर स्वतन्त्रता दोनो से बचित करेगी...

ग्रखवारों में भी इसी नग्ह की वाही-नवाही बकी जा रही थी।

हमारा कर्तव्य यह है ('देलो नरोदा' ने लिखा) कि हम मजदूर वर्ग के माथ देशा करने वाले इन यहारो का पर्दाफाश करे। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रपनी सभी शक्तियों को एकजुट करें और शांति के ध्येय की चीकसी करें।

पुराती रहे-ई-काह के नाम पर धायियी बार बोलते हुए 'इरवेस्तिया' ने भवानक प्रतिलोध की धमकी दी:

जहा तक सोवियतों की काग्रेस का प्रक् हैं, हम जोर देकर कहते है कि मोवियतों की कोई काग्रेस गही हुई है। हम जोर देकर कहते हैं कि जो चीज हुई है, वह काग्रेस नहीं, बोल्गेविक गुट की एक प्राइवेट कान्क्रेस थी। ऐसी सूरस में उन्हें रसे-ई-काह के प्रधिकारों को रह करने का कोई हक नहीं है।

'नोबाया जीवन' ने जहा एक धोर एक ऐसी नई सरकार की स्थापना की बकालत की, जो सभी समाजवादी पार्टियों को एकताबद्ध करेगी, बही उसने समाजवादी-शांतिकारियों और मेन्जीविकों की कामेस से निकल भाने के लिये कठोर आलोचना की, भीर इस बाद की भीर सकेत वि यो जिलेबिक विद्रोह का एक धर्थ अरयन्त स्पष्ट है, वह यह कि पूजीपति वर्ग के साथ स्थाप के विषय में जो आंतिया थी, वे सब निर्देश सिद्ध हुई है...

'राबोची पूत' ने लेनिन के समाचारपत्र 'प्राव्दा' के रूप में, जिसे जुलाई में बन्द कर दिया गया था, एक नया जीवन पाया। उसने रोप ग्रीर विनयोग्लास से हुंकार किया:

मजदूरों, सिपाहियों, किसानी! मार्च में आपने सामती गुट के निरकुम शासन को एक ही बार में डैर कर दिया। कल आपने पूजीवादी गिरोह के निरकुण जासन को भी डिर कर दिया...

भव हमारा पहला काम है पेत्रोगाद के प्रवेश-मार्गों की रक्षा करना।

दूसरा काम है पेत्रोबाद ने प्रतिवातिकारी सन्यों को तिस्यि <sup>हा</sup> से निरस्य करना।

भीर सीमरा काम है त्रानिकारी सत्ता को निश्चित रूप में संप<sup>853</sup> करना तथा सोकप्रिय कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित बताना।

केंद्रेटों के सीन भामान्यत: पुनीपनि वर्ग ने जो इने-पिने सप्तारितकल रहे थे, उन्होंने इस मारे नाइ के प्रति एक प्रवार का तहत्व विदूषात्मक दृष्टिकोण सपनाया, मानो वे दूसरी पार्टियों से सबजा के माप कह रहे हो: "हमने सापसे क्या कहा था, बाद है?" नगर दूसा तथा उदार समिति के इने-पिटे प्रभावकान्यों कैंद्रेट नेनासों को मंद्राने हुए देणा जा सकता था। इनके सलाया पुनीपति वर्ग से बोर्ड हरकत नहीं ही, वह युपवाप बेटा समस्य की पान में था—धीर यह सबसर बहुन हर नहीं मालूम होता था। लेनिन, लोत्को, पेलोखाद के मजदूरों भीर मीर्फ नारे सिपाहियों को छोडकर, यह बान शायद किनी के दिमाग में नहीं साई होगी कि बोहजेबिक तीन दिन से सधिक मसास्ट रह सकते हैं...

उसी दिन तीमरे पहर ऊषी छतवान गोल निकालाई हॉन में मैंने देखा कि नगर हूमा का नगानार प्रधिकान हो रहा था एक कुफानी प्रधिकान निकालाई हॉन में मैंने देखा कि नगर हूमा का नगानार प्रधिकान हो रहा था एक कुफानी प्रधिकान निकाल बारों और बोलगेदिक-विरोधी सभी शिक्तवा एक थी। बूढे मेयर श्रेड्देर, जो अपने सफेद बालों और सफेद दाड़ी के कारण यहे तेजस्वी दिखाई देते थे, बता रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने विष्ठती रात स्मोलनी जाकर स्वायत्तनासी नगरपालिका की धोर से प्रतिवाद प्राप्त किया। "समान, प्रयक्ष तथा गुप्त मतदान दार निर्वाद कुमा, जी नगर की एकमात वैधानिक सरकार है, नई सता को माग्यता नहीं देगी, जरिने तोत्की से कहा था। और तोत्स्की ने जवाब दिया था, 'इसकी एक वैधानिक उपाय है पूमा को अग करके उस का किर से चुनाव किया जा सकता है...'' थेड्देर की इस रिपोर्ट पर भीषण कोलाहल मन गया।

दूमा को सम्बोधित करते हुए बूढे श्रेड्देर ने कहा, "म्रगर कोई संगीनों के जोर से हुक्मत करने वाली सरकार को मानता है, तो ऐसी सरकार हमारे यहा मौजूद है। परन्तु में उसी सरकार को जायज मानता हूं, जिसे जनना का बहुसत स्वीकार करे, न कि उसे जो म्रह्मत हारी My Marie White Police Collins.

My marie M

 जनस्वर, १६१७ की ब्ला० इ० लेनिन द्वारा लिखी गई 'रुस के नागरिको के नाम' अपील की पार्टुलिपि।

## Къ Гражданамъ Россін

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла въ руки органа Петротрадскаго Совета Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ Военно-Революціоннаго Комитета, стоящаго во главе Петроградскаго пролетаріата и гарнизона.

Дѣло, за которое боролся народъ: немедленное пред ложеніе демократическаго мира, отмѣна помѣщичье собственности на землю, рабочій контроль надъ производ ствомъ, создание Совѣтскаго Правительства — это лѣло обезпечено.

ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ РЕВОЛЮЦІЯ РАБОЧИХЪ, СОЛДАТЬ

**И** КРЕСТЬЯНЪ!

Военно-Революціонным Комитет<sup>5</sup> при Петроградоновъ Сов<sup>‡</sup>т<sup>5</sup> Рабочника и Сондатоника Депутатов<sup>5</sup> 25 спира 197 г. 10 ч. уго. मसा हृद्य निए जाने के कारण उत्पन्न हुई है।" उनकी इस बात प बोल्गेविकों को छोड़ कर बाकी सभी जोर जोर से तालिया पीटने नगे शोर व हंगाम के बीच मेबर ने घोषणा की कि बोल्गेविक लीग घमी से बहुत से विधालों के कमिसारों की नियुन्ति कर नगरपालिका के स्वायस प्राधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

बोल्गेविक वक्ता ने इस वात को कोशिया में कि लोग उसे गुन सके जोर और से विक्ला कर कहा कि सोवियतों की कारोम के निर्णय का प्रपं यह है कि समूबा क्स बोल्गेविको द्वारा उठाये गये कदम का समर्पन करता है। "प्राप लोग," उसने कड़क कर कहा, "प्राप लोग पेन्नोपाद की जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है!" प्रावाने—"ऐसा कहना एमारी तौहोन करना है, हमारी बेहजजी करना है!" यूढ़े मेयर ने बड़े सीम्य भाव से योल्गेविक बक्ता को याद दिलायी कि दूमा जनता के स्वतन्त्र से सकतन्त्र मतदान द्वारा निर्वाचित हुई थी। "हा, हुई थी," बोल्गेविक कक्ता ने जवाव दिया। "लेकिन वहुत दिन पहले हुई थी, उसी तरह जैसे सेन्द्रिक्ताह, उसी तरह जैसे सिनक समिति।" "सोवियतों को कोई नयी कांग्रेस नहीं हुई है!" जवाव में वे विल्लाये। "बोल्गेविक कल प्रतिकानित के इस खड़े में एक मिनद भी भीर उहरने से इनकार करता है..." थोरगुल। "...प्रीर हम मांग करते हैं कि सूमा का फिर से चुनाव विषया जाये..." इसके बाद बोल्गेविक सदन से निकल पो शीर उन्हों पीड़ धावावों समती रही, "जर्मनी के दलात । महारों का माण हो!"

बोल्जीविकों के चले जाने के बाद कैंडेट शिंगारेव ने माग की कि नगरपालिका के जिन कर्मचारियों ने सैनिक क्रान्तिकारी समिति का किमसार सनता संतूर किया है, उन्हें पदच्युत किया जाये। श्रीद उन्हें अपराधी घोषित किया जाये। श्रीदेद फिर उठ खड़े हुए; उन्होंने इस भागम का एक प्रस्ताव पैस किया कि सूमा उसे अंग करते को दोल्जीविकों की ध्रम्की के प्रति प्रतिवाद प्रगट करती है और जनता की एक्माज वैधानिक प्रतिनिधि-सस्था होने के नाते वह हरिगल प्रपट स्थान का परिस्थाग नहीं करेती।

बाहर, धलेक्सान्ड हॉल में भी भीड़ जुटी हुई थी; वहां उद्धार समिति की बैठक हो रही थी और स्कोबेलेब फिर बील रहे थे। "क्षाज तक कभी श्रान्ति का भविष्य इतने सकट मे नहीं पड़ा था," उन्होंने यहा। "रूपी राज्य के धरितत्व के प्रथन ने भाज तक कभी इतने चिन्ना उत्पन्न नहीं की थीं। भाज तक कभी इतिहास ने इतने बजेर और निरुपाधि रूप में इस प्रथन को उपस्थित नहीं किया था – रूस में जीता है या मिट जाना है। कान्ति के उद्धार की महान् वेता भा पहुंची है, और इस बात का मनुभव करते हुए हम देख रहे हैं कि श्रान्तिकार जनवाद की सभी प्राण्वान श्रान्तिकार धनिष्ठ रूप से एकताबद्ध है। उनके सगठित संकरण द्वारा भभी से देश तथा अनित्त के उद्धार के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जा चुका है..." स्कोवतिक ने इसी दर्र पर भीर बहुठ सी वाल कही, और अन्त में, "हम मरते दम तक भ्रमने मोचें पर बंदे रहेंगे!"

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यह घोषणा की गयी कि रेल मजदूरों की यूनियन उदार समिति के साथ धा गयी है। जरा देर बाद डाक-तार कर्मचारी भी धा गये। धौर इसके बाद कुछ मेरलैंबिक अंतरांट्रीयतावादी भी हाँल मे वालिल हुए, धौर उनका तालियों से स्वागन किया गया। रेल मजड़रों ने कहा कि वे बोल्डीविकों को नहीं मानते, उन्होंने समस्त रेल-उपकरण अपने हाथ में ले लिया है, धौर उर्वे किसी की बलाद्वाही सत्ता के हवाले करने से इनकार करते हैं। तारकर्मचारियों के प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक बोल्डीविक किसी तारकर्मचारियों के प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक बोल्डीविक किसी तारपर में मौजूद हैं, आपरेटर अपने अध्वारों को हाथ नहीं स्वाची वार्षिय स्मोल्ती की बात छुएगे भी नहीं... स्मोल्ती के सारे देशीकीन काट दिये गये थे। सभा को वड़े उल्लास के साथ बताया गया कि कित प्रकार उरोस्की गून्त साम्बर्धों को मागने के लिए विदेश मन्दास्त्र गर्म भी प्रति क्रम प्रकार नेरालीव ने नरहें बहुत से बाहूर निकलवा दिया। सारे सरकारों कर्मचारी कर्मन ठए कर रहे थे ...

यह एक लड़ाई थी-पहले से सोची-विचारी रूसी ढंग की लड़ाई। हडतालों भीर तोड-फोड़ ढारा लड़ाई। हम बहां बैठे ही थे कि समापति

<sup>ै</sup>नेरातोच, अस्थायी सरकार में परराष्ट्र उप-मंत्री, भूतपूर्व जार<sup>हाही</sup> गूटनीनिज 1—सं०

ने एक सूची पढ़ कर सुनायी, जिसमें उनको दी गयी जिम्मेदारियों के साथ कुछ लोगों के नाम थे। फलां बादमी मन्त्रालयों का दौरा करेगा, फ़लां बैकों का; दस-बारह आदिमियों के जिम्मे यह काम सीपा गया कि वे बारिकों में जायें और सिपाहियों को समझायें कि वे तटस्य रहें -"स्सी सिपाहियो, आप अपने भाइयों का खून न बहाइये!" केरेलकी म मुलाकात श्रीर मशनिरा करने के लिए एक शिप्टमण्डल नियुक्त किया गया ; अन्य शिष्टमण्डलों को प्रान्तीय नगरों में इस प्रयोजन में भेता गया कि वे वहां पर उद्धार समिति की शाखायें स्थापित करें धीर गर्भा बोल्शेविक-विरोधी तत्त्वों को एक सूत्र में बांधें।

भीड़ बड़े जोश में थी। "ये बोल्सेबिक युद्धिनीवियां पर हुन्य चलायेंने ? जरा कोशिश करके देखें तो ! हम उन्हें प्रच्छा मदा चनार्थते!"

इस समा में और सोवियतों की कांग्रेस में वर्गान और प्रामधान का फ़र्क था। वहां फटेहाल सिपाहियों, मैले-मुचैन मक्द्रगं, ईनार किलानी के विशास जनसमुदाय थे - उन गरीब धारमियों के एएटाय थे, श्री भारताच कार्युक्ता जीवन के कठोर, पाशविक संघर्ष में संतरण धीर द्वार में। धीर गरी प्रव्यक्तित्वेव , दान श्रीर लीबेर जैसे मैग्गेविक गया मुणावनद्वान्त्राज्यात्वारा नेता, स्कोबेलेव भीर चैनोंव जैसे भूनपूर्व गमानवनी अनी, अर्थन नुपर्न बात्की घीर सजीते विनावेर जैसे केंद्रों के माथ, राज्यानि, विनामिशी भीर प्रायः सभी शिविरों के बुढिर्निवियों के अन्य अने माइन था नुमा की यह भीड़ सच्छा खाने-मीन और अच्छा १३४२ अन् श्रीमा भी भीड़ थी। सैने इन लोगों में मुश्किल में देख करदूर देखें हीते....

खबरें बाबी। विजीव में कॉर्निशंत के कपादार नेकीस्पर्धा ने पहरेवारों को मार कर उसे प्रृहा किए का भूत कर कर में आग निकला था। कलेदिन उत्तर की श्रीर उद्दूष प्र रहा था। अपनी सीवियत ने एक चैनिक क्रांतिकारी मॉर्झाट स्वर्थन्त्र की भी थी। यह सरवारात के भागते करवे में तिन के लिए क्ष्म है अपर्यंतर है वास्थीत कर स्टे थी, जिसमें मजदूरों को है हिल्लाई के हैंग हिमा का गर्छ। इत सुवरों के माद कहता है, एक्ट्रेन्स्ट देशा का गड़।

<sup>ै</sup>देशिये , 'टिल्फिल्क कुल स्टान्ड्सिंग' १ - क्रॉब केंद्र

युरी तरह मिल गये थे कि ताज्जुब होता था। उदाहरण के लिए, एक होशियार नौजवान कैडेट ने, जो पहले मिल्युकोव का भ्रीर फिर तेरेण्वेनों का निजी सचिव था, हमें एक भ्रीर ले जाकर शिशिर प्रामाद के पतन का पूरा हाल सुनाया।

"जर्मन ग्रोर ग्रास्ट्रियाई ग्रफसर थोल्शेविकों की रहनुमाई कर <sup>रहे</sup>

थे," उसने जोर देकर कहा।

"ऐसी बात है?" हमने नम्रता से कहा, "बाप कैसे जानते हैं?" "मेरा एक दोस्त वहां या, उसने भ्रपनी ब्रांखों से देखा।"

"उसने यह कैसे समझा कि वे ग्रफ़सर जर्मन थे?"

"इसलिए कि वे जर्मन वर्दियां पहने थे!"

इस तरह के सैनड़ों बेतुफे किस्से थे, जिन्हें बोत्सेविक-विरोधी प्रख्वारों ने कड़ी संजीदगी से छापा या; प्रौर तो प्रौर, समाजवारी-कान्तिकारियों प्रौर मेन्सोविकों तक ने, सचाई के प्रति गंभीर निष्ठा जिनकी सदा से एक विशेषता रही है, उनमें विश्वास किया...

परन्तु इससे मधिक गंधीर बात यह थी कि बोल्योदिक हिंसा धौर म्रातंक की कहानियां फैलाई जा रही थी। उदाहरण के लिए, यह वहां गया धौर छापा तक गया कि लाल गाढों ने बिशियर प्रासाद को बुरी तरहें पूढा ही गही था, वरन् उन्होंने पहले खुंकरों से हथियार रखवा लिए और फिर उनका सफाया कर दिया धौर कई मिल्यों को बड़ी बंदीं से मार बाला था। जहां तक महिला चैनिकों का सवाल है, उनमें से धीवकाश के साथ बलात्कार किया गया। बहुतों ने तो जिन यन्त्रजामों को उन्हें भुगतना पड़ा उनके कारण आत्महत्या कर ली... ये सारी कहानिया दूमा में उपस्थित पूरी भीड़ के यत्न के नीचे बड़ी प्रासानी से उत्तर गयी। इससे भी बुरी बात यह हुई कि खुंकरों धौर महिला सैनिकों के मोनवाप ने इन खोकनाक तफ़सीलवार किस्सों को, जिनके साथ धनरर मामों की फ़ेहिरस्त भी होती थी, पड़ा और रात होते होते शुधा, जतेजित नागरिकों की एक भीड़ दूमा में जट आई....

एक उपलक्षक उदाहरण शाहबादा तुमानीव का है, जिनके बारे में बहुत से मण्यारों में ग़बर छपी कि उनकी लाग मोइका नहर में तैरती हुई पायी गयी। थोड़ी ही देर बाद उनके परिवार के लोगों ने इस समाचार का खण्डन किया धौर बताया कि दर भ्रसल उन्हें गिरफ़्तार कर सिया गया है। फिर भ्राप्नवारों ने कहा कि साम तुमानोव को नही, जनरल देनीसोव की थी। लेकिन जब जनरल भी जीते-जागते पाये गये, तब हमने जांच-पड़ताल की धौर हमें किसी भी लाग के कही भी पाये जाने का पता नहीं सम सका...

जय हम दूमा-भवन से निकले, दो वाल स्वयंसेवक भवन के बाहर की विज्ञाल भीड़ के बीच परवे बांट रहे थे। दुकानदारों, व्यामारियों, दफ़्तर-कर्मचारियों भीर चिनोध्निकों (क्लकों) की यह भीड़ दूमा-भवन के सामने पूरे नेष्टकों मार्ग को घेरकर खड़ी थी। एक परवे में लिखा था:

## नगर दूमा की घोर से

नगर दूमा ने २६ श्रवत्वर को ग्रंपने घधिवेशन में उस दिन की घटनाओं को देखते हुए यह आज्ञप्ति जारी की: वह निजी घरों की सलंपनीयता घोषित करती है धीर घावास-समितियों की सारफत पेत्रीयाद नगर की जनता का आञ्चान करती है कि वह निजी घरों में बसात् प्रवेश करने से सभी कोशिशों को सिर्णायक रूप से विफल कर दे धीर नागरिकों की आत्मरक्षा के हित में शस्त्र-प्रयोग करने से भी न हिक्किनाये।

लितेहरी की मोड़ पर पांच-छ: लाल गाडों और दो मत्लाहों ने एक पत-विकेता को घेर लिया था और मांग कर रहे थे कि वह मेन्सीविक पत्त 'राबोचाया गर्जेता' (मजदूर अख्वार) की अपनी प्रतियों को उनके हवाले कर है। एक गल्लाह को अपने स्टाल से अववेदली अख्वार उठाते देख वह अपना भूंता दिखाते हुए उत्तके ऊपर वरस पड़ा। एक कुढ भीड़ इक्ट्री हो गई यो और गक्ती दस्ते को गालियों दे रही थी। एक नाटे कर का मजदूर लोगों को और पत्त-विकेता को धैंग्यूर्वक समझाते हुए बार-बार कह रहा था, "इस अख्वार में केरेलको की योषणा उपने है, जिसमें कहा गया है कि हमने कितने ही क्सियों को ठिकाने लगा दिया है। इस बात से खून-ख़रावा ही होगा..."

स्मोल्नी में इतनी उत्तेजना कभी देखी नहीं गयी - यह थी उत्तेजना की चरम पराकाध्टा। अधेरे गलियारो मे वे ही दौड़ते-भागते ब्रादमी, बन्दूके लिये मजदूरों के दस्ते, भारी ठसाठस भरे पोर्टफ़ोलियों लिये परेशान नेता, जो मिल्लो तथा सहार्यकों से घिरे हुए बहस करते, समझते ग्रौर हुक्म सुनाते एक -ग्रोर या दूसरी ग्रोर भागे जा रहे थे। ये सोग जिन्हे अपनी सुध-बुध न थी, जिन्हे अपने तन-बदन का होश न था, जो एक झपकी सोये बिना रात रात काम करके स्रतिमानवीय श्रम के जीते-जागते उदाहरण वने हुए थे, मैले-कुचैले, दाढ़ी बढ़ी हुई, मांखें जसती हुई – ये लोग अपने प्रचंड उत्साह के बल पर अपने निश्चित लक्ष्य की श्रीर उदाम वेग से धावमान थे। उनके लिए सभी कितना काम पड़ा हुग्रा था! सरकारी मशीनरी अपने हाथ में लेना, नगर में व्यवस्था स्थापित करना, गैरिसन को बफादार बनाये रखना, दूमा से और उद्घार समिति से संघर्ष करना, जर्मनों को धुसने न देना, केरेन्स्की से लड़ने की तैयारी करना, यहां जो घटनायें हुई है, उनकी सुचना श्रान्तों में पहुंचाना पौर भविगेल्स्क से लेकर ब्लादिवोस्तोक तक, पूरे देश में धुमांधार प्रचार करना ... हालत यह थी कि सरकार भीर नगरपालिका के कर्मवारी कमिसारों का हुवम मानने से इनकार कर रहे थे, डाक-तार कर्मवारी उन्हें संचार की मुविधायें देने से इनकार कर रहे थे, रेल कर्मचारी रेल-गाड़ियों के लिए उनकी धपीलों को निष्ठुर होकर धनसुनी कर रहे थे। केरेन्सकी बढते या रहे थे, गैरिसन पर पूरा पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था, करकाक मौके का इन्तजार कर रहे थे... बोल्शेविकी के खिलाफ संगठित पूर्जापति वर्ग ही नही था, बल्कि वामपंची समाजवादी-त्रांतिकारियों , मुट्टी भर मेन्शेविक-प्रन्तर्राष्ट्रीयतावादियों सीर सामाजिक-जनवादी मन्तराष्ट्रीयतावादियों को छोड़कर - भीर ये लोग भी डावाडोग में भीर यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि बोल्शेविकों का साम दें मी नहीं - इन्हें छोड़बर बाकी सभी समाजवादी पार्टिया उनके खिलाफ बी। मह सच है कि मजदूर धीर मैनिक जन-ममुदाय उनके साथ थे; जहाँ सक विमानों का सवाल था, यह पता न वा कि ऊंट किम करवट बैठेगा; कोप्तेविको का राजनीतिक दल ऐसा न या कि उसमें प्रनुपती पौर मिधित सीमो की भरमार हो...

सामने सीहियों से रियाजाइस के क्रमर आ रहे थे और कुछ पवास्यों से भ्रोर कुछ पवाक्रिया लहुने में कह रहें थे कि वह वाणिज्य तथा उच्चोंग मंती है, परन्तु वह व्यवतीय के बार्स में 'कि' खा ग भी नहीं, जानते। क्रपर रस्तोरों में एक सज्जे क्रप् के बार्स में 'कि' खा ग भी नहीं, जानते। क्रपर रस्तोरों में एक सज्जे क्रप् के क्रप् के क्रप् के का रहा था— "सोये थे," परन्तु जाहिर था कि वह सोये ही नहीं थे। उनकी बाढ़ी तीन दिन से नहीं बनी थी। वह विनित्त मुद्रा में बैठे एक मैंसे क्रिकाफ पर कोई हिसाब नाग रहे थे और बीच बीच बीच भी भाषती पेंतिन चवाते जाते थे। यह थे वित्तकीमार मेन्जीरकों, जिनकी इस पद के लिए एकपान खोगता यह थी कि वह कभी एक फ़ांसीसी बैंक में बतक रह चुके थे... और सैनिक क्रांतिकारी समिति के कार्यालय से गीचे ते क क्रवमीं से जाते हुए भीर चलते चलते कागज के टुकड़ों पर कुछ प्रसीत हुए ये बार प्रादमी— ये वे क्रिसार थे, जिन्हें कस के बारों कीने के जा रहा था कि वे क्रांति की ख़बर पहुंचायें, लोगों से बहस करे या लड़े और इसके लिए जो भी तक या हिंपपार उनके हाथ सों, जनका इस्तेमाल करे...

कांग्रेस एक बजे शुरू होंने वाली थी शौर विशाल सभा-भवन बहुत पहुंने ही भर भग था, परन्तु सात बजे तक सभापतिमण्डल का ही पता न या... बोल्शीबक दल शौर बागएंथी समाजवादी-कांतिकारी दल प्रमुख अपने कहों में मीटिंग कर रहे थे। तीसरे पहर पूरे वक्त लिनिन भीर दोत्सकी ने समझीता करने का बिरोध किया था। बोल्शीबकों का एक काफी बड़ा भाग झुक जाने के पक्ष में या, ताकि सभी समाजवादी पार्टियों को लेकर एक संयुक्त सरकार का गठन किया जा सके। "हम श्रकेले कब तक ठहर सकते हैं!" इन लोगों ने कहा। "बिरोध पक्ष प्रत्यन्त प्रमुख है। हमारे पास श्रादमी नहीं हैं। हम जनता से कट जामेंगे भीर सब पीपट हो जायेगा।" कामेनेव, रियाबानोव वर्गेरह इसी प्रकार तक कर रहे थे।

परन्तु लेनिन, भौर उनके साथ झोत्स्की, जट्टान की तरह दृढ़ भौर भविचल रहे। "समझौतापरस्तु हमारे कार्यक्रम को स्वीकार कर से भौर फिर वेशक वे संतिमंडल में झा सकते हैं! हम जो घर भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर यहां पर ऐसे साथी हैं, जिनमें इतना साइन और संकल्प नहीं है कि वे जोखिम उठायें, जिस तरह हम उठाने के लिए तैयार हैं, तो वे भी वाकी कायरों और मिलापकारियों के साथ वांचेंग को छोड़कर चले जायें। हम मजदूरों और सिपाहियों के समर्थन से अपने करना यहातें जायें।

सात बज़कर पांच मिनट पर वामपंथी समाजवादी-वांतिकारियों हा संदेश प्राया कि वे सैनिक कांतिकारी समिति से इस्तीका नहीं देंगे।

"देखा!" लेनिन ने कहा। "वे हमारे पीछे मा रहे हैं!"

जरा देर बाद, जब हम विशाल सभा-भवन की प्रेस गैलरी में <sup>बैठे</sup> थे, पूंजीवादी मख़बारों के लिए लिखने वाले एक मराजकतादादी स<sup>हजन</sup> ने मुझसे कहा कि हम क्यों न बाहर चलें और पता लगायें कि सभापतिमण्डल का वया हुआ। हमने जाकर देखा त्से-ई-काह के कार्यात्य में कोई नथा, नहीं पैत्रोग्राद सोवियत के ब्यूरी में कोई था। हम दौनों स्मोल्नी-भवन के एक कक्ष से दूसरे कक्ष मे धूमते रहे, परन्तु मालूम होता या कि किसी को भी इस बात का जरा सा भी ग्रन्दाजा नहीं था कि काग्रेस का निर्देशक निकाय कहां है। चलते चलते भेरे साथी ने मुझे भपने पुराने त्रातिकारी किया-कलाप के बारे में, फ़ांस में अपने निर्वासन के दीर्घ ग्रीर सुखद काल के बारे में बताया... जहां तक बोल्गेविकों का प्रश्न है, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे अपने मन की बात बतायी, वे निहायत मामूली किस्म के लोग है - उजह स्त्रीर गंवार, जिन्हें सींदर्य तथा कला की भावना छूतक नहीं गयी है। यह धराजकतावादी संग्जन रुसी बुद्धिजीवियों का एक सच्चा नमूना थे ... इस प्रकार बात करते करते वह मुझे सेकर भन्ततः सब्रह नम्बर के कमरे के सामने भाये, जहां सैनिक त्रांतिकारी समिति का कार्यालय था। सोग बेतहाशा दौड़-भाग रहे थे भीर वह इस तमाम भाषाधापी के बीच मजे से खड़े थे। इतने में दरवाजा युना भीर बगैर बिल्ले की वर्दी पहने एक ठिंगना चीडे-चक्ले चेहरे बाता भादभी झपट कर बाहर निक्ला। पहली नजर में ऐसा लगा कि <sup>बह</sup> मुस्करा रहा है, सेकिन दूसरी ही नजर ने बता दिया कि दर धसत वह

मुस्करा नहीं रहा है, विल्क बेहद थकान से उसकी खीसें निकल क्रायी है। यह थे किलेन्को।

मेरे साथी, जो देखने में एक बहुत शाइस्ता, सजीले जवान थे, खुशी से चीख़ उठे ग्रौर ग्रागे बढ़े।

"निकोलाई वसील्येविच ," उन्होने ग्रपना हाय बढाते हुए. कहा । "आप मुझे भूच तो नहीं गये हैं, कामरेड? हम दोनों जैल में एक साय

किलेन्को ने बड़ी कोशिश से घपनी दृष्टि ग्रौर ग्रपने ध्यान को एकाप्र किया भीर फिर उन्हें सिर से पैर तक अत्यन्त मैत्रीपूर्ण भाव से देखते हुए जदाव दिया, "नहीं, भूलूंगा क्यों? ग्राप है. स०... ज्जास्त-बुहते! (ननस्कार!)" वे एक दूसरे के गले लग गये। "तुम इस हंगामे में क्या कर रहे हो?" किलेक्को ने हाथ से चारो ब्रोर इसारा

"मोह, मैं तो बस एक तमाशबीन हूं! भ्राप, मालूम होता है,

खूब कामयाव हुए है।"

"हा," किलेन्को ने साग्रह कहा, "सर्वहारा कान्ति खूब कामयाव हुई है।" भीर फिर हंस कर, "लेकिन लेकिन शायद हम दोबारा जेल

जब हम फिर गलियारे में निकले, मेरे साथी ने दोबारा प्रपना बुतान्त शुरू किया। "झाप जानते हैं, मैं कोपोरिकन का अनुमायी हूं। हमारी दृष्टि में कांति एकदम ग्रसफल हुई है। वह जन-साधारण मे देशभक्ति का भाव जायत करने में असमर्थ रही है। बेशक, इससे यही साबित होता है कि जनता झमी कान्ति के लिए तैयार नही है..."

ठीक म्राट वजकर चालीस मिनट हुए थे, जब तालियों की गड़-गड़ाहुट के साथ समापतिमंडल के सदस्यों ने प्रवेश किया। उनमें लेनिन – महान् लेनिन भी थे। नाटा कद, गठा हुमा शरीर, भारी सिर-यंजा, उभरा हुमा भीर मजबूती से गर्दन पर बैठा हुमा। छोटी छोटी मांखें, चिपटी सी नाक, काफ़ी बढ़ा, फैला हुमा मुंह भीर मारी ठुड्ढी; दाड़ी

फिलहाल सफाचट, लेकिन पहले के और बाद के वर्षों की उनकी मशहूर दाढी ग्रमी से उगने लगी थी। पुराने कपड़े पहने हुए, जिनमे पतलून उनके क़द को देखते हुए खासकर लम्बी थी। चेहरे-मोहरे से वह जनता के ग्राराध्य नहीं लगते थे, फिर भी उन्हें जितना प्रेम ग्रौर सम्मान मिला, उतना इतिहाम में विरले ही नेताग्रों को मिला होगाः। एक विलक्षण जन-नेता, जो केवल ग्रपनी बुद्धि के वल पर नेता बने थे। तबीयत में न रंगीमी न लताफत, न ही कोई ऐसी स्वभावगत विलक्षणता, जो मन को भ्राकपित करती। वह दृढ, भविचल तथा भनासकत भ्रादमी थे, परन्तु उनमें गहन विचारों को सीधे-सादे शब्दों में समझाने की स्रौर किसी भी ठोस परिस्थिति को विश्लेपित करने की अपूर्व कमता थी। और उनमें मुक्त्मदर्शिता के साथ साथ वौद्धिक साहसिकता कूट कूट कर भरी थी।

कामेनेव सैनिक त्रांतिकारी समिति की कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहे थे: सेना में मृत्यु-दण्ड समाप्त कर दिया गया है, प्रचार-स्वातन्त्र्य को फिर से धुनःस्वापित किया गया है और राजनीतिक प्रपराधों के लिए गिरफ़्तार प्रकसरों भीर सिपाहियों को रिहा कर दिया गया है, केरेन्स्की को गिरफ़्तार करने का और निजी गोदामों में जमा मनाज की जब्दी का हुक्स जारी किया गया है... बडे जोर की तालियां।

बंद का प्रतिनिधि फिर बोलने के लिए खड़ा हुआ - बोल्गेदिको के कटर एम ना नतीजा यह होगा कि त्रान्ति कुचल दी जामेगी। इसिंतए बंद-प्रतिनिधि कांग्रेस में भाग लेने से इनकार करते है। हाल से भावार्वे, "हमने तो समझा था कि भाप लोग कल रात ही निकल गये!

प्राप सोग बितने बार सभा स्याग करेगे?"

इसके बाद मेन्गेविक-मन्तर्राष्ट्रीयतावादियों के प्रतिनिधि। मावार्खे, "है! भार भनी यहां मौजूद है?" वनता ने नफाई देते हुए वहां कि सभी मेग्नेविक-धन्तर्राष्ट्रीयनावादियों ने कांग्रेस का सोवियनीं

"हम समझते हैं<sub>ट</sub> वानि के निए यत् हैं में भाषावें, शोर। सम्बद्धाः

इस का कि कांग्रेस से मौजूद -市 信。

थीर भी लोग बोले, परन्तु प्रगटतः किसी कम से नही। दोन प्रदेश के खान मजदूरों के एक प्रतिनिधि ने मांग की कि काग्रेस कलेदिन के खिलाफ कार्रवाई करें, जो राजधानी को होनेवाली कोग्रले धीर धनाज की सफ्ताई की लाइन को काट सकता है। मोर्चे से अभी अभी पहुंचने वाले कई सिपाहियों ने कांग्रेस को अपनी अपनी रेजीमेंटों का उत्साहपूर्ण प्रभिवादन-संदेश दिया... और बाद में लेनिन बोलने के लिए खड़े हुए। मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रहीं, लेकिन वह जाहिरा जससे बेंख्यर लोगों के खामोश हो जाने का इत्तजार करते हुए खड़े रहें अपने सामने रेडिंग-संटेड को पकड़े, वह अपनी छोटी छोटी, मिन्दिमचाती आंखों से मीड़ को एक सिरे से दूबरे सिरे तक देख रहे थे। जब तालियों वंद हुई, उन्होंने निहायत सावनी से बच इतना ही कहा, "प्रव हम समाजवादी ध्यदस्था का निर्माण सुरू करेंगे!" और फिर जनसमुद्र का वही प्रचण्ड गर्जन।

"पहला काम है ज्ञान्ति सम्पन्त करने के लिए ग्रमली कार्रवाई करता... हम सीवियत ग्रतों के आधार पर सभी युद्धरत देशों की जनता से ग्रांति का प्रस्ताव करते। ये ग्रतें हैं बगैर संयोजनों के, वग्रैर हरजानों के ग्रीर जातियों के ग्रास्तावण्य के अधिकार के साथ ग्रान्ति। साथ ही, प्रपने वादे के मुताबिक हम गुप्त संधियों की प्रकाशित करेंगे ग्रीर उन्हें कि मेरो... युद्ध ग्रीर ग्रांति का प्रका इतना स्पन्ट है कि मेरा ख्याल है कि मैं बिना किसी प्रस्तावना के सभी युद्धरत देशों के जनों के नाम प्रोपणा के मसीदे को पढ़ सकता हं..."

णव वह बोल रहे थे, जनका बौड़ा मुंह पूरा खुला था ग्रीर जस पर जैसे हंसी खेल रही थी। जनकी ग्रावाज भारी थी, मगर मुनने में दुरो गई। थी—लगता था कि सालों तक बोलते रहने से यह मावाज सहत हो गरी हो। वह एक ही लहने में बोलते रहे ग्रीर मुनने वाले को यह जनकी गावाज कभी भी वह हमेशा, हमेशा ऐसे ही बोलते रह सकते हैं ग्रीर जनकी गावाज कभी भी वंद होनेवाली नहीं है... ग्रपनी वाल पर जोर नेता होता, तो वह वस जरा सा ग्रागे की श्रीर मुक्त जाते। न ग्रंगविशंग, न मावभंगी। भीर जनके सामने एक हवार सीधे-सादे लोगों के एकाम मुखं थड़ा ग्रीर मिता से जनकी श्रीर उठे हुए थे।

## सभी युद्धरत राष्ट्रों के जनों स्रीर सरकारों के नाम घोषणा

छः तथा सात नवन्वर की त्रांति द्वारा स्थापित ग्रीर मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सीवियतों पर आधारित, यह मजदूर तथा किसान सरकार सभी युद्धरत जनों तथा उनकी सरकारों से प्रस्ताव करती है कि ये एक न्याय्य तथा जनवादी शाति-संधि के लिए प्रवितंत्र वार्ता ग्रारम्भ करें।

गाय्य तथा जनवादी मान्ति से – जिसकी सभी युद्धरत देशों के युक्क से थके-मारे ग्रीर नंगे-बूजे भवदूरों तथा मेहनतकमा वर्गों का विद्याल बहुतर्त श्राकांक्षा रखता है, जिसकी जारबाही राजतंत्र को धराशायी करने के बाद से रूसी मजदूर और किसान बराबर, स्पष्ट तथा निर्देश्च रूप से मांग करते रहे हैं – सरकार का तात्पर्य वह शान्ति है, जो बर्गर मयोजन किये (प्रपात वर्गर विदेशों प्रदेशों को ग्राधीन बनाये, वर्गर दूसरी जातियों का बलात संयोजन किये) और वर्गर हरजाना सिये ग्रविलम्ब सम्पन्न की

रूस की सरकार सभी युद्धरत जनों से प्रस्ताव करती है कि सभी देगों तथा सभी जातियों की जनता की अधिकृत सभाकों द्वारा ऐसी शार्ति की सभी शर्तों का निश्चितं रूप से अनुसमर्थन होने से पहले वे ऐसी शार्ति के उद्देश्य से तुरत, तिनक सा भी विलंग किये बिना, वार्ता धारंभ करने का निर्णायक कदम उठाने के लिए ध्रमनी तत्परता प्रगट कर स्रवित्तन

ऐसी शांति सस्पन्त करें।

पाता सभाग गर।
सामागदा जनवादी प्रधिकारों की और धिश्रेषतः सेहनतक्षम वर्षी
के प्रधिकारों की धारणा के अनुरूप ही, संयोजन प्रथवा विदेशी प्रदेश के
प्रधीनीकरण से सरकार का तात्पर्य किसी छोटी और कमजोर जाति का
उनकी मरजी और स्वीकृति की स्वैच्छिक, स्पष्ट तथा ठीक ठीक
स्वीच्यां की विना, एक विशाल और श्रांत्रतवाली राज्य के सार्य
मिलाया जाना है, बाहे ऐसा बताल संयोजन किसी भी घडी मे सम्यन
वर्षो न किया गया हो, चाहे बलाल संयोजन किसी भी घडी मे सम्यन
सम्य राज्य की सीमाधी के भीतर रखे जाने बाले प्रपदा का
नगर हुछ भी वर्षों न हो भीर चाहे वह राष्ट्र यूरोप में हो या समुद्र
पार के दूर देशों में।

यदि एक राष्ट्र अन्य राज्य की सीमाओं के भीतर वतात् रखा जाता है; यदि उसके द्वारा व्यक्त इच्छा के वावजूद (इस वात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इच्छा समाचारपतों, जन-सभाग्रों, राजनीतिक पाटियों के निर्णयों द्वारा व्यक्त हुई है अथवा राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरुद्ध संयोजन करने वाले अयवत संयोजन करने वाले अयवा सोमान्यतः अधिक शविकाशाली राष्ट्र की संयोजन के इच्छा रखने वाले अयवा सामान्यतः अधिक शविकाशाली राष्ट्र की सेनायों के पूरी तरह हटा लिये जाने के बाद, उसके ऊपर जरा मा भी दवाब दाले बिना, स्वतन्त्व मतदान द्वारा प्रपने राष्ट्रीय तथा राजनीतिक संगठन का हप निश्चित करने का अधिकार नहीं दिया जाता, तो ऐसे राष्ट्र का मिलाया जाना संयोजन है, अर्थात् अधीनीकरण है और

सरकार की दृष्टि में इस लड़ाई को इस गरज से जारी रखना कि गक्तिशाली तथा समृद्ध राष्ट्र दुवंल तथा विजित जातियों की भापस मे बांट सकें, मानवता के बिरुद्ध जघन्यतम ग्रपराध है। और सरकार उप-रोनत शतों पर, जो निरपवाद रूप से सभी जातियों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण है, शांति-संधि संपन्न करने के अपने निर्णय की पूरी गभीरता से घोषणा करती है, जिसके द्वारा युद्ध को समाप्त किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार यह भी घोषणा करती है कि वह शान्ति की उपरोक्त शर्तों को मन्तिम चुनीती के रूप में नहीं पेश कर रही है, दूसरे ग्रन्दों में वह शान्ति की किन्ही दूसरी शतों पर भी विचार करने को तैयार है, परन्तु वह केवल इस पर आग्रह करती है कि कोई भी युद्धरत राष्ट्र यथाशीझ उन्हें प्रस्तुत करे और यह कि शान्ति के सुझावों में विल्कुल स्पष्टता हो ब्रौर किसी प्रकार की गोलमोल बातें या गोपनीयता सरकार गुप्त कूटनीति को समाप्त करती है और वह समस्त वार्ता को जनता की नजर के सामने खुले तीर पर चलाने के अपने दृढ निक्चय को पूरे देश के सामने प्रगट करती है। मार्च से लेकर ७ नवंबर, १९९७

तक जमोदारों भीर पूंजीपतियों की सरकार ने जिन गुप्त संधियों की भनुमोदित सपना सपन्न किया है, सरकार उन सब का पूर्ण प्रविकत्न प्रकागन तत्काल भारत्म करेगी। सरकार गुप्त सधियों की सभी धारामों को, जिनका उद्देश्य प्रधिवांशतः रुमी पूत्रीपतियों के लिए मुविधायें तथा विशेषाधिकार प्राप्त करना है धथवा रूमी साझाज्यवादियों के संयोजनों को इतायम रुपना या बढ़ाना है, फ़ौरन विना किसी बानचीन के रह करती है।

सभी सरकारो तथा सभी जनो मे भाति-सधि के निए मार्जनिन बार्ता करने का प्रस्ताव करती हुई सरकार घोषणा करनी है कि वह ऐमी बार्ता डाक-तार के डारा घयवा विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को बार्त डारा घयवा इन प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन से चलाने के लिए तैयार है। ऐसी बार्ता मुख्याजनक रूप से हो सके, इसने निए सरकार तटस्प देशों में घपने माधिवृत प्रतिनिधि नियुवत करती है:

सरकार सभी युद्धत्व देशों की सरकारों तथा जनों से प्रस्ताव करती है कि वे प्रविक्षय युद्ध-विराम समझौता सम्पन्न करें प्रीर साथ ही यह सुदान देती है कि यह युद्ध-विराम कम से कम तीन महीने के लिए होना चाहिए, जिस प्रविधि में निरपवाद रूप से युद्ध में खिंच प्राप्ते या ससमें भाग लेने के लिए विवस सभी राष्ट्रों घीर जातियों के प्रतिनिधियों के यीच न केवल शावस्थक प्रारंभिक वार्ता ही पूर्णतः संभव है, बर्कि शानित की शतों निश्चित रूप से स्वीकार करने के उद्देश्य से सभी देशों की जनता के प्रतिनिधियों की प्रधिकृत सभायें भी युद्धी बुतायी जा सकरी है।

सभी युद्धरत देशों की सरकारों तथा जनो से शान्ति का यह प्रस्ताव करती हुई कस की धस्थायी मजदूर तथा किसान सरकार उन तीन राष्ट्री-इंग्लैंड, फ़ांस और जमंत्री—के वर्ग-वेतन मजदूरों का विशेष रूप से सम्बोधन करती है, जो मानवता के सबसे उसत राष्ट्र है फ्रीर वी वर्तमान युद्ध में भाग सेने वाने राष्ट्रों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

इन देशों के मजदूरों ने प्रगति तथा समाजवाद के ध्येप की बहुत दही सेवा नी है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट मान्दोत्तन, फ़ांसोसी सबँहारा हार्री सम्पन्न विश्वव्याणी ऐतिहासिक महत्त्व की कान्तियों का पूरा सिवसितां ग्रीर मन्ततः अमंनी के घसाधार कानूनों के विवाफ ऐतिहासिक संपर्य, जो सारी दुनिया के मजदूरों के लिए दीर्पकालीन दृढ समर्य का एक उदाहरण है, और जमंत्र सबंहारामों के प्रवल संगठनो की स्थापना—ये सारी मानदार मिसालें, सबँहारा बीरता के ये नमूतु, दिवहास की ये स्मरणीय घटनायें हमारे लिए इस बात की पक्की गारंटी है कि इन देशों के मजदूरों के ऊपर मानवता को युद्ध की विभिषिकाओं तथा उसके परिणामों से मुक्त करने का जो कार्यभार था पढ़ा है वे उसे समझँगे, कि ये मजदूर प्रवल, निर्णायक तथा सतत संघर्ष के ढारा शान्ति के ध्येय को, और साथ ही समस्त दासता तथा समस्त थोपण से शोपित थिमिक जन-साधारण की मुक्ति के ध्येय को सफलतापूर्वक पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे।

जब तालियों की गड़गड़ाहट शान्त हुई, लेनिन ने फिर बोलना शुरू किया:

"हम प्रस्ताव करते हैं कि कांग्रेस इस घोषणा का अनुसमर्थन करे। हम जनता का सम्बोधन करते हैं और सरकारों का भी, क्योंकि यदि हमारी घोषणा युद्धरत देशों की जनता के नाम ही हो, तो उससे गान्ति-सिंध की जो मतें विवंव हो सकता है। युद्ध-विराम काल में शान्ति-सिंध की जो मतें विवंव हो सकता है। युद्ध-विराम काल में शान्ति-सिंध की जो मतें विवंव को जायेंगी, संविधान सभा उनका अनुसमर्थन करेंगी। युद्ध-विराम की अवधि तीन महीना निश्चित करने ये हमारी मंशा यह है कि इस खुन-खुरावे और गारकाट के बाद जनता को यपासंभव अधिक से अधिक विराम मिल सके और उसे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते के लिए प्रचुर समय मिल सके। साझाज्यवादी सरकारें हमारे इस गान्ति-प्रस्ताव का विरोध करेंगी -हमें इसके बारे में कोई मुगानता नहीं है। परजु हम भाशा करते हैं कि सभी युद्धरत देशों में कान्ति जब्द ही भड़क उठेंगी, यही कारण है कि हम फ़्रांस, इंग्लेंड और जमंनी के मजदूरों का विशेष करें सम्बोधन करते हैं..."

जन्होंने प्रपत्ना भाषण इन शब्दों के साम खुत्म किया, "छः तथा सात नवस्वर की क्रान्ति ने समाजवादी क्रान्ति के युग का सूवपात किया है... शान्ति तथा समाजवाद के नाम पर मजदूर आन्दोलन जीतेगा और अपने भवितव्य को चरितार्थं करेगा..."

रंग शब्दों में एक ऐसी श्रद्भुत निष्कम्प शक्ति थी, जो प्राणों को प्रालोड़ित करती थी। इसे प्रासानी से समझा जा सकता है कि क्यों जब लेनिन बोसते थे, सोग जनकी बात पर विक्वास करते थे ... सोगों ने हाथ उटाकर यह नुरंत फ्रैमला कर दिया कि वेवत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ही प्रस्ताव पर बोलने की डजावत दी जानी चाहिए, और हर भाषणकर्ता के निए पन्द्रह मिनट का समय बाध देना चाहिए।

सबसे पहले वामपथी समाजवादी-कान्तिकारियों की प्रोर से करीतन बोले: "हमारे दल को घोषणा के मजमून में संशोधन पेश करने की कोई मौना नहीं मिला है। घोषणा बोल्लीवकों की निजी दस्तावेज हैं। फिर भी हम उसके पक्ष में बोट देंगे, क्योंकि हम उसकी भावना से सहमत है..."

सामाजिक-जनवादी अन्तरांद्रीयतावादियों की ओर से कामारोब उठै। त्वा कद, कधे कुछ ह्युंके हुए, आंखें समीप-दर्शी — यह थे कामारोब, जो आने वाले दिनों में विरोध पक्ष के विदूषक के रूप में गोहरत हार्षित करने वाले थे। उन्होंने कहा कि सभी समाजवादी पार्टियों डारा बनायी गांधी सरकार ही एक ऐसा महत्त्वपूर्ण कदम उठाने का अधिकार एवं सकती है। मगर एक समुमत समाजवादी भीतमंडल बनाया जाये, तो उनका दल समूचे कार्यक्रम का समर्थन करेगा, नहीं तो वह उसके एक भाग की ही समर्थन करेगा। जहां तक घोषणा का प्रकन है, अंतरांद्रीयतावादी उसकी मुट्य बातों से पूरी तरह सहमत है...

धौर तब उत्तरोत्तर बढते हुए उत्साह के बीच एक बक्ता के बाद दूसरा वक्ता बोला: उनक्ती सामाजिक-जनवाद की धौर से — समर्थन; लियुमानियाई सामाजिक-जनवाद की धौर से — समर्थन; लियुमानियाई सामाजिक-जनवाद की धौर से — समर्थन; ला-समाजवादी समर्थन; पोलिक सामाजिक-जनवाद — समर्थन; पोलिक सामाजिक-जनवाद — समर्थन; पोलिक सामाजिक-जनवाद मिर्मिन प्रेयस्कर होगा; लाटवियाई मामाजिक-जनवाद — समर्थन ... इन स्रादमियों में जैसे कोई ज्योति जग गयी थी। एक ने "प्रासन्न विवव-जाति, जिसके हम प्रगत्न दस्ते हैं," नी बात नी; दूसरे ने उत "नवे साम्तव्युणं युग" नी बात नी, "जब संसार के सभी जन एक परिवार जैसे हो जायें ..." एक प्रतिविधि ने व्यक्तिनत रूप से बोतने नी ममुमति मागी। "धोषणा में एक प्रतिविधि ने व्यक्तिनत रूप से बोतने नी ममुमति मागी। "धोषणा में एक प्रतिविधि ने व्यक्तिनत रूप से बोतने नी ममुमति मागी। "धोषणा में एक प्रतिविधि ने व्यक्तिनत रूप से बोतने नी मामुमति मागी। "धोषणा में एक प्रतिविधि ने व्यक्तिनत रूप से बोतने नी मामुमति मागी। "धोषणा में एक प्रतिविधि ने व्यक्तिनत रूप से प्रतिविधि ने स्वक्तिन करा। "यहने सार स्वविद्या के प्रतिविधि ने स्वक्तिन करा। "यहने सार स्वविद्या के प्रतिविधि ने स्वक्तिन करा। "वहने सार स्वविद्या के स्वविद्या का स्वविद्या के स्वविद्

फिर घाप कहते हैं कि ग्राप शान्ति के सभी प्रस्तावो पर विचार करेगे। विचार करने का ग्रयं है ग्रहण करना..."

लेनिन उठ खड़े हुए। "हम न्याय्य शान्ति चाहते हैं, पर हम कान्तिकारी युद्ध से घवराते नही ... साम्राज्यवादी सरकारे संभवतः हमारी श्रपील का उत्तर नहीं देंगी, परन्तु हम कोई अल्टीमेटम नहीं जारी करेंगे, जिसे ठुकरा देना ब्रासान होगा... अगर जर्मन सर्वहारा यह समझ ले कि हम शान्ति के सभी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है, तो शायद यह बास्द में चिनगारी का काम करे-ग्रौर जर्मनी मे

"हम शान्ति की सभी शर्तों पर ग़ौर करने के लिए राजी है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन शतों को संजूर भी कर लेगे ... भिपनीं कुछ शर्तों के लिए हम अंत तक लड़ेगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरी शर्तों की ख़ातिर हम लड़ाई चलाते जाना ग्रसंभव पायेंगे... सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं..."

टीक दस बजकर पैतीस मिनट पर कामेनेव ने कहा कि जो लोग षोषणा के पक्ष में हैं, वे अपने कार्ड दिखायें। केवल एक प्रतिनिधि ने विरोध में प्रपना हाथ उठाने की जुरँत की, लेकिन इस पर चारों ग्रोर लोगों में इतना गुस्सा भडक उठा कि उसने भी अपना हाथ जल्दी से नीचे कर लिया... घोषणा सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गयी।

सहसा हम सब एक ही सहज प्रेरणा के वशीभूत होकर उठ खड़े हुए भीर 'इंटरनेशनल' का मुक्त, निर्वाध, आरोही स्वर हमारे कठों से फूट निकला। एक पुराना, खिचडी बालों वाला सिपाही बच्चे की तरह फूट-फूट कर रो पडा। अलेक्सान्द्रा कोल्लोन्ताई ने जल्दी से अपने षासुषों को रोका। एक हजार कठों से निकली यह प्रवल ध्यनि समा-भवन में तरींगत होकर खिड़िकयों-दरवाओं से बाहर निकली और ऊपर उठती गयी, ऊपर उटती गयी और निमृत आकाश में व्याप्त हो गयी। "लड़ाई खत्म हो गयी! लड़ाई खत्म हो गयी!" भेरे पास खड़े एक नौजवान मजदूर ने कहा, जिसका चेहरा चमक रहा था। और जब यह गान समाप्त हो गया और हम वहां निस्तब्ध खोये से खड़े थे, हॉल के पीछे से किसी ने झावाज दी, "साथियो, हम उन लोगों की याद करें,



इसी के लिए ही वे वहां पढ़े रहे हैं, मार्च के शहीद, मार्स मैदान के अपने ठण्डे विरादराना कबगाह में पड़े रहे हैं; इसी के लिए हजारों आदिमयों ने जेलों में, कालापानी में और साइवेरिया की खानों में अपनी जानें दी। आज वह कांति आयी है, हालांकि वह उस तरह नहीं आयी है, जैसा वे सोचते थे या जैसा बुढिजीवी चाहते थे, लेकिन वह आयी हैं—कटोर और शवितशाली, फारमूलों की घण्जिया जड़ाती हुई और कोरी मावुकता को तर्क करती हुई। यह है सच्ची, बास्तविक...

लेनिन भूमि संबंधी माजप्ति को पढ रहे थे:

ê١

(१) भूमि का समस्त निजी स्वामित्व विला मुझाविजा क्षौरन खत्म किया जाता है।

(२) जमीवारों की सभी जमीने, याही जमीनें, मठों और गिरजायरों की जमीने , भय तमाम मवेशियों के और श्रीजारों के, भय तमाम इमारतों श्रीर लवाजमात के, जब तक कि संविधान सभा का भिधवेशन नहीं होता तब तक के लिए जिला भूमिं समिनियों तथा किसानो के प्रतिनिधियों की जयेज्द सोवियतों के हाथ में मन्तरित की जाती है।

(३) जस्त की हुई सम्पत्ति को, जो बाज से समस्त जनता की सम्पत्ति है, बगर कोई भी नुकसान पहुचाया जाता है, तो उसे गंभीर प्रपत्ता माना जायेगा और वह कार्तिकारी न्यायाधिकरणों द्वारा पंडनीय प्रपत्ता माना जायेगा और वह कार्तिकारी न्यायाधिकरणों द्वारा पंडनीय प्रिया जमीदानों की जमीनों पर कब्बा करते समय किसानों के प्रिया की उपेउद सोवियते पूरी कड़ाई से सुव्यवस्था कांग्रम रखने के लिए, जमीन के टुकड़ों की लाव्याई-चीडाई तिश्चित करने के लिए और यह निश्चित करने के लिए की कोन से टुकड़ें जब्दी हानुने के प्रन्तर्यंत प्रात हैं, जब्त की हुई तमाम जायदाद की फहीरस्त बनाने के लिए और जनता के हाथों में मन्तरित की जाने वाली समस्त क्रिय-सम्पत्ति की, मय इमारतो, मविश्वयों, ब्रोबारों और उपज के संचयों के, कठोरतम नार्तिकारी सुरक्षा के लिए सभी धावश्यक करम उठायेंगी।

(४) जब तक कि संविधान सभा भूमि-मुद्यारों का प्रतिम स्वरूप निविचत न करे, तब तक इन महस्वपूर्ण भूमि-मुद्यारों को पूरा करने का काम निम्नतिखित किसान के नकाव <sup>3</sup> (निदंश-पत्र) द्वारा निदंशित होगा,

224

जिन्होंने प्रावादी के लिए धपना जीवन बितदान कर दिया!" भीर इन प्रकार हमने शोकनान 'शवयाता' गाना शुरू किया, जिसका स्वर धीनां श्रीर उदास होते हुए भी बिजयपूर्ण था। यह था दिल को हिता देने बार्ला एक टेठ स्सी गाना। बुछ भी हो, 'इन्टरनेशनल' का राग विदेशी हैं ठहरा, परन्तु 'शवयाता' में उस विशाल जनता के प्राणों की गूंज थी, जिपके प्रतिनिधि इस हॉल में बैठे थे थीर भपने खुंधले धुंधले मानस-विज के ग्राधार पर नथे स्स का सुजन कर रहे थे—भीर शायद धीर श्री

'शवयाता' की पंवितयां:

तुमने जन-स्वातन्त्र्य के लिए, जनसम्मान के लिए प्राणयाती युद्ध मे अपने प्राणों की झाहति दी ... तुमने अपना जीवन बलिदान दिया भ्रौर ग्रपना सब कुछ होम कर दिया। तुमने बंदीगृह में नरक की यातनायें भोगी तम जंजीरों से बंधे कालापानी गये... मुमने इन जंजीरों को ढोया भीर उक भी नहीं किया। क्योकि तुम अपने दुःखी भाइयों की आवाज को भनसुनी नहीं कर सकते थे। क्योकि तुम्हारा विश्वास था कि न्याय की शक्ति खड्ग की शनित से बड़ी है... समय श्रायेगा जब तुम्हारा श्रर्पित जीवन रंग लायेगा वह समय बाने ही वाला है; ग्रत्याचार ढहेगा भीर जनता उठेगी - स्वतन्त्र ग्रीर महान्। भ्रलविदा, भाइयो! तुमने अपने लिये महान पथ चुना। तुम्हारे पदिचिह्नों पर एक नयी सेना चल रही है, जुल्म सहने और गर मिटने के लिए वैयार... धलविदा, भाइयो! तुमने ग्रपने लिये महान पय चुना। हम तुम्हारी समाधि पर शपथ उठाते हैं, हम संघर्ष करेगे, भाजादी के लिए और जनता की खुशी के लिए... इसी के लिए ही वे वहां पड़े रहे हैं, मार्च के शहीद, मार्स मैदान के प्रपने ठण्डे विरादराना कवगाह में पड़े रहे हैं; इसी के लिए हजारों आदिमयों ने जेलों में, कालापानी में और साइवेरिया की ख़ानों में प्रपनी जानें दी। साज वह कांति आयी है, हालांकि वह उस तरह नही प्रायी है, जैसा वे सोचते थे या जैसा बुढिजीवी चाहते थे, लेकिन वह आयी है—कठोर और शनितशाली, फारमूलों की धिज्या उड़ाती हुई और कोरी भावुकता को तर्क करती हुई। यह है सच्ची, वास्तविक...

लेनिन भूमि संबंधी आज्ञप्ति को पढ़ रहे थे:

(१) भूमि का समस्त निजी स्वामित्व बिला मुम्राविजा फौरन खत्म किया जाता है।

(२) जमीदारों की सभी जमीने, बाही जमीनें, मठों और गिरजाघरों की जमीनें , मय तमाम मवेशियों के और सौजारों के, मय तमाम इमारतों और लवाजमात के, जब तक कि संविधान सभा का प्रधिवेशन नहीं होता तब तक के लिए जिला भूमि समिनियों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की उथेज्द सोवियतों के हाथ में अन्तरित की जाती है।

(३) जब्त की हुई सम्पत्ति को, जो घाज से समस्त जनता की सम्पत्ति है, सगर कोई भी नुकलान पहुंचाया जाता है, तो उसे गंभीर भरराध माना जायेगा धीर वह क्रांतिकारी न्यायाधिकरणों हारा दंडनीय होगा। जमीवारों को जमीनों पर कब्जा करते समय किसानों के प्रतिनिध्यों की जपेंगों पर कब्जा करते समय किसानों के किला, जमीविश्यों की उपेयद सोवियते पूरी कड़ाई से सुव्यवस्था कायम रखने के लिए, जमीन के टुकड़ों की लम्बाई-चौडाई निश्चित करने के लिए धीर यह निश्चित करने के लिए धीर प्रति , जब्त की हुई तमाम जायदाद की फेहरिस्त बनाने के लिए धीर जनता के हाथों ये अन्तरित की जाने वाली समस्त कृषि-सम्पत्ति को, मय स्मारतो, मविश्वयों, श्रोजारो धीर उपज के संचयों के, कठोरतम निर्मित स्ति। सुरक्षा के लिए सभी धावश्यक कदम उठायेंगी।

(४) जब तक कि संविधान सभा भूमि-सुधारों का बंतिम स्वरूप निरिवत न करे, तब तक इन महत्त्वपूर्ण मूमि-सुधारों को पूरा करने का काम निम्नचिधित. किसान के नकाख<sup>3</sup> (निदंश-पत) द्वारा निदेशित होगा, जो २४२ स्थानीय किसान-नकाजों के ग्राधार पर 'किसानों के प्रतिनिधियों की ग्रांखल रूसी सोथियत के समाचार' ('इज्वेस्तिया') के सम्पादक-मण्डत द्वारा तैयार किया गया है ग्रीर उक्त 'इज्वेस्तिया 'के ग्रंक ८८ में प्रका<sup>तिठ</sup> किया गया है (पेन्नोग्राद, ग्रंक ८८, १९ ग्रगस्त, १९१७)।

किसानों और कवजाको की जमीनों को जब्द नहीं किया जायेगा।

"प्रस्थापी सरकार के भन्तगंत पोमेश्चिकों (बमीदारों) ने भूमि समितियों के प्रादेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया था - उर्ग भूमि समितियों के घादेशों को, जिन्हें स्वीव ने भ्राकल्पित किया था, शिंगारेव ने जन्म दिया था और जिनका केरेन्स्की ने शासन-प्रवन्ध किया था!"

इसके पहले कि बहस मुरू हो, एक धादमी बड़ी तेजी से भीड़ में घीरता हुमा मंच पर चढ़ माया। यह किसानों की सोबियती में कार्यकारिणी समिति के सदस्य प्यानिख थे। वह बिलकुल मापे से बाहर हो रहे थे।

जन्होंने भोवा भीड़ पर परयर फेंकते हुए कहा, "किसानों के प्रतिनिधियों की खिखन कसी सोवियतों की कार्यकारिणी समिति प्रार्थे माथियों, मन्त्री सलावकिन तथा मास्तोव की गिरएतारी के प्रति प्रतिवर्ध प्रपट करती है! हम उनकी फोरन रिहाई की मान करते है! वे इस समय पीटर-पान किन्ते में बंद है। हसके बारे में फोरन कार्रवाई करती होगी! एक मिनट की भी देर नहीं की जा सकती!"

उनके बाद एक धीर घाटमी बोलने के लिए खड़ा हुआ, एर् मिनारी, जिसकी दाड़ी घनत-व्यस्त हो रही थी धीर फांग्डें वमक रही थी। "पार यहां सबे से बैठे विमानों को खसीन देने की बात कर रहे हैं, भीर नाव ही घरवाचारियों धीर बनाद्याहियों की तरह उन्हीं विमानों के कुने हुए प्रतिनिधियों पर जुन्म हा रहे हैं!" धीर फिर उनने धानी घूंसा दिखाते हुए कहा, "याद रिचये, ध्रगर उनका बाल भी बांका हुम्रा, तो बग़ाबत की माग भड़क उठेगी!" मीड़ में जैसे खलबली मच गयी-लोगों में उलझन के साथ वेचैनी थी।

भौर फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ द्रोत्स्की उठे, शांत, जहर के बुझे, भपनी ताकत का एहसास करते हुए। "कल सैनिक कांतिकारी समिति ने सिद्धान्त रूप से निश्चित किया कि समाजवादी-कांतिकारी तथा मेन्योविक मंत्रिगण—मास्तोव, सलाजकिन, ग्वोपदेव झीर माल्यान्तोविच – ये छोड़ दिये जायें। भ्रगर वे सभी भी पीटर-पाल क्रिले में है, तो इसका कारण केवल यह है कि हमारे सिर पर बहुत सा काम पड़ा हुमा है और हमें उन्हें बाहर निकालने की फ़ुसंत नहीं मिली... लेकिन जब तक कोर्नीलोय-कांड के समय केरेन्स्की की विश्वासघातपूर्ण कार्रवाइयों में उनका हाथ कहां तक है, इसकी हम जांच न कर लें, तब तक उन्हें मपने घरों में गिरफ़्तार रखा जायेगा!"

प्यानिख ने चिल्लाकर कहा, "यहां जैसी बातें हम देख रहे है वैसी कभी किसी कांति के दौरान नहीं हुई है!"

"भाप ग़लती पर है," लोल्स्की ने जवाब दिया। "ऐसी बातें हमारी क्रांति में भी देखी गयी है। जुलाई के दिनों में हमारे सैकड़ों साथी गिरफ्तार कर लिये गये थे... जब कामरेड कोल्लोन्ताई को डाक्टर की हिदायत पर जेल से रिहा किया गया, अञ्चसेन्त्येव ने उनके घर के दरवाजे पर जार की खुफिया पुलिस के दो भूतपूर्व एजेन्टों को सैनात कर दिया!" ह्रोत्स्की के उत्तर से किसानों की बोलती बन्द ही गयी धीर वे बड़बढ़ाते हुए, लोगों की फ़ब्तियों और फ़िकरों का निशाना बने, मंच से नीचे उत्तर गये।

वानपंथी समाजवादी-कान्तिकारियों के प्रतिनिधि ने भूमि संबंधी भाजन्ति पर भाषण किया। सिद्धान्त रूप में उससे सहमत होते हुए भी उन्होंने कहा कि उनका दल जब तक बातचीत ग्रीर बहस न हो ले इस प्रथम पर मतदान नहीं करेगा। उन्होने श्राग्रह किया कि किसानों की सोवियतों से परामशं करना चाहिए...

भैन्योविक-प्रन्तर्राष्ट्रीयताचादियों ने भी साग्रह कहा कि वे इस प्रश्न पर प्रपनी पार्टी की ग्रंतरंग सभा में विचार करेगे।

इसके बाद किसानो के घराजकतावादी पक्ष , पराकाच्यावादियों के एक नेता ने भाषण किया: "हमें उस राजनीतिक पार्टी को सम्मान देना होगा, जो पहले ही दिन बगैर लाफाजी किये भीर लेक्चर झाड़े इस प्रकार का कार्य सम्पन्न करती है!"

मंच पर एक ठेठ किसान बोलने के लिए खड़ा हुमा; वैपमूर्या टेठ किसानों जैसी — लम्बे बाल, भागे बूट और चमड़े का कोट। सभी और झुक कर अभिवादन प्रगट करते हुए उसने कहा, "मैं प्रापका भला चाहता हूं, साथियो और नागरिको। बाहर कुछ कैंडेट विचरण कर रहे हैं। भापने हमारे समाजवादी किसानों को सो गिरपुतार कर लिया, उन्हें वर्षों नहीं गिरपुतार कर तिया, उन्हें

यह भाषण जैसे नक्कारे पर चोट था, जिसने कितने ही उर्ती<sup>जत</sup> किसानों को बोलने के लिए खड़ा किया, धीर वे ठीक उसी तरह <sup>बोले</sup>। जिस तरह पिछनी रात सिपाही बोले थे। ये थे गांवों के सच्चे सर्वहारा

"प्रव्सित्येव और उनको संडली जैसे हमारी कार्यकारिणी समिति के जिन सदस्यों के बारे में हमने सोचा था कि वे किसानों के रक्षक हैं। वे भक्षक निकले – वे भी कैंडेट ही है! उन्हें भी गिरफ्तार करों! उन्हें पकड सो!"

भीड ने किस कदर तालियां वजाई – उसने पहचाना कि ये किसान

हमारे ही भाई है!

वामपंथी समाजवादी-कांतिकारियों ने प्रस्ताव किया कि सभा भा<sup>पी</sup> पंटे के लिए विमर्जित की जाये। जिस घड़ी प्रतिनिधि बाहर निकल <sup>रहे</sup> थे, लेनिन ने भएने स्थान पर उठ कर कहा:

"हमें एक मिनट भी जाया नहीं करता है, साथियों! यह पृष<sup>द</sup>र जो रूस के लिए इतने महत्त्व की है, कल सुबह भववारों में ज<sup>कर छण</sup> जानो चाहिये! इसमें देर न हो!"

भौर उत्तीजत अर्क-वितर्क, बाद-विवाद तथा पदचाप की सम्मितिन स्विन के थीच सैनिक जानिकारी समिति के एक दूत का कठिन स्वर सुती जा सकता था, "पन्द्रह प्रचारक सबह नम्बर के कमरे में एक दम पहुंच जायें, उन्हें मोर्चे पर जाना है!.. "

लगभग ढाई घटे बाद छिट-पुट करके प्रतिनिधि वाणिस भाये, सभापतिमण्डल ने अपना भ्रासन ग्रहण किया और अधिवेशन पुन. मारस्भ हुमा। एक रेजीमेंट के बाद दूसरी रेजीमेट के तार पढ़कर सुनाये गये, जिनमें उन्होंने सैनिक त्रातिकारी समिति के प्रति झपनी बफादारी का एसान किया था।

धीरे धीरे मीटिंग में तेजी खायी। मैंकेबोनियाई मोर्चे पर 'रूसी सेनाम्रो के एक प्रतिनिधि ने वहा वी परिस्थिति के बारे में तल्ख बयान दिया। "हम वहां पर दुश्मन से जतने परेक्षान नहीं है, जितने अपने 'मित्र-राष्ट्री' की दोस्ती से," उसने कहा। दसवी और बारहवी सेनाओं के प्रतिनिधियों ने, जो जल्दी जल्दी चल कर धभी वहां पहुचे थे, कहा "हम अपनी पूरी शवित से आपका समर्थन करते हैं!" एक किसान सिपाहो ने "गहार समाजवादियों मास्लोव ग्रीर सलाजकिन" की रिहाई के खिलाफ प्रतिवाद प्रगट किया और कहा कि जहां तक किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति का प्रश्न है, उसे पूरे का पूरा गिरफ़्तार कर लेना चाहिए! ये धी ईकलाव की सच्ची झावाजे... पारस में रूसी सेना के एक प्रतिनिधि ने एलान किया कि उसे सेना की श्रोर से हिंदायत दी गयी है कि वह समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ मे बन्तरित की जाने की माग करे... एक उकड़नी अफसर ने अपनी मातृभाषा मे बोलते हुए कहा: "इस संकट में राप्ट्रबाद के लिए कोई जगह मही है... सभी देशों का सर्वहारा अधिनायकत्व जिंदावाद!" उदात्त तथा उत्तेजनापूर्ण भावनाश्रो का एक ऐसा ज्वार उठा, ऐसा वाक्-प्रवाह कि स्पष्ट था, अब रूस कभी भी मौन, निःस्वर नहीं होगा।

कामेनेव ने कहा कि बोस्लोबिक-विरोधी शनितयां सभी जगह उपद्रव भडकाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने रूस की सभी सोवियतों के नाम काग्रेस की प्रपील को पढ़ कर सुनाया:

पुष्ठ किसानों के प्रतिनिधियों भभेत मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतो की ग्रविल रुसी कांग्रेस सभी स्थानीय सोवियतों का माह्नान करती है कि वे समस्त प्रतिकांतिकारी कार्यवाइयों, यहूदी-विरोधी भीर सभी दूसरे दंगा-कमादों का, चाहे वे कैसे भी वयों न हों, मुकावला करने के लिए फीरन खोरदार क़दम उठायें। मजदूरों, किसानों भीर सिपाहियों की पाति की इच्छत का तकाजा है कि किसी भी तरह की दंगा-कसाद बर्दागत न किया जाये।

पेद्रोग्राद के साल गार्ड, क्रांतिकारी गैरिसन ग्रीर मस्ताहों ने राजधानी में पूर्ण सुव्यवस्था क्रायम रखी है।

मजदूरो, सिपाहियो घौर किसानो, भापको सभी जगह पेत्रोपाद के

मजदूरों श्रीर सिपाहियों की भिसाल पर चलना चाहिए।
साथी सिपाहियो और करजाको, सज्बी क्रांतिकारी सुब्यवस्था की
सुनिश्चित बनाने का कार्यभार खापके कांधों पर था पढ़ा है। समूचे क्रांतिकारी
इस की भीर समुची दुनिया की निगाहें आपके ऊपर लगी हुई हैं...

रात के दो बजे भूमि-सम्बन्धी धाज्ञास्ति पर बोट लिया गया और उसके ख़िलाफ़ केवल एक बोट पड़ा। किसान प्रतिनिधि फूले नहीं सना रहे थे... इस प्रकार बोल्जीवक लोग दुविधा और विरोध का प्रतिकरण कर, प्रप्रतिहत गति से भागे बड़े — रूस में ये ही लोग ऐसे थे, जिनके पास एक निरिच्चत, ब्यावहारिक. कार्यक्रम था, जबकि दूसरे लोग पूरे पाठ महीनों से सिर्फ बार्ले बचार रहे थे।

प्रव एक सिपाही बोलने के लिए खड़ा हुमा-दुबला, फटेहुलि, बोलने मे होशियार। उसने नकात की उस धारा का विरोध किया, जिसके प्रनुसार फीजी भगोड़ों को गांवों में भूमि के वितरण में हिस्सी पाने से विविध तथा गया था। शुरू शुरू में उस पर प्रावॉर्ज कसी गई और गोर किया गया, लेकिन आख़िरकार उसकी सोधी-सादी और पुरम्बर तकरीर ने रंग दिखाया और लोग खामोशा उसे मुनने लगे। "सिपाही की उसकी मरजो के ख़िलाफ खाइयों की मारकाट में झोंक दिया गया, जिसे भागने जुदू शांति की घात्राचित में बेमानी ही नहीं, खोफ़नाक भी कही

<sup>°</sup> इणारा उस 'नकाज' (निर्देश पत्र ) की झोर है, जिसे काप्रेम ने फॉम-मंबधी घाजप्ति के साथ ही साथ स्वीष्टत किया था।∽सं०

है, भीर उसने धमन और धाजादी की उम्मीद से कार्ति का स्वागत किया। धमन? केरेन्स्की की सरकार ने उसे मजबूर किया कि यह फिर मरने धीर मारने के लिए गैलीशिया में जाये; धमन की उसकी पुकारों को तेरस्कें ने हंस कर उड़ा दिया... और धाजादी? केरेन्स्की के तहत उसने देखा कि उसकी समितियों का दमन किया जा रहा है, उसके प्रवादों को उसके पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उसकी पार्टी के बन्दारों को जेले में डाला जा रहा है... घर का हाल यह था कि बन्दारों को जेले में डाला जा रहा है... घर का हाल यह था कि बन्दारों को जेले में डाला जा रहा है... घर का हाल यह था कि उसके गांव में खमीबार भूगि समितियों को धंगूठा दिखा कर उसके साथियों को जेलों में बंद कर रहे थे... पेलोगाद में जर्मनों के साथ सांठ-गांठ करके पूजीपति बगें सेना के सिए खाय तथा गोला-वास्ट की सलाई को तोड़-फोड़ के खिरए कीपट कर रहा था... सिपाही के पैर में जूते न थे, बदन पर कपड़े न थे... तब फिर किसने उसे सेना से मागने पर मजबूर किया? केरेन्स्की की सरकार ने, जिसे भागने उसट दिया है!" जब उसका धायण ख़रम हुधा, लोगों ने तारीफ में तालियां बजायी।

लेकिन एक दूसरे सिपाही ने फटकार सुनायी: "मगोड़ापन जैसी गढ़ी हरकत केरेल्की की सरकार की आड़ लेकर छिपायी नहीं जा सकती! मगोड़ें, जो प्रपने साथियों को अकेले खाड़यों में मरने के लिए छोड़कर पर माग जाते हैं, नीच है, कमीने हैं! हर भगोडा गहार हैं भीर उसे सजत विनाहिए..." मोर, आवाजें, "दोषोल्नी!" (वस करो)। "तीसी!" (चुप रहो)। कामेनेच ने जल्दी से उठकर प्रस्ताव किया कि इस मामले की फ़ैसले के लिए सरकार के सुपूर्व कर दिया जायें "।

रात के ढाई बजे कामेनेव ने सरकार की स्थापना से संबंधित धात्तरित को पढ़कर सुनाया। हॉल में सम्राटा छा गया।

संविधान समा का प्रधिवेधन होने तक, किसानों और मखदूरों की एक प्रस्थायी सरकार स्थापित की जाती है, जिसे जन-कमिसार परिपर्° का नाम दिया जायेगा।

राजकीय क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों का प्रवासन भायोगों के मुदुर्व किया जायेगा, जिन्हें इस प्रकार गठित किया जायेगा कि श्रमिक स्त्री-पूरपो के, मल्लाहो, सिपाहियो, किमानो तया दपनर-कर्मवास्मि जन-गगठनो के माथ घनिष्ठ रूप में मिलकर वाग्रेम द्वारा घोषित <sup>कर्ष</sup> को त्रियान्यित करना सुनिश्चित हो सके। घासन-सत्ता इन मायेले ग्रध्यक्षों के एक मडल में अर्थात् जन-त्रमिमार परिषद् में तिबिष्ट जामी है।

गजदूरों, किमानों तथा मैनिकों के प्रतिनिधियों की मोवियनी धीसल रूकी काग्रेस तथा उसकी केन्द्रीय कार्यकारिकी समिति जन-क<sup>निर</sup> थे कियाकलाप का नियम्यण करेगी छीर उन्हें उरहें बदल देते <sup>का</sup> धभिकार प्राप्त होगा।

ग्रामोशी प्रभी भी यरकरार थी, लेकिन जब वह विम्हारो गूभी गढ़ने समे, इन नाम पर, विशेषतः लेनिन और बोर्स्की <sup>हे ह</sup> सर घरे और की सानिया बजी।

ग[रग्यू के प्रध्यक्ष . क्लादीमिर उत्यानीव (लेनिन) i मृह मृही: प्रा० ६० रीकीय; मूर्ण गंगी: इलाव पाव मिल्युतिन: भाग गंती: बाठ गठ बस्याप्तिकीय:

गैतिक सभा गीवीनक मामले : स्साठ घठ घोडसेवॅको (घलो<sup>ली</sup> [ता मा कितिको सथा पा मे विवेको की एक समिति;

माणिका सभा प्रशोग मंती: यी० पा० नौगीन: मार्वभविषः शिक्षा मंतीः प्र० य० सुनाचास्कीः

(तरा मंती : इ० इ० स्वयोरसॉय (स्तेपानीय) ; गुरुवा: मंती : रीक वक बोस्सतीन (स्रोतस्की); भाग गंती: ग० इ० बोम्पोकोय (सोमोय) ा

सात मंती: ४० घ० तेम्रोदोरोविच : भाग था। पंती : ग० ग० सामीलोग ( आविमो' के विष् भगापति : जो० वि० देल मंती: भार में निमुक्ति होगी।

समा-भवन में टीबारों के पास समीनें घडी थी, प्रतिनिधियों के बीच में भी संगीनें चमक रही थी। सैनिक कान्तिकारी सिमित सभी को हिप्पयारों से लैस कर रही थी – बोल्मेविकम केरेन्स्की से, जिसकी रण्डु-दुमि की भावाज दखनैया-पहुमा हवा के साथ भा रही थी, निर्णायक सुद्ध करने के लिए मस्त्र धारण कर रहा था... इस बीच कोई पर नहीं गया, उन्हें सेवहाँ नवागन्तुक भीवर युस माये और फलस्वरूप बहु विभाल कक्ष निर्णादिकों और मजदूरों से उसाटस भर गया; उनके बहु रोगाल कक्ष निर्णादिकों और मजदूरों से उसाटस भर गया; उनके बहु रोगाल कक्ष निर्णादिकों और मजदूरों से उसाटस भर गया; उनके बहु रोगाल कक्ष निर्णादिक भारत था, उसमें लोगों की सांसों की युटन थी, मैले-कुचैंव कपड़ों और पसीने की गन्ध थी।

'नीवाया जीवन' पत्न में काम करने वाले धावीलीव सामाजिक-जनवादी मन्तर्राष्ट्रीयतावादियो और वचे-खुचे मेन्सेविक-मन्तर्राष्ट्रीयतावादियो की धोर से योल रहे थे। भड़कीला लवा कोट पहने माबीलीव, जिनके चेहरे से तत्थाई और बुढिमत्ता झलकती थी, वहा कुछ धजनवी से दिखाई दे रहे थे।

"हमें प्रपने धाप से पूछना होगा कि हम किघर जा रहे हैं...
संयुक्त सरकार जितनी प्रासानी से उतट दी गयी, उसका कारण जनवाद
के बामपक्ष की शक्ति नहीं है, उसका कारण केवल यह है कि सरकार
जनता को शांति तथा रोटी देने मे समर्थ सिद्ध नहीं हुई। और वामपक्ष
भी तभी सत्ताबढ बना रह सकता है, जब बह इन प्रधनों को हल

"क्या वह जनता को रोटी दे सकता है? श्रनाज की तंगी है। किसानों का बहुमत श्रापका साथ नहीं देगा, क्योंकि श्राप उन्हें वे मणीनें नहीं दे सकते, जिनकी उन्हें खरूरत है। ईंधन तथा दूसरी जरूरियात को मुहैंग करना लगभग श्रसंभव हो गया है...

"गहां तक शांति का प्रश्न हैं, यह धौर भी टेड़ी खीर होगी। मिल-राप्ट्रो ने स्कोबेलेव से बात करने से इनकार कर दिया। वे प्रापके हाथो शांति-सम्मेलन का प्रस्ताव कभी भी स्वीकार करने वाले नही हैं। धापको न लंदन धौर पेरिस गे मान्यता दी जायेगी, न स्त्री-पुरषो के, मल्लाहो, सिपाहियो, विमानों तथा दणतर-नर्मवास्त्रों के जन-सगठनो के साथ घनिष्ठ रूप में मिनकर वाग्रेम द्वारा घोषित वार्षक को त्रियानित करना सुनिश्चित हो मके। ज्ञासन-मता इन प्रायोगों के प्रधान करना सुनिश्चित हो सके। ज्ञासन-मता इन प्रायोगों के प्रधान करना सुनिश्चित हो सके। ज्ञासन-मता इन प्रायोगों के प्रधान करना सुनिश्चित हो स्वर्ण में ज्ञासन हो स्वर्ण में निविष्ट ही जाती है।

मजदूरो, किसानों तथा गीनकों के प्रतिनिधियों की सोवियतो ही प्रिवित कसी काग्रेस तथा उसकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति जन-कमिसारी के क्रियाकलाप का नियन्त्रण करेगी घीर उन्हें उन्हें बदल देने हा भी प्रिधिकार प्राप्त होगा।

खामोशी धभी भी बरकरार थी, लेकिन जब वह कमिसारों की सूची पढ़ने लगे, हर नाम पर, विकेषतः नेमिन भीर बोरस्की के नामी पर वडे जीर की तालिया बजी।

परिषद् के प्रध्यक्ष: क्लादीमिर उत्यानीव (लेनिन);
गृह मती: छ० इ० रीकोव;
कृषि मंती: छ्ला० पा० मिल्पूरित;
प्रम मती: छ० ग० क्ल्यापिनकीव;
सैनिक तथा नीसैनिक मामने: ब्ला० छ० छोडसेयेंकी (झ्रातीनोव),
नि० ष० फिलेंको सथा पा० ये० विवेको की एक समिति;
वाणिज्य तथा उद्योग मंती: खी० पा० नेगीन;
सार्वजनिक विक्षा मंती: खी० पा० नेगीन;
सार्वजनिक विक्षा मंती: खी० पा० नेगीन;
सार्वजनिक विक्षा मंती: खी० दिलेपालको;
परराष्ट्र मंती: ले० द० जोनसतीन (लेतिको);
न्याय मंती: य० इ० छोप्पोकोव (सोमोव);
पाय मंती: व० छ० छोप्पोकोव (सोमोव);
पाय मंती: न० प० धावीसोव (नेतेबोव);
जातियां के लिए समापति: जो० वि० इत्नुगाव्योसी (स्तानिन);
रंस मंती: वाद में निर्मान्त होगी।

जनवादी दलों की रजामंदी से ऐसी सरकार गठित करने के लिये एक कार्यकारिणी समिति नियुक्त करती है।

उपस्थित जनता के क्रांतिकारी विजयोत्सास के बावजूद मावीलोव की क्रांत, धैर्यपूर्ण तकना ने उसे हिला दिया था। उनका भाषण खत्म होते होते भावाजें भीर सीटिया बन्द हो गयी भीर कुछ लोगों ने ती तालियां भी बजायी।

प्राचीलोव के बाद वामपंची समाजवादी-क्रांतिकारियों की धीर से,
मारीया स्पिरिदोनोवा की पार्टी की धीर से, क्रांतिकारी किसानी
का प्रतिनिधित करिनवाली उस पार्टी की धीर से, क्रांतिकारी किसानी
का मनुसरण करने वाली प्रायः धकेली ही पार्टी थी, करेतिन
बोलने के लिये खड़े हुए, तरण, निर्भय और साहसी करेतिन,
जनकी सच्चाई धीर ईमानवारी में किसी को भी सन्देह न ही
सकता था।

"हमारी पार्टी ने जन-कमिसार परिषद् में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हम ऋतिकारी सेना के उस भाग से, जिसने कार्य का परित्याग किया है, अपने को सदा के निक्ष असना कर लेना गृही चाहते। यह असनागृह हमारे लिये बोल्गेविकों तथा दूसरे जनवादी क्लों के बीच मध्यस्थता करना असंभव बना देगा... और यह मध्यस्थता हैं। इस समुक्त समाजवादी सरकार के सिवाय और किसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते...

"इसके फ्रलाबा हम बोल्गीविकों के प्रत्याचारपूर्ण व्यवहार के प्रति प्रपत्ता प्रतिवाद प्रगट करते हैं। हमारे किमसारों की उनके पदों से वलपूर्वक हटा दिया गया है। कल ही हमारे एकमात्र मुखपत्र 'चनाम्या बुदा' (थम-पताका) के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी...

"तगर दूमा ध्रापका मुकाबला करने के लिये एक शक्तिशाली देश तथा त्राति की उद्धार समिति स्थापित कर रही है। ध्राप ध्रभी से विलग

<sup>ै</sup> प्रांतिकारी किसानों का केवल एक भाग ही वासपंथी समाजवादी वातिकारियों का भनुगमन करता था।—सं०

"प्राप मित-राष्ट्रो के सर्वहारा याँ की कारगर मदद का प्ररोता नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधिकाण देशों में वह क्रांतिकारी संपर्ष से प्रभी मी बहुत दूर है। याद रिखये, मित-राष्ट्रों का जनवाद स्टाक्होंम सम्मेवन वुलाने तक में प्रसमर्थ रहा है। जहां तक जर्मन सामाजिक-जनवादियों के सवाल है, मैंने प्रभी स्टाक्होंम सम्मेवन में हमारे एक प्रतिनिधि कार्मार गोल्देनवेंगे से बात की है। उन्हें पोर वामपंथियों के एक प्रतिनिधि ने यदाया कि जर्मनी में युद्धकाल में क्रांति प्रसमित है..." लोगों ने सावकतीड धावार्खे देना और शोर मचाना गृह किया, लेकन उसकी परवाह न कर घावीलीव ने धपना नापण जारी रखा।

"रूस का विलगाव धनिवायं है चाहे इसी सेना जर्मनों द्वारे पराजित होगी या इस को बाल खड़ा कर ध्वास्ट्रियाई-जर्मन संध्य ध्वीर फ़ासीसी-ब्रिटिश संध्य के बीच किसी प्रकार सीड़-जोड़ कर बार्ति स्थापित होगी, या फिर जर्मनी के साथ पृथक् शांति-सींव सम्पन्न होगी।

"मुझे क्षमी क्षभी मालूम हुन्ना है कि मिल-राट्ट्रों के राजदूर<sup>ा वही</sup> से जाने की तैयारी कर रहे है और यह कि रूस के सभी नगरों में <sup>हैग</sup> तथा काति की उदार समितियां स्थापित की जा रही है...

"प्रकेशी कोई भी पार्टी इन श्रीयण कठिनाइयो से पार नहीं या सकती। समाजवादी संयुक्त सरकार का समर्थन करनेवाला जनता की बहुमत ही त्राति को सम्मन्न कर सकता है..."

इसके बाद प्रावीलीव ने दोनों दलो के प्रस्ताव की पढ़ा:

यह मानते हुए कि काति की उपलिध्यों को मुरक्षित रखने के लिये मजदूरों, सैनिको तथा किसानी के प्रतिनिधियों की सोवियतों के संगठित वातिकारी जनवाद पर साधारित एक सरकार का स्रवित्तव गठर भगरिहाये है, और यह भी मानते हुए कि स्वाधीध गाति स्थापित करना, भूमि सामितियों के हाथों में भूमि धन्तरित करना, श्रीयोगिक उलावर का नियन्त्य संगठित करना तथा निविच्या समा के व्यापन करना नियन्त्य संगठित करना तथा निविच्या तिथि पर सविधान समा के बुनाना इस सरकार के कार्यभाग होगे, कार्यस उसमें भाग केर्यनी

सदस्यों की गिरफ्तारी का ब्रादेश दिया, हमने किसानो को चुना! हमारी काति इतिहास की बलासिकल काति मानी जायेगी... "वे हमारे ऊपर इलजाम लगाते हैं कि हमने दूसरी जनवादी पार्टियो के साथ समझौता नहीं होने दिया है। लेकिन क्या इसके लिये हम दोषी है? या क्या, जैसा करेलिन ने कहा, दोष इस बात का है कि कोई "गलतफ़हमी" हो गई? नहीं, साथियों, जब कांति की पूरी ज्वार में एक पार्टी, जिसके चारों छोर बारूद का धुम्रा ग्रभी भी चवकर काट रहा है, भाती है भीर कहती है, 'यह है सत्ता, इसे भ्रपने हाथ में लीजिये!' भौर जिन लोगों को यह सत्ता भ्रपित की जाती है वे शतु की

i

घोर चले जाते हैं, तो यह गलतफ़हमी की बात नहीं है... यह निर्मम युद्ध की घोषणा है। इस युद्ध की घोषणा हम लोगों ने नहीं की है... "भगर हम 'मलग' रहे, तो भावीलोव शांति के हमारे प्रयासो के विफल हो जाने का ख़तरा हमें दिखाते हैं। मैं फिर कहता हूं, मेरी समझ में यह बात नहीं श्राती कि स्कोबेलेव के साथ, यहा तक कि तैरेक्वेंको के साथ संध्य स्थापित करने से हमें शांति प्राप्त करने मे सहूलियत कैसे हो सकती है! ब्रावीलोव रूस को बलि पर चढ़ा कर गांति स्थापित करने का हौवा हमें दिखाते हैं। इसके जवाद में मेरा <sup>क</sup>हना यह है कि झगर यूरोप पर साम्राज्यवादी पूजीपति वर्ग का शासन बना रहा, तो किसी भी सूरत में कातिकारी रूस का विनाश निश्चित है... "हमारे सामने दो ही विकल्प है! या तो रूसी क्वाति यूरोप में भी वातिकारी भान्दोलन को जन्म देगी, या यूरोपीय शक्तियां रुसी भाति का काम तमाम कर देगी!" लोगो ने जिहादी जोश के साथ वड़े जोरो से तालियां पीटकर उनके

भाषण का स्वागत किया; वे इस भावना से दीप्त थे कि उन्होंने ऐसा करने का साहस किया था और मानवजाति के हितों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था। झौर उसी घड़ी से विद्रोही जन-साधारण के समस्त त्रिया-कलाप में एक ऐसा दृढ निश्चयपूर्ण तथा सचेत भाव झा गया, जो फिर कभी लुप्त नहीं हुआ। परन्तु दूसरी ग्रीर भी ख़म ठोंककर लड़ने की तैयारी हो रही थी।

कामेनेव ने रेल सजदूर यूनियन के एक प्रतिनिधि को बोलने की इजाउत

हो गये हैं ग्रीर ग्रापकी सरकार को किसी भी दूसरे जनवादी दल  $^{\dagger}$  समर्थन प्राप्त नहीं हैं. ."

इसके बाद जोत्क्की भ्रात्मिवश्वास तथा ग्रिधकार के भाव से बीवरे के निये खड़े हुए। उनके मुंह पर व्यंग्य का भाव, प्रायः विदूष की हंसी खेल रही थी। उन्होंने पुरजोर भ्रावाज में भाषण किया भीर भीड़ प्रत्यक्षतः उनकी भोर खिंची।

"हमारी पार्टी के अलग हो जाने के ख़तरे के बारे में ये क्यातात कोई नये नहीं है। विद्रोह के ठीक पहले हमारी घातक पराजय ही भविष्यवाणी की गयी थी। उस समय सभी हमारे ख़िलाफ थे; सैनिक क्रांतिकारी समिति में बामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों का एक इन ही हमारे साथ था। तब यह कैसे हुआ कि हम प्राय: रक्तपात के बिना ही सरकार का तख़ता उलट सके?.. यह एक ऐसी सचाई है, जो इस बात की मिहामत पुरुष्ठसर तरीके से साथित कर देती है कि हम जनता के बिला नहीं हुए थे। वास्तव में बिलगाव प्रस्थायी सरकार का हुआ था, विवास वान जनवादी पार्टियों का हुआ था और प्रभी भी है, जो हमीरे खिलाफ मुहिम चला रही है, वे ही सबहारा वर्ग से सदा के लिये कर गयी है!

"वे संश्रम की धावश्यकता की बात करते हैं। संश्रम एक ही प्रकार का हो सकता है— मजहूरों, सिपाहियों और गरीब किसानों का संश्रम धीर हमारी पार्टी को ही ऐसा संश्रम सम्पन्न करने का गीरव प्राप्त हुवा है... धावीलोव ने जब संश्रम की बात की, तो उनका प्रीप्रमाम किया के संश्रम से था? नया उन लोगों के साथ सश्रम, जिन्होंने जनजी में गहारी करने वाली सरकार का समर्थन किया था? संश्रम से सर्व प्राप्त होती। उदाहरण के लिये ध्रमर दान धीर धललेतन्व हमारी पानों में होने, तो बया हम विद्रोह ना सगठन कर सकते थे?" हमों के ठहाके।

"भलमेल्येव ने जनता को रोटी नही दी। क्या मोकोरीन्तर्में (प्रतिरक्षावादियों) के साथ सथय स्थापित करने से स्यादा रोटी मिनती? किमानो भीर भ्रष्यभेनत्येव के बीच, जिन्होंने भूमि समितियों के सदस्यों की गिरफ़्तारी का भ्रादेश दिया, हमने किसानों को चुना ! हमारी कांति इतिहास की बलासिकल काति मानी जायेगी...

"वे हमारे ऊपर इलवाम लगाते हैं कि हमने दूसरी जनवादी पार्टियों के साथ समझीता नहीं होने दिया है। लेकिन क्या इसके लिये हम दोपी हैं? या क्या, जैसा करेतिन ने कहा, दोप इस बात का है कि कोई "गलतफ़हमी" हो गई? गहीं, साधियों, जब कार्ति की पूरी ज्वार में एक पार्टी, जिसके चारों और वास्त्र का धुमा प्रभी भी चक्कर काट रहा है, प्राती है भीर कहती है, 'यह है सत्ता, इसे अपने हाथ में लीविये!' भीर जिन लोगों को यह सत्ता धर्मित की जाती है वे गत्न की पोर चले जाते हैं, तो यह गलतफ़हमी की बात नहीं है... यह निमंस युद्ध की घोषणा हम लोगों ने नहीं की है... "धगर हम 'प्रलग' रहे, तो आवीलोव शार्ति के हमारे प्रपासों

नाति का काम तमाम कर देगी! "
लोगों ने जिहाबी जोग के साथ बड़े जोरों से तालिया पीटकर उनके प्रापण का स्वागत किया; वे इस भावना से दीप्त थे कि उन्होंने ऐसा करने का साहस किया या और मानवजाति के हितों की रक्षा करने का बीहा उठाया था। और उसी पढ़ी से विद्रोही जन-साधारण के समस्त किया-कलाप में एक ऐसा दृढ निश्चयपूर्ण तथा सचेत भाव सा गया, जो किर कभी लुप्त नहीं हुया।

परला दूसरी बीर भी खम ठोंककर सड़ने की तैयारी हो रही थी। कामेनेव ने रेल मजदूर यूनियन के एक प्रतिनिधि को बोलने की इजाजत दी, कट्टर गतुना का भाव लिये सख्त चेहरे का एक ठिंगनासा भार<sup>ती,</sup> जिसने मभा पर मानो एक वम फेक कर उसे चौका दिया:

"हस के सबसे प्रवल संगठन के नाम पर मैं मांग करता हूं कि मुझे बोलने का हक दिया जाये और मैं आपसे कहता हूं: विक्रेत के मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि मैं सत्ता के संघटन के बारे में यूनियन के निर्णय को आप पर प्रगट करूं। सगर बोल्शेविक लोग हस के तभी जनवादी प्रमकों से अपने को विलग कर लेने पर छाड़े रहते हैं, तो हमारी केन्द्रीय समिनि उनका समर्थन करने से विल्कुल इनकार करती है!" पूरे सभा-भवन में बेहद खलबली मच गयी।

"९६०४ में धौर कोर्नीलोब-कांड के दिनों में रेल मजदूर शिंठ के सर्वश्रेष्ठ रक्षकों में थे। परंतु घापने हमें घपनी कांग्रेस में धार्मीवन मही किया..." बावाजें : "हमने नहीं, पुरानी स्से-ई-काह ने नहीं किया!" इन धावाजों पर कान न देकर भाषणकर्ता ने धागे कहां, "हन इस कांग्रेस को बैध नहीं मानते। मेन्ज्रेविकों धौर समाजवादी-कांतिकारियों के निकल जाने के बाद से यहा पर नियमानुसार कोरम नहीं रह गर्ग है... यूनियम पुरानी स्से-ई-काह का समर्थन करती है धौर धोपणा करती है कि कांग्रेस को नयी समिति युनने का कोई धीधकार नहीं है...

"राज्य-सत्ता समस्त कांतिकारी जनवाद के प्रधिकृत निकायों के प्रीत जनत्वायों समाजवादी तथा कांतिकारी सत्ता होनी चाहिये। जब तर्र प्रेसी सत्ता होनी चाहिये। जब तर्र ऐसी सत्ता का संघटन न हो, रेल गजबूर यूनियन प्रतिकांतिकारी सेनायों को पेत्रोपाद पहुंचाने से इनकार करती है और साथ ही विवक्ति की रजामंत्री के बगैर किसी भी हुक्म की तामील की मनाही करती है। "विवक्ति हम को सम्

प्रंत में क्षीय इस तरह उसके उत्पर बरस पड़े ग्रीर गार्सियों ही बीटार करने नमें कि उसको मुनना मुश्किल हो गया। लेक्नि थी <sup>ग्री</sup> एक करारी चोट-समापतिमंडन के मदस्यों के चेहरे पर जिता ना डो

<sup>°</sup> विक्जेस — प्रायान कसी रेल सङ्हर यूनियन की कार्यकारिणी समि<sup>ति।</sup> - मेंo





त्राति का केन्द्र - स्मोल्नी भवन

भाव प्रगट हुआ, उससे यह स्पष्ट था। लेकिन कामेनेव ने जवाव में वस इतना ही कहा कि काग्रेस के वैध होने के बारे मे कोई सदेह नहीं हो सकता, क्योंकि मेन्सेविकों ग्रीर ममाजवादी-शांतिकारियों के ग्रसना हो जाने के बावजूद भी पुरानी त्से-ई-काह डारा निर्धारित कोरम से भी ज्यादा लोग मौजूद है...

इसके बाद सरकार के बारे में मनदान हुमा मौर जन-किंमसार परिपद् विज्ञाल बहमत से सत्तारूड हुई...

नयी त्से के बहु के, इसी जनतन्त्र की नयी ससद के चुनाय में कुल पन्नह मिनट लगे। न्नोत्स्की ने उसकी सदस्यता घोषित की: कुल एक ही सदस्य, जिनमें सत्तर बोहगेबिक थे... जहां तक किसानों धीर बहिगोंमी दलों का प्रकन था, नये निकाय में उनके लिये स्थाम सुरक्षित खा गया। "हम मन्त्रिमंडल में उन सभी पार्टियों घीर दलों का स्वागत करते हैं, जो हमारे कार्यक्रम की प्रपनाने के लिये तैयार हैं," होत्स्की ने धंत में कहा।

इसके बाद सोवियतो की टूसरी ग्रांखिस रुसी काग्रेस समाप्त कर दी गई, ताकि उसके प्रतिनिधि रूस के कोने कोने में ग्रंपने घरों में जल्दी से पहुंच सके ग्रीर जनता को इन महान् घटनान्नों के बारे में बता सके...

णव हम बाहर निकले और हमने उन ट्राम-माड़ियों के कंडक्टरों भीर क्राइकरों को जगाया, जो ट्राम-मजड़ूर यूनियन के निवें पर सोवियत सदस्यों को प्रपने पर पहुंचाने के निये स्मोली अन के बाहर बरावर इंतजार करती रहती थी, करीव सात बजे थे। मैंने सोचा, ट्रसाटम परा इाम-गाड़ी में वह उल्लास नहीं है, जो पिछली रात दिखायी एहा था। बहुतेरे चेहरों पर चिंता की छाया थी; वे शायद घरने धाम से कह रहे थे, "अब मानिक हम है, हम बपनी मर्जी को कैसे चलायेंगे?"

जब हम अपने घर पहुँचे, हमें अपना मधा का कर प्रधाय : जब हम अपने घर पहुँचे, हमें अंग्रेरे में नागरिकों के एक हिंग्यारवेंद दस्ते ने टोका और हमारी अच्छी तरह तलाकों ली। दूमा की घोषणा का असर होने लगा था ...

मकानदारनी को हमारे अन्दर धाने की धाहट लगी और वह गुलावी रेगभी चादर भोडे लड़खड़ाती हुई बाहर धायी।

"ग्रावास-समिति ने फिर कहा है कि वाकी लोगों के साथ ग्राप <sup>भी</sup> श्रपनी बारी से पहरे की 'ड्यूटी दें," उसने कहा।

"क्यों, क्या बात है? पहरे की इयुटी क्यों लगायी गयी है?"

"मकान की ग्रौरतों ग्रीर बच्चो की हिफाजत करने के तिए।" "लेकिन किससे?"

"चोरों ग्रोर हत्यारों से।"

"लेकिन, मान लीजिये, सैनिक क्रांतिकारी समिति का <sup>होई</sup>

कमिसार हथियारों के लिये तलाशी लेने धाये, तो?"

"ग्रोह, वे तो यह कहेंगे ही कि वे किमसार है... ग्रीर किर

बात एक ही है, उनमें फ़के ही क्या है?"

मैंने निहायत संजीदगी के साथ कहा कि समरीकी दूतावास ने

ग्रमरीकी नागरिको को हथियार लेकर चलने से मना कर दिया है, खास<sup>हर</sup>

ऐसी जगहों मे जहा हसी बांद्रजीवी लोग रहते हो ...

## छठा ग्रह्याय

## उद्धार समिति

शुक्रवार, ६ नवंबर...

नोवोचेर्कास्क, म नवंबर

बोल्गेविकों के विद्रोह को तथा अस्वायी सरकार को जलट देने धीर पेत्रोगद में सत्ता हिषियाने की उनकी कोशिक्षों को देखती हुई... करवाक सरकार घोषणा करती है कि उसकी ट्रस्टि में ये हरकतें मुजरिमाना है और विस्कुल ही अस्वीकार्य है। फलस्वरूप करजाक लोग अस्वायी सरकार का, जो एक संयुक्त सरकार है, पूरी तरह समर्थन करेगे। इन पिरियतियों के कारण, जब तक अस्वायी सरकार पुन: सताबढ़ नही होती और रूस में मुख्यक्या पुन:स्यापित नही होती, मैं ७ नवंबर की तारीब से, जहा तक दोन-प्रदेश का संबंध है, समस्त सत्ता प्रपने हाथ में तेता हूँ।

हस्ताक्षर - ग्रातामान कलेदिन करनाक सेनाग्रों की सरकार के ग्राप्यक्ष

गातिचना में जारी किया गया मंति-समापित केरेन्स्को का प्रिकास (श्रादेश): में, प्रस्थायी सरकार का मिल-सभाषाति तथा स्सी जनतंत्र की समस्त सेनामों का मुख्य सेनापति , घोषणा करता हू कि मोर्चे की जो रेजीवर्ट पितृभूमि के प्रति वकादार रही हैं, उन सब की कमान मेरे हाथ में हैं।

में पेनोबाद के सीनक हलके के उन मभी सीनकों को, किहोंने गलती से या बेवक्की से देश के साथ भीर त्रांति के साथ गहारी वर्त वालों की भ्रंपील पर कान दिया है, हुवस करता हूँ कि वे भ्रविलंब भ्रंपी इयुटी पर वापस चले जायें।

यह म्रादेश सभी रेजीमेटीं, बटालियनों भौर स्ववाङ्ग्तों में पूर्व जायेगा।

. हस्ताक्षर – ग्रस्यायी सरकार के अंत्रि समापति तथा मुद्य क्षेत्रपति ग्र.० फ० केरेसरी

उत्तरी मोचें की कमान जिस जनरल के हाथ मे थी, उसके <sup>नाम</sup> केरेलकी का तार:

बफादार रेजीमेटों ने बिना खून बहाये ही गातिबना पर कन्डा कर सिया है। कोशतादत के मल्लाहों के तथा सेम्योनोव्हको ग्रीर इरमाइलोव्हको रेजीमेटों के दस्तों ने बगैर मुकाबला किये हिषयार डाल विये ग्रीर सरकारी सेना के साथ मिल गये।

ारप नार सरकारा सना क साथ ।भर यथ।

मैं सभी नामाकित टुकड़ियों को प्रादेश देता हूं कि वे जितनी तेडी
से ही सके मागे बड़ें। सैनिक क्रांतिकारी समिति ने प्राप्ते सैनिकों को
पीछे हटने का हुकम दिया है ...

पेबोमाद से करीब तीस किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम की मोर स्थित गातिचना का नगर पिछली रात हाथ से निकल गया था। करेनकी कें तार मे जिन दो रेजीमेटों का जिक था, जब उनके नेतृत्वहीन दस्ते—मार्ग मल्लाहों के दस्ते नहीं –गातिचना के पास मटक रहे थे, उन्हें सचमुच घर निया था भौर उनसे हिष्यार रखवा नित्र थे। विश्नि यह बात सच नहीं थी कि वे सरकारों सेना से मिल गये थे। जिस परी यह तार भेजा जा रहा था, उसी पड़ी, ये तिपाही—हैरान, परेशान प्रौर प्रामिदा – झुंड के झुंड स्मोल्गी पहुंचे हुए थे और सफ़ाई देने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बिल्युल यह ख्याल नहीं या कि कपजाक इतने नबदीक हैं... उन्होंने करजाको को समझाने की कोशिश भी की थी...

ऐसा लगता था कि त्रातिकारी मोर्चे पर सिपाही बेहद उलझन में पड़े हुए हैं। दक्षिण की घ्रीर जो छोटे छोटे शहर थे, उन सभी की गीरिसतों में बुरी तरह फूट पड़ गयी थी धौर वे दो गुटो में —या तीन में —यंट गयी थी। चोटी के घ्रफसर यह सोच कर केरेस्की की घोर के कि जब तक कोई घौर मजबूत घादमी मजर नही प्राता, चलो, केरेसकी ही सही। साधारण सिपाहियों का बहुमत सोवियतों के साथ था घ्रीर बाक़ी लोग दुर्माग्यवण डावाडोल थे।

ऐसी स्थित में सैनिक कातिकारी सिमित ने हडवडी मे नियमित सेना के एक महत्वाकाक्षी कप्तान मुराब्योव को पेतोग्राद की रक्षा के लिए निवृत्त किया और पेलोग्राद को कमान उनके हाथ मे सीप दी। यह वही मुराब्योव थे, जिन्होंने गर्मियो में 'शहीची टुकडियो' का सगठन किया और जिन्होंने सरकार को यह सलाह दी थी कि "बह बोल्शोंकिकों के मित बहुत ही नरम है। उनका विल्कुल ही सफाया कर देना चाहिये।" मुराब्योव फीजी साचे में डने हुए झादमी थे, जो शिंतर और साहस की सराहना करते थे और शायद ईमानदारी के साथ करते थे...

णव सुबह में घर से निकला, भैने देखा मेरे दरवाजे के पास ही सैनिक क्रांतिकारी समिति के दो नये आदेश-पत चिपकाये गये हैं, जिनमें यह निर्देश दिया गया था कि सभी दूकाने हस्व मामूस खुनें और सभी खाली कमरे भीर प्रतिट सिमिति के उपयोग के लिए मुलभ बनाये आये...

छत्तीस घंटो से बोल्जेविको का न तो हैस के प्रांतो से सपक रह पया मा, न बाहरी दुनिया से। रेल तथा तार कर्मचारी उनकी सुचनाधी पर सरेशों को भेजने से इनकार कर रहे थे। डाक्किय उनकी डाक को होष लगाने से इनकार कर रहे थे। वस लगरस्कोये सेलों में सरकारी रेडियो काम कर रहा था और स्नाध-साध घंटे पर स्नाकाश में चारों

<sup>&</sup>quot;वाम्तव मे मुगब्योव लफ्टीनेट-कर्नल थे।—सं०

विषाम्रों में समानार-युलेटिनें तथा घोषणाये प्रसारित कर रहा था। स्मोल्नी के कमिसार नगर दूमा के कमिसारों से रेस लगाए हुए भागती हुई रेल-गाडियों पर पृथ्वी की झाधी दूरी नापते। प्रचार-सामग्री से तरे दो हवाई जहाज मोर्चे की क्षोर उडे...

लेकिन विद्रोह की लहुर रूस के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जिस तेजी से फैल रही थी, वह किसी भी मानवीय संचार-साधन के तिए संभव न थी। हैन्सिंगफोर्स की सोवियत ने समर्थन के प्रस्ताव पास किये। की सेव के बोत्योविकों ने शस्त्रानार और तारपर पर कब्जा कर लिया, तीवन योडी ही देर के लिये। वहां जो करजाक-कांग्रेस हो रही थी, उसे सितियियों ने उन्हें खदेड़ दिया। कजान में स्थापित सैनिक जीतिकारी समिति ने स्थानीय गैरिनन के स्टाफ तथा शस्त्रायी सरकार के किसता को पिरणतार कर लिया। साइबेरिया के सुदूर काल्नोयार्क से खबर प्रायी कि नगरपालिका का प्रशासन सोवियतों के हाथ में मा गया है। मासको में, जहीं एक छोर वानंकारों की जावदेस्त हड़ताल से और दूतरी भीर साम तालाबंदी की धमकी से परिस्थित प्रधिक गंगीर हो गयी थी। सोवियतों ने निकाल बहुमत से पेतोयाद में बोत्यीविकों की वार्वार्श का समर्थन करने का निकच्य किया... वहां प्रभी से एक सैनिक जातिकारी सीमित काम करने लगी थी।

हर जगह यही यात हो रही थी। मामूली सिपाहियों प्रीर भीधोगिक मजदूरों ने विकाल बहुमत से सोवियतों का समर्थन विया। मफसर , युंकर धौर निम्म-पूंजीयित सामान्यतः सरकार की धौर के धौर जन्हीं की तरह पूंजीयादी कैंडेट तथा "नरम" समाजवादी पार्टियां मी सरकार की सरफदार थी। मभी शहरों में देण तथा प्रांति की उड़ार समितियां बन रहीं थी धौर गृहयुड के लिए हथियारों ने सैम हो रही थी...

विशान रूम विग्रंटित धीरे चूर-चूर हो रहा था। यह प्रतिया १६०४ में ही गुरू हुई थी; मार्च की जानि ने उसे गीन दो थी धीर वह नमी स्पत्रस्था था एक प्रकार से पूर्वीमाम देवर पुरानी स्थवस्था के गोगाने बामें को ही बस कायम स्थारत समान्त हो गयी थी। मेहिन धर्द बोगोविकों ने एक रान में ही उसे कुछ कर उड़ा दिया था, जैसे को धुएं को उड़ा दे। पुराना रूम विलुप्त हो गया था। भ्रादिम उत्ताप मे भानव-ममाज पिषल गया था और प्रचड बड़बानल से वर्ग-मंघर्ष की, कटोर, निर्मम वर्ग-सघर्ष की लपटे उठ रही थी—और नये पिडों का जन्म हो रहा था, जिनकी नर्म परत धीरे धीरे ठडी हो कर बैठ रही थी...

पेत्रोप्राद मे मोलह मंत्रालय हड़ताल पर थे, जिनके प्रगुषा श्रम तथा खाद्य मंत्रालय थे। ये ही दो मंत्रालय ऐसे थे, जिन्हें प्रगस्त की पूर्ण समाजवादी सरकार ने स्थापित किया था।

प्रगर इनसान ने कभी भी अपने को अकेला पाया है, तो जाहिरा जा जाम और ठिटुरती हुई सुबह को "सुट्ठी भर बोल्जीबक" प्रत्यक्षत प्रकेष थे और उनके चारों और आंधिया वह रही थी। जान पर मौबत आयी हुई देखकर तैनिक कार्तिकारी समिति ने प्राणरक्षा की खातिर दुश्मन पर चोट की। eDe l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace...» तड़के पाच बजे लाल याई नगर-प्रणासन के छापेखाने मे पुरा परे, उन्होंने दूमा की अपील व प्रतिवाद की हजारों प्रतियों को अब्द कर लिया और नगरपालिका के आधिकारिक मुखपल, 'बेस्तिक गोरीद्रकोचो सामोजप्राब्तिया' (नगरपालिका स्वशासन बुलेटिन) को बंद कर दिया। सभी पूजीबादी अखबारों को, यहा तक कि पुरामी रिसे-ई-काह के प्रख्यार 'गोलोस सोल्वाता' को भी छपते छपते मशीन से जतार लिया गया। 'गोलोस सोल्वाता' किर भी निकला—'सोल्वात्कर्की गोलोस' के नाम से उत्तकी एक लाख प्रतिया छपी। कुढ पर्णन करते हुए उनने ललकारा:

जिन लोगों ने रात में विश्वासघातपूर्ण प्रहार किया, जिन लोगों ने प्रव्यारों को बंद किया, वे देश को बहुत दिनों तक धोखें में नही रख

<sup>&</sup>quot;मेग्रोविको ग्रीर समाजवादी-क्रान्तिकारियों से बनी।-सं०
""हिम्मत से काम लो, एक वार फिर हिम्मत से काम लो , श्रीर
हमेशा हिम्मत से काम लो! "दानों के प्रसिद्ध उद्गार। दानों ने ये
शदर २ मितंबर १७६२ को फ़ांसीसी विधानसभा में युद्ध के खतरे के
श्रीर प्रशा तथा प्रास्ट्रिया के प्रतिकारिकारी संघय के आक्रमण से क्रांति की
रसा करने की प्रावश्यकता के बारे में बोतते हुए कहें थे।-सं०

मकेंगे। देश जानेगा कि सचाई क्या है! वह ग्राप को समझेगा, बोल्बेकि महानुभावो! हम देखेंगे!..

जब हम ढलती दुपहरिया में नेव्स्की मार्ग पर जा रहे थे, दूगा-भवन के सामने का पूरा रास्ता लोगों मे खचाखच भरा था। जहानतृ संगीनें लिये लाल गार्ड और मल्लाह खड़ेथे – एक एक के गिर्द एक एक सी की भीड रही होगी - घूसा दिखाते, गालियां देते और धमकाते हुए क्तर्हों, विद्यार्थियों, दूबानदारों, चिनोब्निकों (सरकारी कर्मचारियों) की भीडी सीढ़ियों पर बाल-स्वयसेवक और अफसर 'सोस्दात्स्की गोतोस' की प्रतियो बाट रहे थे। एक मजदूर, जो अपनी बाह में लाल फीता लगाये और हाय मे तमचा लिये था, सीढ़ियों के नीचे ऋढ़ भीड़ के बीच खड़ा गुस्ते से और घबराहट से भी कांप रहा या – वह भीड़ से डपट कर कह रहा था कि अखबारो की प्रतिया उसके हवाले की जायें... मैं समझता हूं, इतिहास में कभी भी इस किस्म की बात नहीं हुई होगी। एक और विजयी विद्रोह का प्रतिनिधित्व करने वाले मुट्टी भर मजदूर ग्रीर मामूली सिपाही – हाथों में हथियार लिए हुए और बहुद परेशानी में पड़े हुए, भीर दूसरी ओर एक उत्तेजित भीड़ - जैसी भीड़ दोपहर को फिएय एवेन्यू की पटरी पर नजर आती है - मुह चिढाती, पानी पी पीकर कोसती और चीखती हुई: "महारो! उकसावेबाजो! श्लोग्रीव्निको \*\*!"

पायता हुइ: "महारा! उक्तसावेबाजो! श्रोभीक्तिको "!"
हुमा-भवन के दरवाजों पर विद्यार्थी और प्रकार पहरा दे रहें है।
उन्होंने अपनी बांहों में सफेद पट्टियां लगा रखी थी, जिन पर लाल कारों
में भीवत था: "सार्वजनिक सुरक्षा समिति की मितिशिया"। आधा दर्जन
बाल-स्वयंसेवक दौड-भाग रहे थे। ऊपर पूरे भवन में खलवती मची हुँ
थी। यप्तान गोम्बेगं सीदियों से उत्तर रहे थे। "वे दूना को भंग करने
जा रहे हैं," उन्होंने कहा। "बोल्गीकिक कमिसार मेयर के साथ बैड़ा
हुआ है।" जिस वकुन हम ऊपर पहुंचे, रियाजानोव तेजी में बाहर निर्देश
वह यह मंग करने के लिए आपे थे कि दूमा जन-विभासर परिवर को
भंगीवार करने, लेकिन मेयर ने साफ इनकार कर दिया था।

<sup>ै</sup>न्य-पार्ने की एक मडक ,जहा धनी लोग रहते हैं। −सं° \*\*बार दयान भयानक के धन-रक्षक, पुरु वी कवादी।−सं०

दूमा के कार्यालयों में कोलाहल मचा हुआ था। हाथ के इशारे करते, दौड़ते-भागते, चीयति-चिल्लाते लोगों की भीड — सरकारी कर्मचारी, वृद्धिजीवो, गत्रकार, विदेशी मवाददाता, फासीसी और क्रमेंज अफसर... नगर-इंजीनियर ने उनकी थीर डणारा करते हुए विजयपूर्ण भाव से कहा, "द्रतावास ब्रव्य दूसा को ही एकमाल सत्ता मानते हैं। ये बोल्जीविक लुटेरे और हत्यारे ब्रव्य वस चद घंटो के मेहमान हैं! सारा रुस हमारी ब्रोर हा रहा है..."

मनिवसान्द्र हॉल में उद्घार समिति की एक विराट् सभा हो रही थी।
फिलिप्पोक्की सदारत कर रहे थे और मच पर फिर वही स्कोवेलेव इस
वात की रिपोर्ट दे रहे थे कि कौनसे नये संगठन सिमिति में मामिल
हुए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने गिताया: किसानो की
सौवियतों की कार्यकारिणी सिमिति, पुरानी सी-ई-काह, केंद्रीय सैनिक
सिमित, रसेन्त्रोप्लीत, सोवियतों की काग्रेस के मेन्येविक, समाजवादीशांतिकारी तथा मोचें के दल के प्रतितिधि, मेन्येविक, समाजवादीशांतिकारी और जन-समाजवादी पार्टियों की केंद्रीय समितिया, पेदौनस्त्यों "
वल, किसान-सम, सह्कारी समितिया, जेस्सत्यो, नगरपानिकार्य, डाक्सार पूनियन, विक्लेल, रसी जनतत की परिपद्, यूनियनों की यूनियन ",
व्यापारियों ग्रीर कारपानेवारों का संघ

"...सोवियत सत्ता जनवादी सत्ता नहीं है, वह प्रधिनायकरव है— सर्वहारा का प्रधिनायकरव नहीं, सर्वहारा के सिलाफ प्रधिनायकरव। जिन लोगों ने भी कॉतिकारी उत्साह का अनुभव किया है या अनुभव करना जानते हैं, उन्हें इस समय क्रांति की रक्षा के लिए जरुर हाथ मिलाना चाक्रिया

"प्राज की समस्या यही नहीं है कि गैरजिस्मेदार लक्काओं धीर बडबोजों को सीधा कर दिया जाये; प्रतिजाति से संघर्ष करना भी आज को समस्या है... प्रमुद ये अफबाहे कि प्रातों में बुछ जनरल घटनाकम से लाभ उठा कर प्रपुत्त छल्या मंसूबे लेकर पंलोबाद पर चढ़ाई करने की कोशिण कर रहे हैं सही हैं, तो यह इस बात का एक धीर सबूत है कि

7 . · · · \* \*\*\*

<sup>&#</sup>x27;देखिये , 'टिप्पणिया और व्यारमाये'। - जॉ॰ री॰

हमें जनवादी सरकार के लिए एक ठोस स्नाधार प्रस्तुत करना होता। वरना वामपथियों के उपद्रव के बाद दक्षिणपथियों के उपद्रव शुरू हो जावेंगे...

"पेन्नोग्राद की गैरिमन इस बात के प्रति उदावीन नहीं रह सानी कि 'गोलोस सोल्दाता' को खरीदने वाले नागरिक ग्राँद 'एदोबार्ग गजेता' को वेचने वाले लड़के सडको पर गिरण्तार किये जा रहे हैं.

"प्रस्तायों की घडी बीत चुकी है... जिन लोगों को त्राति में विण्वाम नहीं रह गया है, वे ग्रत्सग हो जाये... एक सपुक्त मता ही स्थापित करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि हम त्राप्ति को पुन.प्रति<sup>©ित</sup>

"ब्राइये, हम यह अपय उठाये कि या तो हम क्रांति की सी करेगे, नही तो जान दे देगे!"

मब के सब तालिया पीटते उठ खडे हुए। उनकी प्रार्थे दर्ग रही थी। लेकिन उनमें नहीं पर एक भी सर्वहारा नजर नहीं फ्रां<sup>र्स</sup>

इसके बाद वाइनश्तेइन वोलं:

"यह आवश्यक है कि हम ज्ञात रहे और तब तक प्रमता हार्य गैके रहे, जब तक कि जनमत उद्धार समिति के ममर्थन मे प्रवन हर गे एकजुट न हो जाये—तब हम बचाव करना छोडकर हमला गुर कर सकते हैं!"

विवजेल-प्रतिनिधि ने घोषणा की कि उसका सगठन नयी सरहार वा गठन करने में पहल कर देहा है और प्रभी से उसके प्रतिनिधि हों सामने में स्मोल्नी के साथ बातचीत कर रहे है... बोल्जेविकों को नवी गरकार में शामिल किया जाये या नहीं? इन सवाल को तंदर गरमागरम बहुन छिड़ गई। मातींव ने उन्हें शामिल करने के निए बागन की। उन्होंने वहा कि कुछ भी हो, बोल्जेविक सहस्वामें राजनीतिर गार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रका पर मोगों में की मनभेद या—दशिषायों में जीविक तथा समाजवारो-जानिनारी भीर मार्व हो जन-समाजवारों, महनारी समिनिया तथा पूजीवार्दी प्रशस्त बोल्जेविकों के सामित किये जाने के पोर विशेषी थे...

ार बक्ता ने कहा, "उन्होंने हम के साथ ग्रहारी की है। <sup>उन्होंने</sup>

गृहयुद्ध मुरू किया है झौर जर्मनों के लिए मोर्चा खोल दिया है।बोल्जीविको को सस्ती से कृचल देना होगा. ."

स्कोबेलेव बोल्गेविकों ग्रीर कैंडेटो दोनों को मंत्रिमंडल से ग्रलग रखने के पक्ष में थे।

हमारो बातचीत एक तम्य समाजवादी-कातिकारी से हुई, जिसने बोल्गेविकों के माथ उस रात जनवादी सम्मेलन का परित्याग किया था, जब त्सेरेतेली ग्रीर दूसरे समझौतापग्स्तो ने रूम के जनवादी तत्वों पर जबदंस्ती समझौते की तीति थोप दी थी।

"भाप यहां?" मैने ब्राश्चर्य से पूछा।

उसकी घ्रांखों में विजली कौंध गयी। "जी हां!" उसने नेजी मे कहा। "मैंने घपनी पार्टी के साथ बुधवार की रात को कांग्रेस का परित्याग किया। मैंने बीस सालों से ध्रपनी जान इसलिए जोखिम में नहीं डाली है कि मात्र मैं जाहिल लोगों के मत्याचारों को सहन करूं। उनके तरीके यदीस्त के क्राविल नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ब्रपने हिसाव में किसानों का ध्यान नहीं रखा है... जब किसान चठेंगे, दे मिनटों में 'टें' बोल देंगे।"

"लेकिन किसान-किसान न्या सचमुच उठेगे? क्या भूमि-संबंधी भाताप्ति किसानों के सवाल का निपटारा नहीं कर देती? वे इससे ज्यादा भीर क्या चाह सकते हैं?"

"घोह, भूमि-संबंधी ब्राझप्ति!" उसने गुस्से से कहा। "ग्राप जानते हैं यह भूमि-संबंधी आक्राप्त क्या चीज है? यह हमारी आक्राप्ति है— यह समाजवादी-कांतिकारियों का कार्यक्रम है, पूरा का पूरा! मेरी पार्टी ने स्वयं किसानों की इच्छान्नों का बडी सावधानी से पता लगाने न्नौरसंग्रह करने के बाद इस नीति को निर्घारित किया था। बोल्केविकों का उसे हथिया लेना - यह सरासर ब्रंधेर हैं..."

लेकिन अगर यह आपकी अपनी नीति है, तो फिर आप एतराज भ्यों करते हैं? अगर वही किमानों की मर्जी है, तो वे भला उसका विरोध

"आप नहीं समझते! किसान फौरन यह भांप लेगे कि यह आक्रान्त एक तिकड़म है, कि इन ठगों ने समाजवादी-कार्तिकारी कार्यक्रम को चुरा लिया है, समझा आपने?"

मैने पूछा कि क्या यह सही है कि कलेदिन उत्तर की ग्रोर <sup>प्रपती</sup>

सेना लिये मार्च कर रहे है।

उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक प्रकार के कटु, तिवत संतीप के भाव से हाथो को मलता हुआ बोला, "हां, ग्रव ग्राप देख स<sup>कते है</sup> कि इन बोल्गेयिकों ने क्या कर डाला है। उन्होने हमारे ख़िलाफ <sup>प्रति</sup> काति को उभाड़ा है। काति लुट गयी है, जी हां, क्रांति लुट गयी हैं<sup>।"</sup>

"लेकिन नया द्याप काति को बचायेर्गे नहीं?"

"बेशक बचायेगे – घपने खून का घाखिरी कतरा देकर वर्बाये<sup>ते</sup>। लेकिन हम किसी भी सूरत में बोत्शेविकों के साथ सहयोग नहीं करेंगे..."

"फिर भी अगर कलेदिन पेस्रोग्राद पर चढाई करते हैं श्रीर होत्जे<sup>दिङ</sup>

नगर की रक्षा करते हैं, तो क्या आप उनके साथ हाथ नहीं मिलायेंगे!" " बेशक नहीं। नगर की रक्षा हम भी करेगे, लेकिन हम बोल्शेंदिरों का समर्थन नहीं करेगे। अगर कलेदिन काति का दुश्मन है, तो द्रोरगैंदिक उसके कुछ कम दुश्मन नही है।"

"लेकिन दोनों में चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे - कलेदिन को बी

बोल्शेविकों को ?"

"यह ऐसा सवाल नहीं है, जिस पर वहस की जाये!" उसने मधीर होकर कहा। "मैं मापसे फिर कहता हूं, त्रांति लुट गयी है, ग्राँर इमके लिए बोल्बेविक दोपी हैं। लेकिन सुनिये, हम वयों इन बाती की वर्ष करें ? केरेल्स्की मा रहे हैं... परसीं हम हमला गुरु कर देगे... स्मीली ने ग्रभी से हमारे पास अपने प्रतिनिधि भेजे है और हमें एक नयी सरकार यनाने के लिए ग्रामन्तित किया है। वे भुट्ठी में है-वे बिल्कुल नपुनर हैं... हम जनक साथ ∙हाय नही मिलायेंगे..."

बाहर गोली चलने की आवाज आयी। हम दौड़कर खिडकियों के पार गर्प । भीड के ताने-तिजनों में ज्ञाखिरकार जुझसाकर एक साल गार्ड में गोरी मला दी थी, जिससे एक भीजवान सडकी के हाथ में चोट लग गयी थी। हम ऊपर में उसे एक बग्धी-गाड़ी में बैठाये जाते देख मनते थे। गाडी के भारा मोर उनेजिन नोगों की एक भीड थी, जिनकी चील-पुकार उर्ग हमारं कानी सक पहुंच वहीं थी। हम सभी उधव देख ही वह थे कि सकावर एक वस्तरबद मोटक-गाडी मिखाइलीव्यती मार्ग के मोड पर दिखायी पडी

कत्तंच्यपरायण सेना इन अपराधियों को नफ़रत भीर हिकारत की नजर से देखती है। लूटमार और तहजीवतों की उनकी हरकते, उनके जूम, जमेंनों की नजर से इस को देखने की उनकी भावत, उस इस की जिसने पायल होते हुए भी भ्रभी तक भ्रपने युटने नहीं टेके हैं—इन सबने उन्हें समन्त्री जनता से दर कर दिया है।

प्रता प्रता प्रदेश राया है।

नागरिको, सिपाहियो, येनोग्राद की गैरिसन के बहादुर करवाको,

प्राप प्रपने प्रतिनिधियों को नेरे पास भेजें, ताकि सूखे मालून हो तके

कि कीन देश के प्रति गहार है और कौन नहीं, ताकि बेक्स्सर इन्सानों

का प्रान न बहने पाये।

प्राय: इसी समय कानोकान खबर फैल गयी कि लाल गाडों ने दूर्गा भवन को पेर लिया है। उनका एक अक्षसर बाह में लाल फीता सगर्ने मन्दर पुन आया और कहा कि उसे मेयर से मिलना है। थोड़ी देर बार बह वापिस क्ला गया और बूढ़े श्रेददेर लाल-मीसे होते हुए प्रपने कार्यांतर से बाहर निकल।

"ट्रमा का एक विशेष बधिवेशन! तुरत इसी वक्त!" उन्होंने विल्लाकर कहा।

कोष्टकों के भीतर के ये शब्द ब्रश्ववारी रिपोर्टी में नहीं पार्व जाते।—संक

यहें होते थे जो सभा घल रही थी, यह स्थानत कर दी गयी। "दूमा के गभी सदस्य विशेष प्रधिवेदन के लिए प्रस्थान करे!"

क्षण के नभी सहस्य श्रेयाचे आधारतन के लिए प्रस्थान नहीं!" "मामना नया है?" "मैं नहीं ज्ञानता... वे जायद हमें विरुक्तार करने जा रहे हैं...

दूसा रो भग करने जा रहे है... दूमा के सदस्यों नो ऐन दूसा को इसोड़ों पर हिरासल में नेते हैं।" सोग उसेबिन होकर देसी प्रकार की टीका-टिप्पणी कर रहे थे।

निर्मालाई हांच मे मुझिल से इनती जगह थी कि खड़ा हुमा जासरे। मेगर ने पीयणा की कि दूना-भवन के सभी दरवाओं पर सैनिक तैनात है, ये न कियों की पनदर प्रांत दे रहें है, न बाहर जाने थीर एक किसार के पार नगर दूमा को भग करने थीर उसके गरस्यों को गिरएनार करते की धमकी दी है। इस पीयणा के उत्तर में सहस्यों की गिरएनार करते की धमकी दी है। इस पीयणा के उत्तर में सहस्यों की गई। उन्होंने कहां कियों भी जोई भी जोवित्त करियों की स्वयं तथा दूसी के स्वयं किया गई। उन्होंने कहां किया कि कि स्वयं दूसी के स्वयं हमा के स्वयं कि स्वयं विवाद स्वयं की पार पार के स्वयं क्या दूसी के सभी सहस्यों की स्वयंत्वत स्वयं की पार पार के स्वयं किया हमा के सभी सहस्यों की स्वयंत्वत स्वयं तथा दूसी के सभी सहस्यों की स्वयं तथा दूसी भी भी स्वयं नहीं दी जानी चाहिए; जहां तक दूसी को भग करने की इन मैक्सी रा मवाल है, उदा ये को पित करके सी देखें — ये हमारी लागों . पार रस्वतर ही इस सदन पर कटका कर सर्वेगे, जहां हम प्राचीन में के सेनेटरों की तरह मयांवा थीर धारमगरमान के साथ गोंथों के धाने प्रतिकार कर रहे हैं ... "

घेरावदी के लिए कोई ब्रादेश नहीं दिया गया है ब्रोर दूमा-भवन से सै<sup>निक</sup> हटा लिये जायेगे...

जब हम सीढियो से नीचे उतर रहे थे, रियाजानोव बड़ी तेजी <sup>से</sup> सामने के दरवाजे से मुसे–वह वड़े उत्तेजित थे।

"क्या ग्राप दूमा को भग करने जा रहे हैं?" मैंने पूछा।

"ईश्वर के लिए, नहीं," उन्होंने उत्तर दिया! "यह सब एक गलतफहमी हैं। मैंने बाज मुदह मेयर से कहा है कि दूमा को छेड़ा नहीं जायेगा..."

वाहर नेव्स्की मार्ग पर बाम के यहरे होते हुए धुधनके में साइक्त स्वारों की एक लम्बी बोहरी कतार चली बा रही थी – बन्दूके उनके क्यों से लटकी. हुई। जब वे रुके, भीड़ बहा धंस पड़ी बीर तोगों ने सवाती की एक सबी लगा दी।

" ब्राप लोग कौन है ? कहां से ब्राते है ?" एक बुढ़े मोटे-ताचे ब्राटमी

ने, जिसके मुह से सिगार लगा हुआ। था, पूछा।

"हम बारहवी सेना के साइकल-सवार है और मोचें से मा रहे हैं। हम कमबद्दा पूजीपतियों के खिलाफ सोवियतों का समर्थन करने मा रहे हैं।"

"ग्रोह, यह बात है!" सोग गुस्से से चीख पड़े। "ये बोस्पेविक

जल्लाद है! बोल्गेविक करजाक है!"

चमड़े का कोट पहने नाटे कर का एक अफमर भागा भागा सीहियों से उतरा। "मैरिसन का रख बदला रहा है!" उसने मेरे कान में फुलड़ुन्नी कर कहा। "यह बोस्लीविकों के खारमें की मुख्यात है। भाग देखना वाहें है, धारा का रुग किस तरह बदल रहा है? आहब, मेरे साथ आहबे!" यह मिथाइलीय्स्की मार्ग की ग्रीर लपका ग्रांस हम उसके पीछे चल परें।

"यह कीन सी रेजीमेट है?"

"बोनेबोकों की..." सबमूच यहा परिस्थित विषद्वनक थी। बोनेबोक बरुवरबद मोटर-गाहिया थे घोर परिस्थित की कुंबी उन्हों के हाप में थी। जिसके हाथ म बोनेबोक हो, उनके हाथ में समझियं पूरा गईर है। "उद्धार मंगित के तथा दूषा के कमिमारों ने उनने बात की है। इस मनव यह फैसना करने के मिण एक मोटिंग हो हुई। है कि..."

"वया फ्रीमला करने के लिए? कि वे किस की तरफ लड़ेगे?" "नहीं, भाई, इस तरह योड़े ही काम साधा जा सकता है। वे स्मिविकों के खिलाऊ कभी हिषयार नहीं उटायेंगे! ये तटस्थ रहने के पक्ष मतदान देंगे भीर फिर मुंकर भीर करवाक ... " मिषाइलोब्स्की बश्वारोहण पाठशाला के विशास भवन के किवाड़ ह बाये हुए थे। दो सतरियां ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी त्याह न कर धीर उनकी क्रुड बागित्तियों को बनसुनी कर हम फराँटे मंदर पुत्त गये। मंदर विशाल हॉल में बिल्कुल ऊपर छत के पास केवल मार्क-बत्ती मंद मंद जल रही थी। हाल के ऊंचे चौकोर यंभे मीर ार की क़तार खिड़किया ग्रंधेरे में जैसे यो गयी थी। वहां खड़ी यस्तरबंद ड़ियों की भयावह माकृतिया धुधली धुधली दिखायी दे रही थी। एक

भी - ग्रफसर, सैनिक समितियों के सभापति तथा वक्ता - गाड़ी के ऊपर ि धे ग्रीर बीच के टरेट में खड़ा एक सैनिक बोल रहा था। यह बानजोनोव था, जो पिछली यर्मियों में होनेवाली बब्लरबन्द टुकड़ियों

गि सबसे प्रमण हॉल के बीघोंबीच, ऐन भ्रार्क-बत्ती के नीचे, खड़ी थी, र उसके चारों मोर भूरी वर्दिया पहने क़रीब दो हकार सिपाही जमा

जो उस वसीह माही इमारत मे खो से गये थे। लगभग एक दर्जन

प्रिंचिल रूसी काग्रेस का प्रध्यक्ष था। चमड़े का कोट पहने, जिस पर

<sup>उनेंट</sup> का झच्चा लगा था, सुदर छरहरे बदन का यह म्रादमी तटस्थता

समर्थन में धाराप्रवाह वोल रहा था। "रुसियों के लिए घपने ही रूमी भाइयों को मारना एक खीकनाक सुनने में बड़ी समझदारी की बात थी-विशाल हॉल गगनभेदी <sup>नारीं</sup>

से भीर तालियों की गड़गड़ाहट से गुज उठा।

एक सिपाही बोलने के लिये उगर चढ़ यया — चेहरे पर तनाव, रंग उड़ा हुया। "साधियो," उसने पुरबोर आवाज मे कहा, "में रुमानिया के मोर्चे से आप सबको यह जरूरी संदेश देने के लिये आया हूं: शांति होंगी ही चाहिये और फ़ोरन होनी चाहिये! जो भी हमें यह शांति प्रदान कर सफता है, चाहे वह बोल्शेचिक पार्टी हो या यह नई सरकार हो, हम उसके पीछे चलेंगे। शांति! मोर्चे पर हम लोग अब सड़ते रहने में असमर्य है। हम जर्मनों से लड़ सक्ते हैं, न रुसियों से..." यह कह कर बहु मीर्चे कूद पड़ और झुथ्य, उत्तेजित भीड़ असे दर्द से कराह उठी, लेकिन वह उसके बाद एक मेन्सेविक प्रतिरक्षावादी ने उठकर यह कहने की कोशिश की कर सड़ाई को तब तक लड़ते जाना होगा, जब तक कि मिन-राष्ट्र विजयी नहीं हो जाते, भीड़ असे गृहसे से पठक उठी।

"ग्राप विल्कुल केरेन्स्की की तरह बात कर रहे हैं!" एक ग्रादमी ने ककेश स्वर में कहा।

दूमा के एक प्रतिनिधि ने तटस्थता के सिये बलीलें पेश की। सिपाहिमों ने उसे सुना करूर, लेकिन बृड्वूडाते हुए; वे यह महसूस कर रहे थे कि बोलने वाला उनके लिए पराया है। वे निश्चल भाव से बोलनेवाले की भीर टकटकी बाधे देख रहे थे—उनकी दूष्टि से भयावह स्थितता थी—सीचने की कोशिश से उनके माथे पर बस पड़े हुए थे, और पसीने की दूर्य भी पमक रही थी। ये आदमी क्या थे, देव थे, उनकी झाथें निदांप बन्तों को तरह निश्चल भीर स्वच्छ थी और बेहरे प्राचीन महाकाव्यों के सूर्विएं भी तरह...

भव एक उनका अपना आदमी - एक बोस्विविक - बोल रहा था, गृत्वे भीर नफरत से भरा हुया। उसकी बात उन्हें दूसरों से स्वादा नहीं भाषी। उस समय उनका मिबाज कुछ और ही या। इस यही वे बिचारों के साधारण प्रवाह से निकल कर भीर उसके अपर उठ नर इस के, समाजवाद के, ससार के बारे में सोच रहे थे, मानो कार्ति जीयेगी या मेरेगी इसका दारोमदार उन्हीं पर हो...

एक के बाद एक, कितने ही भाषणकर्ता आये और उन सब ने तनाव

भरी खामोबो, तारीफ़ में तालियों की गड़गड़ाहट या कुद गर्जन के बीच एक ही सर्वाल के बारे में वहत की: हमें उठना चाहिए या नहीं? खानजोनोव फिर बोना, बड़ी सहानुभूति से समझाने की कोशिश करता हुमा। लेकिन वह शांति की चाहे जितनी डिंडोरी पीटे, वह अफसर ठहरा, घोबोरोनेत्स (प्रतिरक्षावादी) ठहरा। इसके बाद वासीत्येव्स्की घोस्तोव का एक मजदूर बाया, जिसका उन्होंने इस प्रश्न के साथ स्वागत किया, "मजदूर भाई, क्या माप हमें शांति प्रदान करने जा रहे हैं?" हमारे पास कुछ पादमियों ने, जिनमें बहुतेरे सफ़सर थे, एक गुट बना रखा था और जब भी कोई तटस्थता की वकालत करता, वे तालियां वजाते। वे वार बार मावाज उठाते, "खानजोनोव ! खानजोनोव !" और जब बोल्येविक बोलने की कोशिश करते, वे सोटिया बजा कर उनका अपमान करते। यकायक गाड़ी के ऊपर जमा सैनिक समितियों के घादमी तथा मफसर किसी चीज के बारे में बड़े जोर जोर से हाथ हिला हिला कर बहस करने लगे। श्रोताघों ने जिल्ला कर पूछा कि माजरा क्या है। वह सारा जन-समुदाय भालोड़ित भार तरिगत हो उठा। एक सिपाही ने, जिसे एक मफसर रोकने की कोशिश कर रहा था, प्रपने को छुड़ाते हुए और हाथ झटकारते "साथियो, कामरेड किलेन्को यहा मौजूद है और भापसे वात करना चाहत है।" हॉल में हल्ला मच गया-एक साथ ही तालियां, सीटिया मीर कड़ी मावाजें: "प्रोसिम ! प्रोसिम ! बोलोई! बोलिये! बोलिये! मुर्दायाद!" इस सारे हल्ले-गुल्ले के बीच सैनिक मामलों के जन-किमसार गाड़ी पर पढ़ गये - अगर सामने श्रौर पीछे से कुछ हाथ उनको सहारा दे रहे थे, तो कुछ उन्हें धकेल भी रहे थे। गाड़ी पर चढ़ कर उन्होंने क्षण भर सांस नी भीर फिर रेडियेटर पर जाकर खड़े हो गये और अपने दोनो हाय कमर पर रख कर मुस्कराते हुए चारों घोर देखने लगे – एक ठिंगने भादमी, जिनको टागें उनके मरीर के मुकाबिले छोटी थी, नंगे सिर, वर्षर बिल्लों-अव्वों की वर्दी पहने हुए। मेरे पास जो गिरोह या, उसने बेतहाला चीखना शुरू किया, "बानजोनोत ! हम खानजोनोत को चाहते हैं! किलेन्को मुर्दाबाद ! ग्रहार

शोर-पुल होने लगा। भौर फिर जैसे वर्फ की एक चट्टान धसकती है भौर टूट पड़ती है, वैसे ही कुछ लंबे-तड़गे काली भौहों वाले भादमी भीड़ की ठलते-ठालते उधर क्षपटे, जहां हम खड़े थे।

"कौन साला हुमारो मीटिंग को तोड़ रहा है?" उन्होंने कड़क कर कहा। "यहां कौन सीटी बजा रहा है?" वहां जो मिरोह इकट्ठा हुमारा, यह बिना रू-रिप्तायत के तितर-बितर कर दिया गया भौर वह ऐसा बियरा कि फिर नहीं जट सका...

"साथी सिपाहियो!" किलेन्को ने मुरू किया – उनकी प्रावाउ पकार से भारी थी। "मुझे सफ़सोस है कि मैं प्रापसे ठीक से बात नहीं <sup>कर</sup>

सकता, मैं चार रातों से सोया नहीं हूं...

"मुझे घापको यह बताने को बरूरत नहीं है कि मैं एक किएहीं हैं। मुझे भापको यह बताने को बरूरत नहीं है कि मैं शांति बाहुता हैं। जो बात मुझे कहनी है, वह यह है कि बोल्शेविक पार्टी ने, जिबने धापकी सहायता से घोर उन सभी दूसरे बहादुर साधियों की सहायता से, जिन्हों रस्त-सोनुप पूर्जापित वर्ग को सत्ता को सदा के लिए धराशायी कर दिया हैं, मजदूरों घोर सिपाहियों की कांति को सफततापूर्वक सपन्न किया है, सभी जनों से गांति का प्रस्ताव करने का बचन दिया था — और यह बचन पूरा किया गया है — धाज ही पूरा किया गया है!" तालियों की गढ़गहाहर।

"प्रापते तटस्य रहने को कहा गया है, प्रापते कहा गया है कि प्राप्त तटस्य रहे और युंकर प्रीर शहीदी टुकड़ियां, जो कभी भी तटस्य नहीं हो सकती, हमें सड़कों पर गोलियों से भूनें धीर करेल्स्की को या शाय जसी गिरोह के किसी दूसरे बाकू को पेलोघाद वापत लायें। क्लेडिन दीनें की प्रोप से मार्च कर रहे हैं। केरेल्स्की मोर्च की प्रोर से भा रहे हैं। केरिल्की स्थापते का अपार्व स्थापते के प्राप्त स्थापते का प्राप्त से प्राप्त स्थापते स्था

"भगर भापने एक इरादा बना सिया है, तो मैं भापको कैसे क्रायत

· de

मित्त के वल पर छड़े हैं, और जैसे जैसे वह बोलते गये, जनकी धकी, बैटी हुई प्रावाज के बावजूद उनके सब्दों के प्रदर जो गहरी सब्बी भावना थी, वह प्राट होती गयी। भाषण ज़रम करते ही वह सडखड़ाये प्रीर प्रगर तो होया ने उन्हें सहारा देकर नीचे न उतारा होता, तो नायद वह गिर ही पहते। जिस मेध-गर्जन से उनके भाषण का स्वागत किया गया वह उस विशास, धुप्रले हाँच के कोने कोने से प्रतिप्रवित्त हो उठा। खानजोनोव ने फिर बोलने की कोमिश्र की, लेकिन लोगों ने चीखना पुरू किया, "घोट लो! बोट लो!" प्राव्वित्तार उनकी मर्जी के सामने पुरू के प्राप्त प्रमान प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया: बक्तरवन्द दुकड़ी पीतक कार्तिकारी समिति से प्रपत्न प्रतिनिधि को वापस बुनाती है, भीर स्स गृह्युद में प्रपत्नी तटस्थता की घोषणा करती है। जो लोग इस प्रस्ताव कामपन करते हैं, वे वायी घोर चले जायें और जो विरोध, वे बायी मीर। अण भर की दुविधा धौर निस्तव्ध प्रतीक्षा के वाद भीड़ तेज से तेवतर बायी घोर उमड़ने लगी; लोग एक दूसरे के उत्पर गिरते-पड़ते

से हॉल से बाहर निकल गये — उनमें से कुछ तो काति के क्षेत्र से भी वाहर निकल गये... कल्पना कीजिये कि यह कशमकश जो इस हॉल में हुई शहर की हर बारिक में, हल्के में, पूरे मोर्चे पर, समूचे रूस में दोहरायी गयी। कल्पना

बेतहामा उधर ही दौड़े। मिद्धम प्रकाश में सैकड़ों लबे-तड़गे सिपाहियों का एक विशाल जनपुज एक क्षाय एक क्षोर से दूसरी श्रीर—बायी श्रीर—हो गया। हमारे करीज पचास श्रादमी, जो प्रस्ताव का समर्थन करने पर तुले हुए थे, अकेले पड़ गये और जिस समय गगनभेदी जयधीय से ऐसा लगता या कि छत फट पड़ेगी, उन्होंने पीछे की श्रीर रुख किया श्रीर तेज कदमों कीजिये कि क्रिलेन्को जैसे कई कई रात के जये लोग रेजीमेंटी का छा देव रहे हैं, एक जयह से दूसरी जयह दौड़ रहे हैं, वहस कर रहे हैं प्रोर कहीं हरा-धमका रहे हैं, तो कहीं चिरौरी-विनती भी कर रहे हैं। प्रोर किर कल्पना कीजिये कि यही बात हर मजदूर यूनियन की हर स्थानीय शाय में, कारखानों में, गांचों में और दूर तक फेले हुए स्वी बेहों के जैंगे जहाजों में दोहरायी गयी। क्रयास कीजिये कि इस विधान देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी जयह साखों स्थी लोग – मजदूर, किशान, सिपाही और मल्लाह – भाषणकर्तामों की प्रोर नजर गड़ामें देख रहे हैं प्रीर एकाप्र भाव से उनको बात को समझने की और यह तय करने की कोशिय कर रहे हैं कि प्रपने लिये कौन सा रास्ता चुनें और फिर धन्त में इसप्रकार सर्वसम्मति से एक क्रैसला कर रहे हैं। ऐसी ही थी स्थी जाती...

उधर स्मोल्नी में नयी जन-किमसार परिषद् बुप नहीं बैठी थी। उसकी पहली प्राज्ञप्ति, जिसे उसी रात हजारों की संख्या में महर भर में बंटबा देना या और भारी भारी बंडकों में हर रेलगाड़ी में दक्षिण और पूर्व की भोर रवाना करना था. छप रही थी:

किसान प्रतिनिधियों की बिरकत से मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की प्रविक्त क्सी काग्रेस द्वारा निर्वाचित क्सी जनतन्त्र की सरकार के नाम पर जन-कांससार परिषद् धात्रान्त करती है कि:

१. संविधान समा के चुनाव निश्चित तिथि पर, प्रयात १२ नवदर

को सम्यन्त किये जायेंगे।

 सभी चुनाव प्रायोगों, स्थानीय स्वसासन निकायों, मब्दूरीं, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों तथा मोर्चे के धैंनिक संगठनों को चाहिये कि वे नियत तिथि पर स्वतंत्र तथा नियमित बुनारों को सुनिध्यत बनाने के लिये पूरा प्रयत्न करें।

रूसी जनतंत्र की सरकार के नाम पर

जन-कमिसार परिष**र् के धा**मक्ष ब्लादीमिर उल्पानीव-नेनिन नगर दूमा भवन में दूमा को मीटिंग वह बोर-शोर से चल रही थी। जब हम मन्दर पूसे जनतंत्र की परिपद् के एक सदस्य वोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परिपद् अपने को भंग बिल्कुल नहीं समझती, वह केवल यह समझती है कि जब तक उसे एक नया सभा-भवन उपलब्ध न हो, वह अपने किया-कलाप को जारी रखने में असमर्थ है। इस बीच उसकी प्रवर्मिति ने सामृहिक रूप से उद्धार समिति में प्रवेश करने का निश्चय किया है... प्रसंगवण, इतिहास में रूसी जनतंत्र की परिपद् का इसके बाद कभी भी जिक नहीं मिलता...

भा जिक नहीं निलता...

इसके बाद मंतालयों, विक्जेल, डाक-तार यूनियन के प्रतिनिधि
वदस्तूर एक के बाद एक वहां धाये धौर उन्होंने सीवें मतंबा प्रपने इस
संकल्प को दोहराया कि वे बोल्सेविक बलाद्माहियों के लिये हरिगय काम
नहीं करेंगे। एक मुंकर ने, जो शिक्षर प्रासाद में मौजूद था, प्रपनी
धौर प्रपने लाधियों की बीरता की धौर लाल वाहों के प्रपमानजनक
व्यवहार की एक घोर प्रतिरंजित कथा मुनायी – धौर लोगों ने इन सारे
किस्से-कहानियों पर धाख मूंद कर विश्वास कर लिया। किसी
ने समाजवादी-कातिकारी खुबबार 'नरोद' में छपी एक रिपोर्ट को पढ़
कर सुनाया, जिसमें यह कहा गया था कि शिष्ठिय प्रसाद को जो काति
पहुंचायी गयी है, उसे पूरा करने में पचाल करोड़ रूबल खुबं होगे
धौर जिसमें बहुं होने वाली लूट-मार धौर तीड़-फोड़ का विशव
बंच बीच में सदेणवाहक टेलीफ़ोन से प्राप्त होने वाले समाचारों को

वर्णन था।

वर्णन था।

वीच बीच में सदेशवाहक टेलीफ़ोन से प्राप्त होने वाले समाचारों को लेकर वहा माते। वार समाजवादी मंतियों को कैंद से रिहा कर दिया था। है। किलेको ने पीटर-पाल किले में जाकर एटिंगरल वेदेरेक्को से कहा कि नी-मंतालय परिप्यक्त है और उनसे अनुरोध किया कि वह स्सा की प्रार्तित जन-किसार परिप्य के तहत मंतालय का भार संभालें, और बूढ़े गांविक ने उनकी बात मान ली। केरेंस्की गातिचा से उत्तर को प्रोर वढ़ रहे हैं और बोल्योविक गीरियों उनका मुकाबला न कर पोछ हट रही है। स्मोल्नी ने एक भीर माजदित जारी की है, जिसके द्वारा या।

यह प्रतिम बात एक ऐसी घ्रष्टता मालूम पढ़ी कि तोगों का गुला भड़क उठा। यह तेनिन, बलाद्याही प्रीर प्रत्यावारी तेनिन, जिंक कमिसारों ने नगरपालिका की मोटर-गाड़ियों पर क्रव्या कर तिया पा, नगरपालिका के योदामों में प्रयेश किया था, धौर संभरण-समितियों के काम में तथा खाद्य के वितरण में हस्तक्षेप किया था, -इस तेनिन की ऐसी जुरंत कि वह स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वायस नगर-प्रणासन के प्रधिकारों की सीमा बाधे! एक दूमा-सदस्य ने प्रपना पूसा दिवाते हुए प्रस्ताव कियों कि सगर बोल्वीविक संभरण-समितियों के काम में दस्तंदाजी करने की जुर्तेत करें, तो नगर को खाद्य की सप्लाई बंद की जाये... एक दूसरे सहस्य ने, जो वियोप संभरण-समिति के प्रतिनिधि थे, खबर दी कि खाद-िधांत प्रस्तन्त गंभीर है और उन्होंने माग की कि दूमा प्रपने दूती शे बाहर दोड़ाये, ताकि प्रनाज की याड़ियों जल्दी से जल्दी वेद्रोगांद लायों जा सकें।

देदोनेस्को ने नाटकीय ढंग से घोषणा की कि गैरिसन डाबाडीत हो रही है। सेम्योनोव्स्को रेजीमेट ने प्रभी से फ़ैसला कर तिया है कि वह समाजनादी-नातिकारी पार्टी की ही प्राज्ञा का पानन करेगी। नेवा गदी की टारपीडो-नादो के मस्ताह भी डाबाडोत है। कौरन सात सदस्यों को प्रचार-कार्य बारी रखने के सिये नियुक्त किया गया...

इसके बाद बूढ़े मेयर मच पर बोलने के लिये खड़े हुए: "हार्षियों प्रीर नागरिको! मुन्ने घभी घभी मालूम हुआ है कि पीटर-पाल किने के कैंदी खतरे मे है। बोल्लेबिक रक्षकों ने पाब्लोव्स्क स्कूल के चौदह पूंकरों को नगा करके उन्हें मारा-पीटा है। उनमे से फूक पायल हो गया है। वे कानून को ताक पर रखकर मित्रयों को भी भूरता बना देने की धनकी है रहे हैं!" मेयर का यह कहना नहीं या कि कोध और पूणा का वैते एक ज्वार था गया। वह उन्हें चन्न और भी उन्न हो गया, जब भूरे कर पूर्ण ज्वार था गया। वह उन्हें उन्हों से पायत के बोलने की इनाजत मानी पीर कठोर स्वर में, जिसमें लोहें की खनक थी, बोलने की इनाजत मानी भीर कठोर स्वर में, जिसमें लोहें की खनक थी, बोलने की इनाजत सानी भीर कठोर स्वर में, जिसमें लोहें की खनक थी, बोलने की इनाजत सानी भीर कठोर स्वर में, जिसमें लोहें की खनक थी, बोलने की इनाजत सानी भीर कठोर स्वर में, जिसमें लोहें की खनक थी, बोलने की इनाजत स्वर्ण वैरानी वारों हुई कार्तिकारों महिला तथा दूमा की बोल्लेबिक सदस्य बेरा स्वरस्था।

Konnecapo Farbando Yabanemin go-Moso tanamenta (U) (1917, p. 2

R. F.C. Responded Chearmer Rectifyed Koun. R 56.0 пропускъ

Представателю Американскить Соціальстическить Евасть Д в О н У Р н Л У . по ась міста заключенів гг. Петрограда в Кроматата, кал общаго ознапомленія подовенія заключенных в и маракаго обмес-

PARTIES OF THE PROPERTY OF THE

सभी जेलो में बेरोकटोक जाने के लिए जॉन रीड को दिया गया पास

"यह सरासर झूठ है और उकसावा है!" उन्होंने गासियों की वैद्यार की परवाह न करके कहा। "मबदूरों और किसानों की सरकार, जिसने नृत्यु-चंड समाप्त कर दिया है, ऐसी हरकतों की इजाजत नही दे सकतो। हम मांग करते है कि इस रिपोर्ट की फीरन जाच की जाये। झगर उसमे कोई सचाई है, तो सरकार जरूर जोरदार क्रदम जठायेगी!"

सभी पार्टियों के सदस्यों को लेकर फौरत एक ब्रायोग की नियुक्ति की गयी भीर मामले की तहकीकात के लिये यह ब्रायोग मेयर के साम पीटर-पाल किले के लिये रवाना हुमा। हम उनके पीछे पीछे निकल हो रहे के कि हमने देखा, दूमा केरेल्की के साथ मुलाकात के लिये एक दूसरा धायोग नियुक्त कर रही थी और उसे यह बिम्मेदागे सीप रही थी कि जब केरिक्श राजधानी मे प्रवेश करें, यह ब्रायोग उनसे यिल कर इस बात की कोशिश करें कि शहर में खून-खराबा न होने, पाये ...

जब हम किले पहुचे और हमने फाटक पर संतरियों को चकमा दे कर मन्दर प्रचेश किया, रात माधो गुजर चुकी थी। हम गिरजापर की प्रोर इनकी-दुक्की बिजली की बत्तियों के मदिम प्रकाश में झाने बढ़े। यही, इसी गिरजापर में सुन्दर स्वर्ण कसश और घंटे के नीचे, जिस पर हर रोज ऐन दोपहर को पहले की ही तरह प्रभी भी बोजें त्सार्था हमानी की धुन वजती रही थी, जारों की कबें थीं... इस समय वहा बिस्कृत सन्नाटा था; प्रधिकांश खिड़कियों में रोशनी तक न थी। प्रंधेरे में चतने चलते हम किसी बनत किसी सड़े-मुस्टडे से टकरा जाते, जो हमारे सवालों का हस्वमामूल एक ही जवाब देता, "सा न्ये चनापू" (मुसे नहीं मालम)।

वायी भ्रोर त्वेल्स्कोई बुजें की धुंधली धुंधली भ्राइति दिखाणें दे रही थी—वही बुजें, जो ईदियों के लिए जीते जी इन था, वहीं जारसाही जमान में भ्राबादी की लड़ाई के कितने ही शहीयों को भ्रगी जान से हाय धोना पढ़ा या भ्रपनी बुद्धि से, जहां भ्रपने वनत भ्रस्याणें सरकार ने जारसाही मिलयों को बंद कर दिया था भीर भ्रव बोर्सीकों ने मस्यायी सरकार ने जारसाही मिलयों को बंद कर दिया था भीर भ्रव बोर्सीकों ने भ्रस्यायी सरकार के मंदियों को बंद किया था।

एक मल्लाह ने हमें बड़े सैबीयूर्ण भाव से टकताल के पास एक छोटे से घर में पहुंचाया, जहा कमांबेंट का उन्तर था। एक नमं कमरे में, तिकरें धूमा भरा हुमा था, आधा दर्जन लाल गार्ड, मल्लाह म्रोर विपादी के हुए थे। पास ही समावार से पानी के खदबदाने की सुखब प्रति मा रही थी। उन्होंने बड़े हार्दिक भाव से हमारा स्वागत किया ग्रीर बाप सिना कर हमारी खातिर को। कमार्केट मौनूद न थे, वह नगर इसा से मां "सावोतानिक्कों" (तोड़-फोर्ड करने वालों) के घायोग के साथ थे, विनक्त कहना था कि खुंकरों का करले-माम किया जा रहा है। यहां तोणों के इस बात पर बेहद हंती था रही थी। कमरे में एक तरफ नाटे इब ग्रीर गणी खोपड़ी वाले एक साहब, जिन्हें देवने से मालूस होता था कि उन्हों पपने दिन ऐयाशी में विताय है, एक सुट भ्रीर क्रीनती फर कोट एहें बेटे थे। बह पपनी मूछं चवा रहे थे ग्रीर प्रपत्ने वारों ग्रेर पूहादानों के फसे पूरे की तरह सहमी नबर से देख रहे थे। उन्हें ग्रीर प्रपत्ने वारों मारे पूहादानों के

<sup>°</sup> ईम्बर बार को रक्षा करे। यह एक ग्रसती हैं: पीटर-यात का पटा "कोस स्तावेन..." (गौरव है भ्रापका...) को धृन बबा<sup>ता</sup> पा।-संठ

कहा कि वह मंत्री-वंत्री कुछ है... मालूम होता था नाटे ग्रादमी ने उसकी बात सुनी नहीं। जाहिर था कि वह वेहद डरे हुए ग्रीर घवराये हुए थे, हालांकि कमरे में मौजूद नोगों ने उन्हें कोई नाराजगी नही

मैंने उनके पास जा कर उनसे फ़ासीसी में वात की। "काउंट तोल्स्तोई," उन्होंने श्रीपचारिक रूप से झुककर अपना परिचय दिया। "मेरी समझ में नहीं भाता कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया गया है। मैं ब्रपने घर के रास्ते में स्रोइत्स्की पुल को पार कर रहा था कि इनमें से... इनमे से... दो प्रादमियों ने मुझे पकड़ लिया। वेशक मैं ब्रस्थायी सरकार का किमिसार था भौर मुझे मुख्य सैनिक कार्यालय के साथ लगा दिया गयाथा, लेकिन मैं किसी भी माने में मित्रमंडल का सदस्य नहीं था..."

"उसे जाने दो..." एक मल्लाह ने कहा। "वह कोई ख़तरनाक भादमी नहीं मालूम होता..."

"नहीं," जो सिपाही उसे गिरफ़्तार कर के यहा नाया था, उसने

कहा। "पहले हमें कमाडेट से पूछना होगा।"

"घोह, कमांडेंट!" मल्लाह ने मजाक उड़ाया। "तुमने क्रांति काहे के लिए की? इसीलिए कि झफसरों का हुक्स बजाते रही?"

पाब्लोब्स्की रेजीमेट का एक प्रापोरक्वीक बता रहा था कि विद्रोह कैसे गुरू हुन्ना। "छ: तारीख़ की रात को हमारी रेजीमेंट की इसूटी मुख्य मैनिक कार्यालय में लगी थी। मै श्रपने कुछ साथियों के साथ पहरे पर तैनात था। जिस कमरे मे जनरल स्टाफ की बैठक हो रही थी, उसमें इतान पाब्लोविच और एक और बादमी, जिसका नाम मुझे याद नहीं मा रहा है, पदों के पीछे छिप गये और उन्होने कितनी ही बातें सुनी। ज्वाहरण के लिए, उन्होंने सुना कि गातचिना के मुंकरों को रातो रात पैतीयाद प्राप्ते भीर करवाकों की सुवह मार्च करने के लिए तैयार रहने <sup>का हुवम</sup> दिया जा रहा था... उनकी योजना थी कि शहर के खास खास नाकों पर सबेरा होने से पहले ही कब्बा कर लिया जाये। फिर पुलों के भी खोलने की बात थी। लेकिन जब वे स्मोल्नी भवन पर घेरा उालने की बात करने लगे, इवान पाब्लीविच से रहा न गया। ठीक उसी समय काकी लोग वहा श्रा जा रहे थे – उन्हीं मे मिल कर वह चुपके

से निकल प्राया धौर नीचे गारद-घर में घा यया। दूसरा सापी उनकी दात सुनने के लिये, जितनी भी वह सुन सकता था, <sup>वहा</sup> रह गया।

"मुझे पहले से ही शुवहा था कि कोई न कोई गुल उरूर विलाग जा रहा है। अफ़सरों से नदी मोटर-गाड़ियां बराबर या रही थी और सभी मंत्री वहां मोजूद थे। इवान पाल्लोबिच ने जो कुछ अपने कानो सुना या, सुन्ने बताया। उस बक्त रात के डाई बजे थे। रेजीमेट-सिनित केमबी वहां मोजूद थे। हमने सारा किस्सा उन्हें सुनाया और पूछा कि बया करना चाहिए।

"'आने-जाने वाले सभी भावभियों को गिरएतार कर तो,' उन्होंने कहा। निहाजा हमने ऐसा ही करना गुरू किया। पंटा भर के भंवर ही हमने कुछ अफ़सरों और दो मंत्रियों को पकड़ कर सीधे स्मोल्नी भित्रवां विया। लेकिन सैनिक कातिकारी सिमिति इसके लिए तैयार न थी। उनकी समझ मे नही आया कि वे क्या करें। थोड़ी ही देर बाद हमारे पात हुक्य आया कि हम हर आदमी को छोड़ हैं और अब किसी को न पकड़े। कि हम भागे भागे काले कोस स्मोल्नी गये और पेरा क्याल है घटे भर की मापाएच्ची के बाद कही जा कर उनके खेहन मे यह बात आयी कि यह दरअसल एक लड़ाई है। जब हम वािस यहा पहुंचे पाय बज चुके थे और विदिश्यों हाय से निकल चुकी थी। कुछ तो फिर भी पंस ही गयी। गैरिवर्ग परी की परी निकल पढ़ी थी।.."

वासीत्येशको प्रोस्तोय के एक लाल गाई ने वह विस्तार से बताया कि विद्रोह के दिन उसके हलके में क्या हुआ। "वहा हुमारे पास मगीनर्यं न थी, और न वे हमें स्मोल्नी से मिल सकती थी," उसने मुस्कराते हुए कहा। "वाई दूमा की उपावा (केद्रीय ब्यूरो) के सदस्य कार्यर जालिकत्व को अचानक याद आया कि उपावा के सभा कर में एक मगीन्यन पड़ी है, जो जर्मनों से छीनी गयी थी। लिहाबा वह धौर में धौर एक धौर साथी वहा पहुंचे। मेन्सेविक धौर समाजवादी-कार्तिकारी लोग वहां मोहिंग कर रहे थे। हमने आब देखा न ताव, दरवाजा छोल कर सीधे घरर पूर्व गये। हम तीन थे धौर वे बारह या पहह रहे होंगे, सब के सब एक देव के चारों धोर बैठे हुए। वब उन्हींने हमें देखा, उन्हें जैसे साप मूण गया।

उनकी बोतती बंद हो गयी धोर वे बस हमारा मुंह देखते रह गये। हम वेसाक्ता कमरे की दूसरी जानिव गये, मधोनगन के हिस्सों को प्रलग किया, एक हिस्सा कामरेड जालिकिन्द ने उठाया, दूसरा मैंने घौर हम उन्हें कंधे पर लादे बाहर निकल घाये घोर एक घी घादमी ने चू तक नहीं किया!"

"तुम जानते हो सिश्चिर प्रासाद पर कैसे क्रव्या किया गया?" एक तीसरे पादमी ने, एक मस्लाह ने पूछा। "क़रीब ग्यारह वजे हमें पता चता कि नेवा की तरफ वाले हिस्से में युंकर मीजूद नहीं हैं। लिहाबा हम दरवाजे तोड़ कर मंदर पुत गये और एक एक या दो दो, चार चार कर के सीड़ियों के चुपचाप ऊपर चढ़ गये। जब हम ऊपर पहुंचे, युंकरों ने हमें रोका और हमारी बदूकें छीन लीं। लेकिन योड़े थोड़े करके हमारे साथी बराबर माते ही रहे, जब तक कि हमारी तादाद उनसे ज्यादा न हो गयी। फिर स्था था, हमने बाजी पत्तट दी भीर युंकरों से उनकी बंदूकें

ीक उसी समय कमाइंट ने प्रवेश किया – एक इंसमुख नौजवान गैर-कमीशनपाएता घक्रसर, जिसका एक हाथ गले की पट्टी से लटका हुमाथा भीर माखों के नीचे कई कई रात जगते रहने से काली रेखायें उभर मायों थीं। उसकी निगाह पहले कैंदी पर पड़ी, जो कौरन प्रपनी सक्राई के कारा

"जी हा," कमाइँट ने उसकी बात काट कर कहा। "धाप उसी धिमित के मेंबर थे न, जिसने बुधवार को तीसरे पहर जनरल स्टाफ़ को हमारे हवाले करने से इनकार किया था। बहरहाल, हमें धापकी वरूरत नहीं है। माफ़ कीजिए, नागरिक..." उसने दरवाजा खोल कर काउंट पोस्लीई को हुगारा किया कि वह बराय मेहरवानी तथरीफ़ ले जायें। कई धौर लोगों ने, खास कर लाल गाडों ने भुनमुना कर धपना प्रतिवाद प्रगट किया धीर सल्लाह ने विजय के भाव से कहा, "देखा! मैने क्या कहा

मंब दो सिपाही कमांडेंट की धोर मुख़ातिब हुए। क्रिने की गैरिसन ने प्रतिवाद प्रगट करने के लिये उन दो भ्रादमियों की एक सिमिति चुनी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे बक्त जब पेट घर खाना मिलना दुक्वार था, कैरियों को वही खुराक दी जा रही थी, जो रक्षकों को। "प्रतिकारिकारियों के साथ इतना अच्छा सन्क नयों किया जाये?"

"साथियो, हम ऋतिकारी है, नुदेरे नही," कमाडेट ने जवाब दिया।
भव वह हमारी और मुझा । हमने कहा कि महर में अफ़वाहें उड़ रही हैं
कि युंकरों को मारा-पीटा जा रहा है और मितयों की जान भी सुतरे में
हैं। "क्या हमें फ़ैदियों से मितने दिया जा सकता है, ताकि हम दुनियों के सामने साबित कर सकें कि..."

"नहीं," नौजवान सैनिक ने खोझ कर कहा। "मै दोबारा क्रीदर्गे की नीद में ख़लल नही उाल सकता। मुद्रो अभी अभी मजबूरत उन्हें जगता पड़ा—उन्होंने विल्कुल यही समझा कि उन्हें जहल्लुम रसीद किया जाने वाला है... वहरहाल ज्यादातर युंकरों को छोड़ ही दिया गर्या है भीर वाकी कल छोड़ दिये जायेंगे।" उसने यकायक दूसरी ग्रोर रख किया।

"तब क्या हम दूमा भायोग से बात कर सकते हैं?"

कमाडेट ने, जो बपने लिए गिलास मे चाय डाल रहा बा, हिर हिलाकर स्वीकृति दी। "वे झभी भी बाहर हॉल में है," उसने वेपदाएँ से कहा।

भीर सचमुच एक चिराग की महिम रोजनी में हमने देखा, वे दरवाजे के ठीक बाहर मेयर को घेरे खड़े हैं भीर उत्तेजित स्वर में बीते कर रहे हैं।

"मेपर महोदय," मैंने कहा, "हम अमरीकी संवाददाता है। क्या भाप हमें क्या कर आधिकारिक रूप से बतायेये कि आप की जाव-महतात का क्या नवीजा निकता?"

यह हमारी श्रोर मुखातिब हुए – उनके चेहरे पर वहीं श्र<sup>देव</sup>। गौरवास्पद भाव था।

"उन रिपोर्टी में कोई सपाई नहीं है," उन्होंने ध्राहिस्ता सहसे में कहा। "जब मित्रण यहा लाये जा रहे थे, उस समय जो घटनार्दे हुई, उन्हें छोड़ दें, तो उनके साथ सहानुभूतियुर्ण व्यवहार कियी गया है। जहा तक युंकरों का प्रक्त है, किसी का बात भी बार्य नहीं मुमा है..."

नेब्स्की मार्ग पर रात के तीसरे पहर के निस्तव्य धुंर्धीनके में सिपाहियों की क़तार पर क़तार चुपचाप चली जा रही थी – वे केरेन्स्की से लड़ने जा रहे थे। ग्रंधेरे उपमार्गों पर वग्नैर वत्ती के मोटरें दौड़ रही थी। किसानों की सोवियत के सदर दफ्तर, फ़ोन्तान्का छः में, नेब्स्की मार्गके एक

विशास भवन के एक प्रलैट में और इंजीनेनी जामोक (इंजीनियरों का रकूल) में गुप-चुप कार्रवाइयां हो रही थी। दूमा भवन जगमगा

स्मोल्नी संस्थान में सैनिक कातिकारी समिति शोला वनी हुई थी स्रौर एक प्रतिभारित डाइनामो की तरह बेतहाशा काम कर रही थी...



सड़कों पर राह चलते नागरिक एक दूसरे को रोक कर पूछते:

"क्यों भाई, सुना है, करजाक ग्राने वाले है?**"** " नही . . . "

"ताजा खबर क्या है?"

"मैं नहीं जानता। ग्रापको मालूम है केरेन्स्की कहा है?"

"सोगों का कहना है कि पेत्नोग्राद से कुल ब्राठ येस्ता दूर... क्या यह सच है कि बोल्गेबिकों ने भाग कर फूबर 'ब्रबोरा' में शरण ली है?"

"कहते तो यही है..."

दीवारों पर पोस्टर और इने-गिने अखबार; अपीलों, फटकारो, माज्ञप्तियों की भरमार...

एक बड़े भारी पोस्टर में किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी सिनिति का घोषणापत्न छमा था, जिसमे बहुत सी वाही-तवाही वकी गयी

...वे (बोल्गेविक) यह कहने की जुर्रत करते हैं कि उन्हें किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतो का समर्थन प्राप्त है ग्रीर यह कि वे किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की स्रोर से बोल रहे हैं...

रूस का समूचा मजदूर वर्ग जान ले कि यह सरासर **मृट**है, कि किसानों के प्रतिनिधियों की प्रखिल रूसी सोवियतों की कार्यकारिणी समिति के रूप में सारे मेहनतकश किसान इस बात का कोधपूर्वक खंडन करते है कि संगटित किसान वर्ग ने मेहनतकथ वर्गों की इच्छा के इस अपराधपूर्ण उल्लंघन में किसी भी प्रकार से योगदान दिया है...

समाजवादी-क्रातिकारी पार्टी की सैनिक शाखा ने घोपणा की:

बोरशेविकों का विक्षिप्त प्रयास घ्वस्त होने को ही है। गैरिसन के भेदर फूट पड़ गई है ... मंत्रालयों के कर्मचारी हड़ताल पर है बीर रोटी मीर भी दुनंभ हो गयी है। मुट्टी घर बोल्सेविको को छोड़कर सभी दल कांग्रेस से निकल ग्राये हैं। बोल्शेविक ग्रकेले पड़ गये हैं...

हम सभी समझदार ग्रंगकों से भ्रमील करते हैं कि वे देश तथा अति की उदार समिति के चारों भीर एकब हों भीर इस बात की गंभीर तैयारी करे कि केन्द्रीय समिति का आह्वान होते हो कमर कस कर...

जनतंत्र की परिषद् ने एक परचा निकाल कर ग्रपनी शिकायतें पेश की:

संगीनों के सामने मजबूर होकर जनतंत्र की परिपद् विसर्वित होंने  $\pi$  प्रोप्त प्रस्थायी रूप से अपनी सभा स्थिगित करने के लिए बाध्य हुई  $\xi$ ।

बलाद्याहियों ने लबों पर "धाजादी और समाजवाद" का नारा लेकर निरंकुश हिंसापूर्ण शासन स्थापित किया है। उन्होंने प्रस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, प्रख्वारों को बंद कर दिया है भीर छापाखानों पर कम्बा कर दिया है... यह खरूरी है कि इस सत्ता को जनता तथा काति का खबू समझा जाये; यह खरूरी है कि उससे सर्प किया जाये और उसे गिराया जाये...

जब तक जनतंत्र की परिषद् प्रपना काम किर से गुरू नहीं करती, बह रूपी जनतंत्र के नागरिकों को प्रामित्व करती है कि वे देश तथा कारि की स्थानीय उद्धार समितियों के गिर्द एकजुट हों। वे समितियां बोस्वैिकों की सरकार को उसटने और एक ऐसी सरकार की स्वापना करने का कार्य संगठित कर रही है, जो देश को सविधान समा की धोर प्रग्रहर करने में समर्थ होगी।

'देलो नरोदा'ने लिखाः

काति का मर्थ है समस्त जनता का विद्रोह... परंतु हम वहां क्यां देखते हैं? लेनिन भ्रीर त्रोत्स्की डारा यह और बुद्ध बनाये गये देवारे मुद्री भर वेवकूको को, वस...जनकी भाजान्तियां भ्रीर मधीलें ऐतिहासिक विविधेत वस्तु संमहात्मय की शोभा ही बद्धा सकती है...

जन-समाजवादियों के प्रख्वार 'नरोड्नोथे स्तोबो' (जनवाणी) ने भी भपना तीर छोड़ा:

"मजदूरों धौर किसानों की सरकार?" यह सवाई नहीं, किसी मफीमची को सनक है। रूस में या मिल-राष्ट्रों में, यहां तक कि मतु-देगों में भी एक भी बादमी इस "सरकार "को मान्यता देने वाला नही है...

पूजीवादी भएबार फिलहाल ग्रायव हो गये थे...

'प्राव्दा' ने नयी रसे ई-काह के, जो ग्रव रूसी सोवियत जनतंत्र की संसद वन गयी थी, पहले मधिवेशन की एक रिपोर्ट छापी। मधिवेशन में इपि-कमिसार मित्यूतिम में कहा कि किसानों को कार्यकारिणी समिति ने १३ दिसम्बर को अधिल रूसी किसान काग्रेस बुलायी है।

"लेकिन हम तय तक इतजार नहीं कर सकते," उन्होंने कहा। "हमारे लिए किसानों का समयन पाना जरूरी है। मेरा प्रस्तान है कि हम किसानों की कांग्रेस बुलायें भौर फ़ौरन ही बुलायें... " वामपंथी समाजवादी-कृतिकारियों ने सहमिति प्रगट की। रूस के किसानों के नाम प्रपील का एक मसौदा जल्दी जल्दी तैयार किया गया ग्रीर इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पाच मादिमियों की एक समिति निर्वाचित की गई।

भूमि-वितरण की विश्वाद योजना का प्रश्न तथा उद्योग पर मजदूरों के नियन्त्रण का प्रश्न तब तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया, जब तक कि इन प्रश्नों का मध्ययन करने वाले विशेषज्ञ प्रपनी रिपोर्ट न दें।

तीन प्राज्ञप्तिया पढ़ी गयी ग्रीर स्वीकृत की गयी: पहली, लेनिन की 'समाचारपत्नों के लिए सामान्य नियमावली', जिसके द्वारा यह आदेश दिया ग्या कि उन सभी प्रख्यारों को बंद किया जाये, जो नयी सरकार के प्रति मितिरोध मीर मानाभंग के भाव को उभाइते हैं, अपराधपूर्ण कार्रवाहयों के लिए उक्सावा देते हैं, या जान-बूझकर खबरों को तोड़ते-मरोड़ते हैं। दूसरी, मकानों के किरायों के प्रधिस्थयन संबंधी आज्ञप्ति और तीसरी, मजदूर मिलिशिया की स्थापना संबंधी। कई हुक्मनामे भी पढ़े गये; एक के द्वारा तगर दूमा को यह अधिकार दिया गया कि वह सभी खाली मकानों श्रीर पुलेटो को प्रपने अधिकार में ले ले। दूधरा हुक्म यह या कि रेलवे र्रेशनो पर माल-गाडियो के डिब्बों का सामान उतारा जाये, ताकि झावस्यक वस्तुम्रों का गीझतर वितरण हो सके ग्रीर इजनो ग्रीर डिब्बों को, जिनकी वेहद जरूरत थी, दूसरी जगह काम के लिए खाली किया जा सके...

दो घटे बाद किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति पूरे रूस में निम्नलियित तार प्रसारित कर रही थी:

"किसानों की अखिल रूसी काग्रेस के लिए संगठन-स्पूरो" कहा जाने वाला बोल्गेदिकों का मनमाना संगठन किसानों की सभी सोवियतों की मामित कर रहा है कि वे अपने प्रतिनिधियों को पेत्रोगाद में होने बाती काग्रेस के लिए भेजें...

किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की कार्यकारिणी समिति
योगणा करती है कि पहले ही की तरह प्राज भी उसका यह विचार है
कि इस पड़ी प्रातों से उन शक्तियों को हटा सेना खतरनाक होगा, जो
सनिधान सभा के चुनावों की तैयारी के लिए वहा उरूरी है, जित सभा
के द्वारा ही मखदूर वर्ग तथा देश का कल्याण ही सकता है। हम कितानों
की कार्यस के लिए निधारित तिथि की पुष्टि करते है—यह तिथि है १
विसम्बर।

दूमा के अंदर सर्वत उत्तेजना फैसी हुई थी, अफसर झाजा रहे थे प्रीर मेयर महोदय उद्धार सिमिति के नेताओं के साथ सलाह-मग्रीवरा कर रहे थे। एक सभासद केरेन्स्की की धोयणा की एक प्रति तिये दौड़ा दौड़ा प्राया, जिसे सैकड़ों की तादाद में नेब्स्की मार्ग के ऊपर नीचे तीचे दुर्ग वाले एक हवाई जहाज द्वारा गिराया गया था। घोषणा मे सभी बाजिं और सरकारों की अधानक दंड देने की धमकी दी गई थी और तिस्तिहों को हुवम दिया गया था कि वे अपने हथियार डाल दें और कीरन मार्ग मैदान में इक्टटे हो।

हमें बताया गया कि यदि-सभापति ने त्सारस्कोये सेतो पर कड़ा कर निया है और वह पेतोग्राद से पान मोल दूर पहुन चुके थे। बह कत ही - कुछ पटों में हो - नगर मे प्रवेश करेंगे। कहा गया कि उनके करबारों के साथ जिन सोवियत टुकाड़ेयों का सामना हुया, वे ग्रस्थायी सरकार की पोर पसो जा रही है। चेनॉव बीच में कही पर थे, वह "तटस्म "सीनर्ज को लेकर एक सेना सगठित करने का प्रयाम कर रहे थे, ताकि गृहण्ड को रोका जा मके।



यूनियनों को छिन्न-भिन्न कर दिया है भीर उनकी सेनायें उत्तर की भ्रोर बढ़ रही हैं...

रेल मजदूरों के एक प्रतिनिधि ने कहा: "कल हमने इस के कोने एक तार भेजा, जिसमें हमने यह मांग की कि राजनीतिक पार्टियों के बीच युद्ध तत्काल बंद हो और इस बात का प्रायद प्रगट किया कि एक संयुक्त समाजवादी सरकार की स्थापना की जाये, नहीं तो हम कत राह से इहताल पर चले जायेंगे... सुबह इस प्रमन का निबटारा करने के विष सभी दलों की एक मीटिंग होगी। ऐसा लगता है कि बोरगेविक समहीते के लिए उत्सक है..."

"वे मला तब तक चल भी सकेंगे!" मोटे-ताजे लाल टमाटर वैसे

नगर इंजीनियर ने हंसते हुए कहा...

जब हम स्मोल्नी पहुचे — जाली होना तो दूर वहां और भी भीं अपनका था — कुंड के झुंड मजदूर और सिपाही अंदर-बाहर दौड़ रहें वे भार समा जगह संतरियों की दोहरी चीकी तैनात थी। जब हम वहां पहुँ के हुमारी मुलाकात पूँजीवादी तथा "नरम" समाजवादी प्रज़बारों के रिपोर्टरों से हहैं।

'बोल्या नरोदा' का एक रिपोर्टर चीख़ा, "उन्होंने हुमें गर्थनिया देकर बाहर कर दिया! बोन्च-नुयेनिच नीचे प्रेस-व्यूरों में तगरीक़ से बावे भौर उन्होंने कहा कि हम चले जाये! कहा कि हम जामूस हैं!" वे सबके सब एक साथ बोलने लगे: "तौहीन! अधेरगर्दी! प्रेस-स्वातंत्र्य हां भपहरण!"

लांबी में बड़ी बड़ी भेजों पर सैनिक कार्तिकारी सिमिति की म्रीसी, पोपणामों भीर आदेशों के ढेर लगे थे। मजदूर भीर सिपाही उनके भारी भारी संडल उठाये, जिनके बोझ से वे दबे जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। महा मोटरें उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक बानमी यहां दी जाती हैं

### कठघरे में !

इस संकटकाल में , जिससे रूसी जन-साधारण गूजर रहे हैं , मेन्त्रीवर्गे तथा उनके मनुगायियों ने भौर रक्षिणपंथी समाजनादी-प्रांतिकारियों ने मबदूर वर्ग के साथ विश्वासपात किया है। उन्होंने कोर्नीलोव, केरेन्स्की ग्रोर साविन्कोव की ग्रोर स्थान ग्रहण किया है...

वे गहार केरेन्स्की के घादेशों को छाप रहे हैं और उस भगोडे की कात्यिनिक जीतों की बिल्कुल हास्यास्पद ग्रफवाहें फैलाकर शहर में दहशत पैदा कर रहे हैं...

नागरिको ! इन गुठे प्रफ्रवाहों पर विश्वास मत कीजिये । कोई भी मन्ति जन-कांति को हरा नहीं सकती...केरेन्स्की भीर उनके प्रनुवादियों का एक ही भवितन्य हैं, उन्हें शीझ ही उचित दंड

हुम उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम उन्हें उन मजदूरों तिपाहिमों, मल्पाहों धीर किसानों की कीधानिन को समर्पित कर रहे हैं, जिन्हें वे पुरानी जंजीरों में फिर से जकड़ना चाहते हैं। वे प्रपने गरीर से कभी भी जनता की यृणा तथा धवशा का कलंक मिटा गरीर से कभी भी जनता की यृणा तथा धवशा का कलंक मिटा

..... जनता से दगा करनेवाले इन गहारों को हजार लानतें ग्रीर वद्दुग्राये!

पैनिक फातिकारी सिमिति का दफ्तर एक और बड़ी जगह में - सबसे ऊपर की मिजिन पर १७ नंबर के कमरे में - कायम हो गया था। लाल गाई दरवाजे पर पहरा दे रह थे। घंदर, रेलिंग के सामने जो थोड़ी सी जगह थी, वह सुंदर वेश-भूषा वाने व्यक्तियों से भरी थी, जो बाहर के बोहे थे। ये वे वुर्जुमा लोगे थे, जो प्राप्ती मोटरों के लिए परिमट या शहर से रवानगी के लिए पासपोर्ट बाहते थे। उनमें कितने ही विदेशी थे... बिल शातीव भीर पेटेस इ्यूटी रे रहे थे। उन्होंने प्रपना सारा काम छोड़कर हमें ताजा बुलेटिनें पढ़कर सुनामी:

9७६ वी रिजर्व रेजीमेट सर्वसम्मति से समर्थन जताती है। पुतीलोव-घाट के पांच हजार कुली नथी सरकार का ग्रांभनदन करते हैं। 'ट्रेड-यूनियनों की केंद्रीय समिति - जत्साहपूर्ण समर्थन। रेवेल की गैरिसन तथा स्वाङ्गन ने सहयोग स्थापित करने के लिए ग्रीर सैनिकों को भ्रेयने के लिए सैनिक क्रांतिकारी समितियों का निर्वाचन किया है। स्कोब श्रीर मीन्क संित क्रांतिकारी समितियों के अधिकार में हैं। स्सारोत्सिन, रोस्तोव-भ्रानवीन, स्यातिगोस्कं, सेवास्तोगोस की सोवियतें अभिवादन-सदेश भेजती हैं... फिनलंडी दियोजन, पांचवी तथा बारहवी सेनाओं की नयी सिर्विय क्रांतारों का एसान करती है...

मास्को से कोई पक्की ख़बर नहीं मिली है। सैनिक क्रांतिकारी सीमीत के सैनिकों ने शहर के नाकों पर करुआ कर लिया है। क्रेमिनन में तैनात से कंपनिया सोवियतों की घोर हो गयी है, परंतु अस्तागार कर्नेल रियाब्सेब ग्रीर उनके युंकरों के हाथ में है। सैनिक क्रांतिकारी समिति ने मबहूरों को तैंग करने के लिए हथियार माने और रियाब्सेब ने माज युवह तक सीमीत करें साथ बातचीत चलायी और फिर यकायक उन्होंने घ्रस्टीमेटम की शक्त में हुक्म दिया कि सोवियत सैनिक समर्पण करे और सिमीत को भंग किया जाये। वहा लड़ाई शुरू हो गयी है...

पेसोग्राद में सीनक स्टाफ़ ने चू भी नहीं किया और स्मोली के किमसारों की ग्राजा का अविलंब पालन किया। त्सेन्बोफ़्सोत ने इनकार किया, लेकिन इस पर दिवेंकों ने कोशताद्व के मल्लाहों की एक कंनी को लेकर बढाई की, और बाल्टिक सागर तथा काले सागर के युद्धोंती के समर्थन से एक नमा स्सेन्बोफ़्सोत स्थापित किया गया...

इन मुखद समाचारों से जो प्राव्यासन उत्पन्न होता या, उत्ते वावजूद वातावरण में एक प्रकार की मार्गका, मय मौर प्रवर्षाह हो भावना व्याप्त थी। केरेन्स्की के कन्त्रकाक तेजी से वढ़े मा रहे ये – उनके पाम तोप्रधाना भी था। कारणाना समितियों के मंत्री रिविज्य ने, विनर्ष बेहरे पर चिंता की गहरी रेखायें थी और रण उड़ा हुमा था, मृते विचार दिलाया कि केरेन्स्ची के पास कन्त्रवानों का पूरा एक कोर है मौर किर उन्होंने तेज होकर भैरव स्वर में कहा, "हम मरते हम तक उनते वहेंगे!" उन्होंने तेज होकर भैरव स्वर में कहा, "हम मरते हम तक उनते वहेंगे! पंतान्तरी ने क्लात भाव से हसकर टीका की, "कल गायद हम सीने को मिले – संबी नीद सोने की!..." साल दाढ़ी वाले लोडोम्स्की ने, दिनमें पेरस मुखा हुमा पौर माल पिचके हुए थे, कहा, "हमारे लिए मता प्रया उपभीद हो सकती है? विस्तुल प्रकेते... प्रक्रिया सैनिकों के जिनाइ पक्ष भीत !"

पेबोग्राद से दक्षिण तया दक्षिण-पश्चिम की ग्रोर केरेन्स्की के सामने सोवियतों के पैर उखड़ गये थे। गातचिना, पाब्लोव्स्क, त्सारस्कोये सेलो को गैरिसनों में फूट पड़ गयी थी— झाधे लोगों ने तटस्थ रहने के पक्ष मे पोट दिये, श्रोर झाधे, बग्नैर झफसरों के, पीछे राजधानी की झोर झस्त-व्यस्त भागे।

उघर सभा-कक्षों में बुलेटिनें चिपकाई जा रही थी:

फास्तोवे सेलो से, १० नवंबर, द बजे प्रातः।

सभी स्टाफ़ सेनापतियों , मुख्य सेनापतियों , सेनापतियों की , सर्वन , सबकी सूचना के लिए।

मृतपूर्व मंत्री केरेन्स्की ने जान-जूझकर सभी जगह सभी को इस प्राणय का एक झूठा तार भेजा है कि कातिकारी पेत्रोग्राद के सैनिकों ने स्वेच्छा से हिषयार डाल दिये हैं और भूतपूर्व सरकार, ग्रहार सरकार की सेनाम्रों में शामिल हो गये हैं, कि सैनिक क्रातिकारी समिति ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का आदेश दिया है। स्वतंत्र जनता की सेना पीठ नही दिखाती, न ही वह अपने पुटने टेकती है।

हमारे सिपाहियों ने गातचिना को इमलिए छोड़ा कि उनके और जनके गुमराह भाइयो – कज्जाकों – के बीच खून-खरावा न होने पापे स्रौर इसलिए भी कि वे एक अधिक सुविधाजनक स्थिति को ग्रहण कर सके, जो इस समय इतनी अधिक शनितशाली है कि अगर केरेन्स्की और उनके मुसलेह साथी प्रपनी सेनाग्रों को दस गुना बढ़ा सके, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे सैनिकों का मनोयल खूब अच्छा है।

पेलोग्राद में पूरी शांति है।

पेलोप्राद तथा पेलोग्राद के हलके के रक्षा-मध्यक्ष लेपटीनेट-कर्नल मुराव्योव

<sup>जब हम सैनिक क्रांतिकारी समिति के दफ़्तर से रखसत हो रहे थे,</sup> श्रन्तोनोव हाथ में कागज का एक पुर्जा लिये आये – उन्हें देखने से ऐसा लगता था, जैसे बह सीघे कब से उठे चले ग्रा रहे हो।

"इसे स्वाना करना है," उन्होंने कहा।

मजदूरों के प्रतिनिधियों की सभी वार्ड-सोवियतों तथा कारवाना समितियों के नाम

#### मादेश

करेन्स्की के कोर्नीलोवरंथी गिरोहों ने राजधानी के प्रवेशमार्गों के विर खतरा पैरा कर दिया है। जनता के और उसकी उपलिध्यों के विश्व प्रतिनातिकारी प्रयास को निर्ममता से कुचल देने के लिए सभी माबस्वर प्रादेश जारी किये गये हैं।

काति की सेना तथा लाल गाउँ को इस बात की अपेक्षा है कि मडहूर

तुरत उनकी स्रोर सहारे का हाय बढ़ायें।

हम वार्ड-सोवियतों ग्रौर कारखाना समितियों को ग्रादेश देते हैं:

- पाइया खोदने, वैरिकेड तैयार करने, कंटीले तारों की बार खड़ी करने के लिए जितने भी क्यादा मजदूर भेजे जा सके, भेजे जारें।
- र) जहां भी इसके लिए कारखानों में काम बंद करना जरूरी है।
   ऐसा अबिलंब किया आसे।
- ३) जितने भी मामूली ब्रीर कंटीले तार मिल सके, उन्हें मूर्रज किया जाये और खाइया खोदने भीर वैरिकेड खड़ा करने के लिए बां ब्रीडार मिले, उन्हें भी इकट्ठा किया जाये।

, ४० पः २०८। कथा आया। ४) जितने भी बस्त्र-शस्त्र उपलब्ध हो सकें, ते लिये जार्ये।

 प्र) कठोर से कठोर अनुशासन का पालन किया जाये और हर मादनी फातिकारी सेना का समस्त साधनों से समर्थन करने के लिए प्रवश्य प्रस्तुत रहें।

मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेस्रोपाद सोबियत के समापति

जन-कमिसार लेव बोत्स्की

सैनिक क्रान्तिकारी समिति के समापति

मुख्य सेनापति पोडोइस्री

जब हम बाहर धृध घौर कुहामे में निकले, नगर के बर्गुर्दक् कारएमतों के भोषू बज रहे थे और उनकी परय, कर्तम तथा व्यक्ति हर्ति

स्मोली भवन के फाटक के बाहर एक मोटर-गाड़ी खड़ी थी, जिसके महनाई का चहारा लेकर वेडमें डोले-उाले धोनरकोट की जेनों में हाथ डाले एक दुवना-पत्तना आदमी खड़ा था। उसकी लाल धाओं पर मोडा पता पड़ा था, जिसकी वजह से वे धौर भी नड़ी दिधानों देती थी। यह बोलवा था, तो सप्रवास जैसे उसके लिए बोलवा एक कींडन परिक्षम हो। पाछ ही एक लंबा-वर्ड़गा बिह्मल मल्लाह, जिसकी धार्में किशोर मानक की तरह स्वच्छ और पारद्यंक थी, वेचीनों से पहल क्यांने स्वार्थ भी एक बहुत बड़े नीले इस्पात के तमने से, जिसे गह घरने हाथ से थाण पर के लिए भी धलग नहीं कर रहा था, अन्यमगरक भाग से शितानाइ कर रहा था। ये मन्तीनीव धीर विवेनकों थे।

कुछ सिराही दो फीजी साइकलों को मोटर-माड़ी के पायवान के साथ बाघने की कोशिय कर रहे थे, जिसपर ब्राइवर उस प्रतिभाव कर रहे थे, जिसपर ब्राइवर उस प्रतिभाव कर रहा था। गाड़ी के एनेमल पर खराँच लग जायेगी, उसने कहा था से स्पर्ध के वह बोल्लीविक है और गाड़ी किसी पूर्वीपति से अवदा थी हुई तै। यह भी सब है कि साइकनें प्रदेलियों के इस्तीमारा के लिए थी, फिर भी अपने सेने में ब्राइवर को जो प्रभिमान था, गह इन साइकनों से भाइत हो रहा था... लिहाजा साइकलों को छोड़ दिया गथा...

युद्ध तथा नौसेना के जन-किमसार क्रांतिकारी मोर्चे के -यह मोर्चा जहां भी हो - मुआइने के लिए जा रहे थे। क्या हम भी साथ जा सक्ते हैं? नहीं, क़तई नहीं। मोटर में सिर्फ पांच ब्रादिमयों के लिए जगहें हैं, दो किमसार, दो अदंतों, एक ड्राइवर। ताहम मेरे परिचित एक हवी सज्जन, जिन्हें मैं तुसीक्का कहूंगा, गाड़ी के अंदर चुपवाप बैठ गये भीर कोई भी तक उनहें हिला न सका - वह वहा मजे से बैठे रहें...

वृसीयका ने इस याता की जो कहानी मुझे सुनायी, मुसे उसमे बर्क करने को कोई वजह दिखायी नही देती। जब वे सुवीरोक्स्की मागें से बा रहे थे, किसी ने खाने-पीने की बात उठायी। हो सकता है उन्हें एक ऐसे इलाके में तीन-चार दिन बिताना पड़े, जहा रसद-पानी का माकून इतवान हो। गाड़ी रोक ली गयी। लेकिन पेसे? युद्ध-कमिसार ने धपनी येशें को उलट डाला - उनमें एक फूटी कौड़ी भी न मिली। नीतेना-कमिसार भी बिल्कुल दिवालिया निकले। बृष्डवर के पास भी एक टका न था। सिहाजा सुसीरका ने ही खाने-पीने का सामान ख़रीदा...

जैसे ही वे नेव्स्की मार्ग में मुड़े, एक टायर बोल गया।

"ग्रव क्या किया जाये?" ग्रन्तोनोव ने पूछा।

भव पथा किया आवः अध्यापाय प्रति ।
"इसरी गाड़ी बच्न कर सो!" दिवेनको ने घपना रिवास्वर पुगारे
हुए मुप्ताव दिया। प्रत्योनीव ने सड़क के दीवॉबीच खड़े होकर उ<sup>धर है</sup>
गुजरने वाली एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया।

"मुझे यह गाड़ी चाहिए," बन्तोनीन ने कहा।

"मापको यह गाड़ी नहीं मिलेगी," सिपाही ने जबाब दिया।

"तुम जानते हो, में कीन हूं?" मन्तोनोव ने प्रपत्ती जब से एक पर्चा निकारते हुए कहा, जिस पर निवा हुया था कि उन्हें हसी बननव की सभी सेनामों का मुक्त सेनामति नियुक्त किया जाता है भीर यह कि हर्ष मादमी को बिना चू भी किये उनकी याज्ञा का पालन करना चाहिए।

"भाग मुजिस्मम जैतान भी हो, तो बया हुमा ! मेरे हों है!" सिपाही ने गरम होकर नहां। "यह गाड़ी पहली मणीनपन रेजीनेट ही है भीर हम उसमें गोला-बाम्द ने जा रहे हैं। भाग हरिगज इसे या नहीं सर्वे ..."

उमी बनन एक पुरानी भूरदुम टैक्मी-गाड़ी के ब्रा जाने से यह मूर्गिक हम हो गई। टैक्सी के बानेट पर इटालवी झडा लगा हुआ था (बर्गानिक

काल ने प्राइवेट गाड़ियां विदेशी दूतावासों के नाम रजिस्टर की जाती थीं, ताकि वे जब्दी से महफूज रहें )। गाड़ी के ग्रदर से क्रीमती फर-कोट पहने एक मोटेन्ताजे सज्जन विला मुलाहजा नीचे उतार दिये गये और उसमें सवार होकर निरीक्षण-दल आगे वढ़ा।

वहा से करीब दस मील दूर नार्वस्काया जास्तावा पहुंचकर अन्तोनोव ने ताल गाडों के कमांडर को तलब किया। उन्हे शहर के विल्कुल एक छोर पर ले जाया गया, जहां कई सी मजदूर खाइया खोदकर करुजाकों के प्राने का इंतजार कर रहे थे।

"यहां सब ठीक-ठाक है, कामरेड?" प्रन्तोनोद ने पूछा।

"सब चाक-चौवन्द है, कामरेड," कमाडर ने जवाब दिया। "सैनिकों में बड़ा उत्साह है... वस एक चीज की कसर है - हमारे पास गोला-वारूद

"स्मोल्नी में दो अरब कारतूस पड़े हुए हैं," अन्तोनोव ने कहा। "ठहरिये, मैं आपको आर्डर लिखे देता हूं।" उन्होंने अपनी जेवों में हाथ बाला। "क्या किसी के पास कामज है?"

काग़ज न दिवेन्कों के पास था और न धर्दलियों के पास। लावारी दर्जे सुसीरका को अपनी नोटबुक बढ़ानी पड़ी।

"कम्बक्त, मेरे पास पेसिल भी नहीं है!" अन्तोनोव ने खीसकर कहा। "किसी के पास पेसिल हैं?" कहने की जरूरत नहीं, कि घगर इस मजमे में किसी के पास पेसिल थी, तो तुसीक्का के पास...

हम लोग, जो पीछे रह मये थे, त्सारस्कोये सेलो स्टेमन की मोर बढ़े। जब हम नेव्सकी मार्ग से जा रहे थे, हमने देखा कि लाल गाड मार्च कर रहे हैं। सबके सब हिथियारों से लैस थे, गो कुछ के पास संगीनें थी भीर कुछ के नहीं। जैसा जाड़ों में होता है, दिन के तीसरे पहर ही शाम का झुटपुटा होने लगा था। ये गार्ड चार चार की ये तस्तीय कतार में ठंड में, पानी मीर कीचड़ में सीना ताने मार्च कर रहे थे, उनके साथ न वैडवाजा था, न भेरी-नुरही। एक लाल झडा, जिस पर सुनहरे पर मोडे प्रकारों में अकित था, "शांति! मूमि!" उनके ऊपर लहरा रहा था। ये सारे गार्ड जवानी में पैर रख ही रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसा भाव

था कि वे मर-भिटने के लिए तैयार है...पटरी पर जमा भीड़ उन्हें हुए दहणत स्रोर कुछ हिकारत से देख रही थी। वह खामोल थी, मगर उसनी खामोली भे नफ़रत का जरुवा था।

रेलवे स्टेशन पर किसी को भी इस बात का पता न था कि केरेस्की कहा पर हैं, या लड़ाई का मोर्चा कहां पर है। रेल-माड़ियां स्वारकोर्ष

सेलो से ग्रागे नहीं जा रही थी...

हमारे डिब्बे में देहातियों की भरमार थी, जो सामान के बंडन तारें और शाम के अख़वार तिथे घर तीट रहें थे। बातजीत का एक ही विषय या — बोत्शेविकों का विद्रोह। लेकिन इस बातजीत के अलावा ऐसी कार्र बात नहीं थी, जिससे यह महसूस हो कि गृहयुद्ध विश्वाल इस को दो बंधे में बाट रहा है, या यह कि रेल-गाड़ी सीधे लड़ाई के इसाक़ें में जा रही है। खिड़की से बाहर तेजी से घरते हुए अधेरे में हम झुड के झुड दिपाहियों को देख सकते थे, जो कीचड़-अपी सड़क से शहर की और जा रहें थे और जो आपस में बहस करते हुए अपने हाथों को खटावा भरी एक माल-गारी बढ़ें अलावों की रोशनी में देखा, सैमिकों से खावां का भरी एक माल-गारी साइडिंग में खड़ी थी। युद्ध के वस ये ही लक्षण थे। हमारे पीछे शिर्तियापर शहर की वांचियों का प्रकाश मदियम होता हुया रात के प्रभेरें में खो गया था। दूर-परिसर में एक हाम-गाड़ी रेग रही थी...

स्तारस्कीये क्षेत्रों स्टेशन शान्त था, लेकिन बहा-तहा सिपाहियों के छोट-छोटे मुड खडे थे, वे धाराम में धीरे धीरे वात कर रहे थे धीर वितिष्ठ भाव से गातिबना की घोर रेल की खाली पटरी पर निगाह बीड़ा रहेथे। मुख्य सिपाहियों से मैंने पूछा कि वे किस तरफ है। एक ने अवाब दिया, "भई, हम ठीक ठीक नहीं जानते कि कीन सही है, कौन नतत..." इसमें शक नहीं कि कैरेन्स्की उकसावेबात है, लेकिन कसी हमियों पर गोली चलाये, इसे हम धुन्छा नहीं समवते।"

स्टेशन कमाइंट के दुग्तर में एक लहीम-शहीम, हंगमुख द्रांड्य मिपाही, घटना निपाही, रेजीमट-समिति का ताल विल्ला लगाये खुराया। स्मोली ने हमें जो प्रत्यन्यत्र चिना था, उमका तुरत जनर हुँगा। स्मोली ने हमें प्राचियनों ना पक्षधर था, परंतु वह उत्तर्जन में पड़ा हमा था।

"ग्रभी दो घंटा पहले लाल गार्ड यहां थे, लेकिन फिर वे चले गये। एक कमिसार सुबह यहा तशरीफ ले ब्राये थे, लेकिन जब करजाक पहुंचे, तो वह वापिस पेत्रोग्राद चले गये।"

"तो नया कल्जाक यहां मौजूद है?"

उसने ग्रफ़सोस के साथ सिर हिला कर सकेत किया कि हां, है। "यहां लड़ाई हुई है। कज्जाक तड़के ही यहां पहुचे। उन्होंने हमारे दो-तीन सो मादिमियों को पकड़ लिया ग्रीर क़रीब पच्चीस का सफ़ाया कर डाला।"

"कज्जाक कहां पर है?"

"मई, वे यहां तक पहुंचे नहीं। मैं ठीक नहीं जानता कि वे कहा हैं। शायद उघर की म्रोर..." जसने अपने हाथ से पश्चिम की म्रोर प्रस्पष्ट सकेत करते हुए कहा।

हमने स्टेशन के रेस्तोरां में खाना खाया - खाना बड़ा प्रच्छा था, पैत्रोगाद में जैसा खाना मिल सकता था, उससे बेहतर और सस्ता भी। हमारे पास ही एक क़ासीसी ब्रफ़सर बैठा था, जो क्रभी क्रभी गातचिन से पैदल यहा पहुंचा था। गातचिमा में पूरी शांति हैं, उसने बताया। शहर केरेलको के हाथ में है। "ये रूसी भी खूब है!" उसने घपनी बात जारी रखते हुए कहा। "वे अपना सानी नहीं रखते! अच्छा गृहयुद्ध है यह! जिसमे युद्ध नहीं है, बाकी सब कुछ है!"

हम गहर की श्रोर चल दिये। ऐन स्टेशन के फाटक पर दो सिपाही सगीने लिये खड़े थे, और उनके चारों श्रोर क़रीब एक सो व्यापारियों, मंस्कारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों की भीड़ थी, जो उन पर तकों भीर शब्दबाणों की धुमाधार बौछार कर रहे थे। उन बच्चों की तरह जिन्हें वैजनह बादा गया हो, ये सिपाही आकुल और आहत भाव से उनकी भ्रोर

विद्यार्थियों की वर्दी पहने लम्बे कद का एक नौजवान, जिसके चेहरे

पर एक प्रकार का उद्धत भाव था, सबसे आगे बढ़कर चीट कर रहा था। जिसने उइंडता से कहा, "भेरा ख्याल है ब्राप इस बात को समझते है कि अपने ही भाइयों के खिलाफ़ हथियार उठाकर ग्राप अपने को हत्यारों भीर गद्दारों के हाथ का खिलीना बना रहे हैं?"

"भाई, आप नहीं समझते," सिपाही ने गंभीरता से उत्तर

दिया। "देखिये न, समाज के दो वर्ग है-सर्वहारा ग्रीर

पूजीपति । हम ..."

"मैं इन वाहियात वातों को वखू बी जानता हूं!" विद्यार्थी ने ढिजर्र से उसकी बात काट कर कहा। "आप जैसे कुछ मूद्र, गंवार किसानों ने किसी को चार नारे लगाते हुए सुन लिया और वस लगे आप लोग तीतों की तरह रट लगाने। उनका मतलब बया है, यह आप ख़ाक-पत्यर उछे नहीं समझते!" लोग उसकी बात पर हस पढ़े। "मैं माझंबादी विद्यार्थी हूं, और मैं आपको वताता हूं कि आप जिस चीज के लिये लड़ रहें हैं यह करहें समाजवाद नहीं है। वह सरासर प्रराजकता है, जिससे बस जर्मनों का उरुलु सीधा होता है!"

"जी हा, मैं जानता हूं," सिपाही ने जबाब दिया और उसके मापे पर पसीने की बूदें चमक रही थी। "मैं सहज ही देख सकता हूं कि ग्राप पर-लिखे आदमी है और मैं ठहरा सीधा-सादा ग्रादमी। फिर भी मुसे ऐता

लगता है कि ..."

विद्यार्थी ने फिर बड़ी हिकारत से उसकी वात काटते हुए कहा, "मेरा च्याल है ब्राप समझते है, लेनिन सबमुच सर्वहारा वर्ग के बड़े

भारो दोस्त है?"

"हा, में समझता हूं," सिपाही ने प्राहत भाव से उत्तर दिया।
"तो मेरे दोस्त, गया प्राप जानते हैं कि लेनिन को एक बद गाएँ
में जर्मनी होकर यहा भेजा गया था? नया प्राप जानते हैं कि लेनिन ने
जर्मनो में पैसा लिया है?"

"भई, मैं इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानता," सिपाहीं ने हटपूर्वक कहा, "लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन वहीं बात कहते हैं, जो मैं ग्रीर मेरे जैसे सभी सीधे-सादे ग्रादमो सुनना पतद करते हैं। मब मही लीजिये, ममाज के ग्रदर दोंचमें हैं, पूबीपति ग्रीर सर्वहारा..."

"भाप है बिल्कुल बिड़ी! भापको मालम है, मेरे दोस्त, कि मैंने प्रतिकारी कार्रवाद्यों के लिये क्लिकेलबूर्य में दो सात काटे हैं। उस समय, जब भाप प्रातिकारियों पर गोली चला रहे थे और शता क्रिकेट उस को बचाये!' मेरा नाम ं मेभ्रोनियंबिच प्रस्ति क्रिकेट कर्मा भी भी मेरे बार में नर्ने No 208.

# 6 208. ЦБНА: ПЯТИНЦА. 27 ОКТЯБРЯ 1917 г. ИЗВБСТІЯ на ст. жел. д. 18 м.

Центральнаго Исполнительнаго Комител

# СОЛДАТСКИХЪ ДЕПУТАТОВТ

Декреть о мирь.

принятый единогласно на засъданіи Все россійскаго Съѣзда Совѣтовъ Рабочихъ Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ 26 октября 1917 г.

<sup>'इर्ग्</sup>वेस्सिया' (२७ अन्तवर १२१.०) में शानि की आजस्ति।





<sup>'मांति</sup> सम्पन्न हुई है' (व॰ घ॰ सेरोब के चित्र, 'लेनिन डारा सोवियत सत्ता की घोषणा'से)। И: 209 Суббота, 18 октября 1917 г.

# Habbetia

HBHA: By Nerporpall 15 to HR CT. MES & 18 to

# Центральнаго исполнительнаго комитего рабочихъ и солдатскихъ депутатовь.

Appen montopas fureses, telepron ucp & 10 6 feactoon to 16 40

Be sury comes as review émenadament anné Bropato Bespecificairo Céditi. Cordinas Kyrotrasicaira Augustaturas andectament-generators mylkatituras Broych Bespecificair Ceditor Ceditor Rodoment a Commandade Augustaturas moderne despecificais de pagement pagement de pagemen

## ДЕКРЕТЪ О ЗЕМЛЪ

A common for the comm

ages scientific ground stateful for our projection formation and interesting of a first our projection formation and interesting of a first part of the firs

Ph. Orin. subject
subdishmangs on geograph
orin. deprinciple
orin.

or hard the schools against all address of the control of the cont

учения и информация до померана до померана до под образования образования образования от пред доставать померания образования образовани

returning agic toping commissioner of a publishment of agency in a publishment of agency in a publishment of agency in a special agency in a publishment in a publishment agency in a publishm

He was a strikenish thermal to a strikenish thermal to see a strikenish thermal to see a strikenish thermal to see a strikenish the strikenis

---



की जेवों में हाथ डाले घूम रहा था, उसने हमें सिर से पैर तक संदेह की दृष्टि से देखा। "दो दिन पहले सोवियत दफ्तर यहा से चलागया," उसने वताया। "कहां?" उसने प्रापने कहे सिकोड़ कर जवाब क्या, "से स्नाम् " (मझे नहीं मालम)।

जरा दूर धागे बढ़कर एक बड़ी इमारत थी, रोशनी से जगमग।
प्रदर से खटाखट हथीड़ा चलने की प्रावाज थ्रा रही थी। हम धसमवर्त में खड़े थे कि इतने में एक सिपाही और एक मल्लाह हाथ में हाथ दिगे उधर निकले। स्मोल्मी का अपना पास दिखाते हुए मैंने उनसे पूछा, "ब्राप क्या सोवियतों की खोर है?" उन्होंने जवाब नही दिया, बल्कि धवराये से एक-दूसरे का मुह देखने लगे।

मल्लाह ने इमारत की ओर इशारा करके पूछा, "ग्रंदर क्या है। रहा है?"

"मै नही जानता।"

सिपाही में हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाकर एक पत्सा उरासां खोला। भदर एक बड़े हॉल में , जिसे झडियों और बंदनवार से सजायाग्या या, कुर्सियों की क़तारें लगाई जा रही थी और एक स्टेज बनायाजारहाया।

एक मोटी-ताजी स्रोतत, जिसके हाथ में हयौड़ा था सीर मुह<sup>स</sup> कीले दबी हुई थी, बाहर निकली। "स्राप क्या चाहते हैं?" उसने पूछी। "स्राज क्या यहा कोई शो होने जा रहा है?" मल्लाह ने भरीई

हुई म्रावाज ने पूछा।

"इतवार की रात को यहा प्राइवेट शो होगा - ड्रामे होगे," मौरत

ने सब्त लहजे में जवाब दिया, "इस वक्त यहा से चले जामी।"

हमने सिपाही और मस्साह से बातचीत करने की कोशिंग की, लेकिन वे परेगान भीर पबराये हुए सगते थे, और हमसे बात न करके वे प्रोरे में गायब हो गये।

दूर दूर तक फैले मधेरे वागो के किनारे किनारे टहतते हुए हम गाही महलो की घोर बढ़े। इन बागो के विचित्न मण्डए घोर सजावटी पुत रात में धुमले धुमले से टिटाई दे रहें थे घोर उनके फल्बारों से पानों के छीटे हमके हमके छूट रहे थे। एक जगह, जहा एक नकली गुका में एक प्रमीबोग्ररोच माहनी हम के मुह से बराबर पानी की धार निकल रही भी,

हमें एकाएक महनूत हुमा कि कोई हमें देख रहा है। सिर ऊपर उठाते ही हमारी निगाहें माधे दर्जन लम्बे-तड़मे हिषयारबद सिपाहियो की शक मौर गुस्ता भरी निगाहों से मिली-वे एक हरे-भरे लान में खड़े नीचे हमारी मोर कड़ी नजर से देख रहेथे। मैं ऊपर चढ़ कर उनके पास चला गया। "माप लोग कौन है?" मैने पूछा।

"हम यहां की गारद के सिपाही है," एक ने जवाब दिया। **वे** सद बड़े उदास बौर खिन्न दिखाई दे रहेथे, बौर वास्तव में हुफ़्तों से बलने वाली रात-दिन की बहस और तक़रार से वे बुरी तरह ऊव चुके थे।

"भाप केरेन्स्की के सिपाही है या सोवियतों के?"

वे क्षण भर व्यव्र भाव से एक-दूसरे का मुह देखते रहे, एक लमहे तक खामोशी रही और फिर उसी सिपाही ने जवाब दिया, "हम तटस्य है।"

सदर मुकाम का पता पूछते हुए हम लोग विशाल येकातेरीना प्रासाद के तोरण-द्वार से निकल कर प्रासाद के प्रामण में घा गये। प्रासाद के एक गोलाकार खंड के एक दरवाजे के बाहर खड़े संतरी ने बताया कि कमाडेंट भंदर तशरीफ़ रखते हैं।

एक जाजियाई ढंग के बने खूबसूरत काफ़्री कमरेमें, जिसे एक दोहरे भातिशदान ने दो ग्रीर-बराबर हिस्सों में बाट दिया था, प्रक्रसरों की एक मंडली खड़ी बातचीत कर रही थी। उनके चेहरों का रंग उड़ा हुमा था भीर वे परेशान नजर आते थे। जाहिर था कि वे कई रातों से सोये नही थे। उनमे एक अधेड़ सा आदमी था, जिसकी दाड़ी के बाल सफ़ेद हो चुके पे भीर जिसकी वर्दी पर तमगों की भरमार थी। हमें बताया गया कि यह कर्नल है, भौर हमने उसे अपने बोल्शेविकों के दिये कासजात दिखाये।

ज्सने भचकचा कर नर्मी से पूछा, "म्राप लोग यहां जिन्दा पहुंच कैसे गये ? इस बकत तो सड़कों पर निकलना अपनी जान को जोखिम में बालना है। त्सारस्काये सेलो में बेतरह राजनीतिक उत्तेजना फैली हुई है। भाज सुबह ही यहां लड़ाई हुई है और कल सुबह फिर होने पाली है। भाठ बजे केरेन्स्की शहर में दाख़िल होने वाले हैं।"

"करजाक सिपाही किस जगह है?"

<sup>&</sup>quot;उघर करीच एक मील दूर," उसने हाथ का इशारा किया। "भौर भाप उनके हमले से शहर को बचायेंगे?"

"यो, नहीं भाई, नहीं," उसने मुस्करा कर कहा। "हम केरेस्सी के लिये ही तो शहर पर कब्बा िकये हुए हैं।" यह सुनना नहीं था कि हमारा दिल बैठ गया, क्योंकि हमारे पासों में साफ साफ लिया हुआ पा कि हम पक्के काितकारी हैं। कर्नल ने यास कर कहा, "धापके इन पानों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि धमर कही धाप पकड़े गये, तो बाबने जान पर आ बनेगी। इसलिये अगर आप चड़ाई देखना ही चाहते हैं, तो मैं आदेश दूपा कि धफ़सरों के मेस में बापको कमरे दिये जायें और अपर आप सुबह सात बजे फिर यहा आयें, तो मैं धापको नमें वास होगा।"

"इसका मतसब है खाप केरेल्स्की की खोर है," हमने कहा।
कर्नल ने हिचिकचाते हुए जवाब दिया, "ठीक केरेल्स्की की धोर
तो नहीं। बात यह है कि गैरिक्स के प्रधिकाश तिपाही बोल्लेकिक है और
प्राज नहीं के बाद वे सब पेलोखाद की खोर चले गये धौर धरने सम
जीपजाना भी लेते गये। खाप चाहों तो कह सकते है कि केरेस्की की धोर
एक भी सिसाही नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ सिपाही किसी
भी सूरत से लड़ना नहीं चाहते। ख्राक्सर जितने है सब केरेस्की की हैना
में शामिल हो गये है, या बस चम्पत हो गये हैं। हु, धाप देखते हैं न,

हम कितनी कठिन स्थिति मे है..."

हमें इस बात का सकीन नहीं था कि यहां सचमुच लड़ाई होंगी... कर्नन ने सीजन्य से अपने अर्दली को स्टेशन तक हमारे साथ कर दिया। अर्दनी दक्षिण में बेसाराविया का रहने वाला था और उसके मान्याप झासीती थे, जो भाकर बेसाराविया ने बस गये थे। रास्ते भर बह यही कहता रहा, "मुझे न ख़तरे की परवाह है, न मुसीबतों की। मुझे अगर फ़िक है, तीं सिर्फ इस बात की कि मुझे अपनी मा से जुदा हुए इतने दिन—पूरे तीन साज—ही गये..."

जब हमारी गाड़ी ठंड बौर धपेरे में पेतोबाद की घोर भागी जा रहीं थी, मैंने पिड़की से बाहर झाका और मुझे ब्रह्मायों की रोजनी में बौर जोर से हाथ हिला कर बात करते हुए, दल के दल सिपाहियों की बौर बौराहों पर एक साथ ठहरी हुई बुड की शुड बक्नरवद गाड़ियों की भी दालक मिली, जिनके ड्राइवर गाड़ियों को टरेट से गर्दन निकाल कर एक-दूसरे को घावाड़े दे रहे थे... उस बनान्त, क्षुत्य राजि में, उजाड मैदानों में उनझन में पड़े गेतृत्वहीन सिपाहियों ब्रीर लाल गाड़ों के बदहवाम झुड एक दूसरे से टकराते पुम रहे थे। सैनिक प्रानिकारी समिति के कमिसार एक दल से दूसरे दल के पाम दौड़ रहे थे ब्रीर किसी प्रकार नगर की रक्षा समिति करने का प्रयास कर रहे थे।

वापिस शहर पहुंच कर हमने देखा, नेव्स्की मार्ग पर उत्तेजित लोगों की भीड़ उमड़ रही थी – कुछ लोग गोल बाधे ऊपर की ब्रोर जा रहेथे, तो बुछ नीचे घा रहे थे। हवा में सनमनी थी। वार्सा रेलवे स्टेशन से दूर कही गोलाबारी होने की झाबाज सुनी जा सकती बी। युंकर स्कूलो मे वड़ी सरगर्मी थी। दूमा के सदस्य एक वारिक से दूसरी वारिक जा रहे थे, वे सिपाहियों के साथ वहस करते, उन्हें समझाते-बुझाते और बोत्योविक हिंसा की अयानक कथाये सुनाते – शिशिर प्रासाद में **युंकरों** का इत्ले-माम, महिला सैनिकों के साथ बलात्कार, दूमा-भवन के सामने एक सङ्की पर गोली का चलाया जाना, शाहजादा तुमानोव की हत्या... दूमा-भवन के ब्रलेवसान्द्र हॉल में उद्घार समिति का विशेष ब्रधिवेशन हो रहाथा। कमिसार दौड़-भाग रहेथे, कोई लपका हुग्राचला ब्रारहाथा, तो कोई जा रहा था... स्मोल्नी से जिन पन्नकारों को निकाल दिया गया था, वे यहां मौजूद थे और बड़े जोश में थे। स्सारस्कीये सेलो के हालात के बारे में हमने उन्हें जो रिपोर्ट दी, उस पर उन्हें एतबार न आराा। ष्व! सभी जानते हैं कि त्सारस्कोये सेलो केरेन्स्की के हाथ में है और थव कच्चाक सिपाही पूल्कोबो मे पहुंच गये है। सबेरे रेलवे स्टेशन पर केरेन्स्की की प्रगवानी के लिये एक सिमिति का निर्वाचन किया जा रहा था...

एक पत्रकार ने कड़ी ताकीद करते हुए कि किसी के कान में इस बात की मनक न पड़े, मुझे गुप-चूप बताया कि माज बाधी रात को मितनात गुरू होने वाली है। उसने मुझे दो घोषणाये दिखायों --एक में, जो गीत और पोस्कोबनिकीन के दस्तखत से जारी की गयी थी, युंकर क्लूंगे, अस्पतालों में स्वास्थ्यलाम करते हुए बिगाहियों और सेट जाज के मूरवीरो की घादेश दिया गया था कि वे तड़ाई के लिए तैयार हो जायें और उदार समिति के बादेशों की प्रतीक्षा करें। दूसरी, स्वयं उदार सिनित होरा जारों की मारे की मारे की मारे के स्वार्थ मिति होरा जारों की मारे की मारे की मारे की स्वार्थ की स्वार्थ की स्वार्थ होरा जारों की सारे कि सारे की सार की सारे की सारे

### पेबोग्राट को ग्रासाटी के नाम!

साथियों, अजदूरों, सिपाहियों तथा कार्तिकारी पेत्रोग्राद के नागरिको ।

बोल्गेविक लोग जहा मोर्चे पर शांति के लिए प्रपील कर रहे हैं, वहीं पिछाये में गृहयुद्ध भड़का रहे हैं।

उनकी भडकाने वाली भ्रपीलों पर कान मत दीजिये! खाइयां मत खोदिये! ग्रहारों के बैरिकेडों का नाश हो!

मपने हथियार डाल दीजिये!

सिपाहियो, अपनी बारिकों में वापस चले जाइये!

पैत्रोग्राद में जो लड़ाई शुरू हुई है, उसका मतलब है काति की मौत! स्वतंत्रता, भूमि तथा शांति के नाम पर देश तथा काति की उदार समिति के गिर्द एकजुट होइये!

जब हम दूमा से लौट रहे थे, हमने देखा लाल गाडों की एक कंपनी श्रंधेरी सूनी सड़क पर मार्च करती हुई ब्रा रही है - उनके मृह पर एक कठोर भाव था, और वे लड़ने-मरने के लिए तैयार थे। वे एक दर्जन कैदियों को साथ लिये जा रहे थे – ये करजाक-परिषद की स्थानीय शाखा के सदस्य थे, जिन्हे अपने सदर दफ़्तर में प्रतिकातिकारी युद्धंत रचते हुए रंगे हायों पकडा गया था...

एक सिपाही, जिसके साथ एक वर्तन में लेई लिये एक छोटा सा लड़का था, एक वड़ा सा भड़कीला पोस्टर चिपका रहा था:

वर्तमान मादेश द्वारा यह एलान किया जाता है कि वेद्रोपाद शहर भीर शहर के मास-पास के इलाके मुहासिरे की स्थिति में हैं। जब तक मागे भीर भादेश न दिये जायें, सड़को पर भीर सामान्यतः खुनी जगहीं में सभाग्नों भौर जमावड़ों की मनाही की जाती है। सैनिक कांतिकारी समिति के ग्रस्यक्ष

न० पोडोइस्की

जब हम घर लीट रहे थे, हवा में तरह तरह की झावाजें गूज रही थी – मोटर का भोंपू, चीगों , दूर कही गोली छूटने की ब्रावाज । शहर जाग रहा या-धुट्य और वेचैन।

सवेरे तड्के युंकरों की एक कपनी सैम्योनोव्स्की रेजीमेट के सिपाहियो

का वेश धारण कर टेलीफोन एक्सचेज पर ठीक पहरा बदलने के बक्त भायी। उन्होंने योस्प्रेविक सकेत-शब्द दिया भ्रीर वर्गर किसी तरह का मक पैदा किये एक्सचेंज पर क़ब्जा कर लिया। जरा देर वाद ग्रन्तोनोव

मुपायने के प्रपने दौरे के सिलसिले में वहा घाये। उन्हें गिरफ़तार कर के एक छोटो सी कोठरी में डाल दिया गया। जब कुमक भायो, उसका गोलियों की बीछार से स्वागत किया गया। कई सिपाही मारे गये। प्रतिकाति णुरू हो गयी थी...

## झाठवां झध्याय

## प्रतिकान्ति

दूसरे दिन इतवार पड़ता था और तारीख ग्यारह। करवाकों ने मुबह ही स्तारस्कोये सेलो में प्रवेश किया – केरेन्स्की । स्वयं एक सफ़ेद घोड़े पर सवार थे। उनके स्वागत में गिरजाघरों के घटे टनटना रहे थे। शहर के बाहर एक छोटो सी पहाड़ी की चोटी से मुनहरी मीनारे घौर रग-विरंगे गुनद देखे जा सकते थे, एक बीहड़ मैदान में दूर दूर तक बेतरतीय फ़ैली हुई राजधानी की धुम्रली-धुम्रली आहति नचर झा रही थी। उसते मौर दूर फ़िनलेड की खाड़ी का इस्पाती रग सलक रहा था। सहाद तो नहीं हुई, लेकिन केरेन्स्की ने एक भयंकर पूल की। सात

लड़ाई तो नहीं हुई, लाकन करस्का न एक नवकर रें।
वजे मुबह उन्होंने दूसरी स्तारकोंचे सेलो राइफल्स को सदेश भेजा कि वे
वजे मुबह उन्होंने दूसरी स्तारकोंचे सेलो राइफल्स को सदेश भेजा कि वे
प्रमन हिपसार डाल हैं। सिपाहियों ने जबाव दिया कि वे तदस्य रहेंगे,
प्रमन हिपसार नहीं डालेगे। करेस्तिलों ने उन्हें इस हुआ को तामील के तिय
तिमनत हिपसार नहीं डालेगे। सेपाहियों का गुरसा पड़क उठा। प्राठ महीनी
से उन्होंने प्रमनी सामिति को छोड़े कर किसी के हुक्म में हुक्क लेल नहीं वी
से उन्होंने प्रमनी सामिति को छोड़े कर किसी के हुक्म में हुक्क लेल नहीं वी
से उन्होंने प्रमनी समिति को छोड़े कर किसी के हुक्म में हुक्क लेल नहीं वी
से उन्होंने प्रमनी के करवा,
हों। साठ प्रायमी गारे।
हों। पाठ प्रायमी गारे।

संवेर उटने के साथ ही पेबोबाद के नोगों के कानों में मीतिया इट्टमें की ग्रीर मार्च करते हुए तिपाहियों के भयानक पदचाप की ग्रावाब प्रायों। भानाग बुहावाच्छ्य था और ठड़ी ह्या वर्ष्टमारी का प्राथात दे रही भी। तड़के मुंकरों के बड़े बड़े दस्तों ने सैनिक होटल भीर तारपर पर कड़वा कर तिया था, लेकिन उन्हें वापम ने लिया गया था, हालांकि इक्त तिए बहुत का खून बटाना पड़ा था। टेलीफोन पर मल्नाहों ने पेरा डाल दिया था, जो मोस्कांवा नाम के बीजोबीच पीपां, वक्तों भीर टीन की चादरां के बैरीकेड के पीछे में, या गीरीखोबाया तथा संट इसाफ चीन की गीड रित कर बहां में गीतिया चला रहे थे और किसी भी हितती हुई की अपना निशाना बना रहे थे। कभी कभी रेड काल का बड़ा लगाये का मोट-नाड़ी संदर जाती भीर बाहर प्राती। मल्लाहों ने उसे रोकने के मीरियन नहीं की...

एल्बर्ट रीम वितियमम \* टेलीफोन एक्सचेंग में थे। जब रेड फास ी गाड़ी जाहिरा घावनों से भरी बाहर निकली, वह भी उसमें थे। ग्रहर इंग्रर-जगर-चक्कर लगाने के बाद गाड़ी टेडे-मेंडे रास्ते से होकर प्रतिकाति केंद्र मिलाइसोम्बकी युंकर स्कूल पहुची। स्कूल के ग्रहाते में मौजूद एक विति प्रकार प्रत्यक्षतः इन कार्रवाइयों का स्वावन कर रहा था... रसी कि से गोला-बास्त्र और दूसरा सामान टेलीफोन एक्सचेंग पटुपामा जा ए था। बीसों ऐसी ऍबुलेस-गाड़ियां युंकरों के लिए सदेश और गोला-स्व पहुंचाने का काम कर रही थी।

पुरुषों के हाथ में पाच — छः यहतरबंद गाडिया थी, जो दर भसरा पुरुषों के हाथ में पाच — छः यहतरबंद गाडिया थी, जो दर भसरा विदिश्व बहुनरबंद गाड़ी डिसीजन की गाड़िया थी जिसे निमोजित कर ग गया था। जिस समय लुद्देते ब्रयान्त \*\* सेट इसाम के भीक से गुजर

<sup>&</sup>quot;एस्बर्ट रीस विलियम्स जॉन रीड के मित ये भीर भगरीका के जिनिक जीवन में एक प्रगतिकील कार्यकर्ता के रूप में विश्वात थे। वह कार ये और उन्होंने सोवियत संघ में समाजवाद के लिए तोने वाले पंके बारे में कई पुस्तकों की रचना की। --सं०

<sup>•</sup> लुइसे जमान्त (१८१०-१९३६) - अमरीकी पीधका, जीन रीइ पत्नी समासा (१८१०-१९३६) - अमरीकी पीधका, जीन रीइ



रहा था। यहां तक कि सिनेमाघर भी भरे थे और तसवीरे दिखायी जा रही थी, तस बाहर की सभी बित्यां गुल कर दी गयी थी। ट्राम-गाड़ियां बदस्तूर चल रही थी। टेलीफ़ोन भी सारे काम कर रहे थे। 'सैन्टर' फ़ोन करने पर, गीली चलने की आवाज टेलीफ़ोन मे साफ सुनी जा सकती थी... स्मोली के टेलीफोन काट दिये गये थे, लेकिन द्वमा और उद्धार समिति का सभी युंकर स्कूलों से और स्सारस्कोये सेली में कैरेस्स्की से संपर्क बराबर बना हुया था।

सुनह सात बजे सिपाहियों, मल्लाहों भीर लाल गाडों का एक गत्तों दल्ता ल्लादोमिर युंकर स्कूल भाया। उन्होंने युंकरों को हथियार बातने के लिए बीस मिनट का सनय दिया। युंकरों ने इस प्रस्टोमेटम को दुकरा दिया। यंटा भर बाद युंकरों ने मार्च करने की तैयार तहक भीर बोलगोई मार्च की मोड़ से गोलियों की ऐसी वर्वदेश बौछार भायी कि उन्हें थोछे हटना पड़ा। सोवियत सिपाहियों ने मारत को पेर लिया और फायर करना शुरू किया। दो बक्तरवंद गाड़िया, जिनकी मसीनगनों से लगातार गोलिया छूट रही थी, चक्कर काट रही थी। युंकरों ने फ़ीन कर के मदद मांगी। करवाकों ने जवाब दिया कि वे उनकी पदर के लिए माने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि मल्लाहों के एक वंड़े दस्ते ने, जिनके पास दो तोपों भी थी, उनकी बारिकों पर पढ़ा डाल दिया था। पास्तोव्यक स्कूल को भी पेर लिया गया था। सिखाइलोव्यक के प्रिया था। पास्तोव्यक स्कूल को भी पेर लिया गया था। सिखाइलोव्यक के प्रिया था। पास्तोव्यक स्कूल को भी पेर लिया गया था। सिखाइलोव्यक के प्रिकां मुंकर सड़कों पर लड़ रहे थे...

साढ़े ग्यारह बजे दिन को वहां पर तीन मैदानी तोचें लागी गयी। जब दोबारा समर्पण करने की माम की गयी, युंक्रों ने सफ़्त हांडी लिये समर्पण-प्रत्याव लाने वाले दो सोवियत प्रतिनिधियों को गोली मार कर सम माम का उत्तर दिया। श्रव क्या था — जबर्दस्त गोलावारी शुरू हो गयी। प्रकृत की दीवारों की इंटें विखरने लगी, और उनमें वड़ी वड़ी दरारें पड़ गयी। युंकरों ने जान पर खेल कर बचाव करने की कोशिय की। युंकरों ने जान पर खेल कर बचाव करने की कोशिय की। उठती, लेकिन वे सब गोलियों से मूने जाकर ढेर हो जाते... त्सारकों को गोल से के से के से के से के से से की से से से की से से से की से से से की के से से की ने पर कहा कि सैनिक व्यंतिकारी समिति से किसी प्रकार की वार्या न की जाते.

रही थी, एक गाडी ऐडिमिराल्टी भवन की तरफ से ग्रामी। गाड़ी टेलीफोर एक्सचेज की ग्रोर जा रही थी, लेकिन गोगोल सड़क की मोड़ पर, <sup>जही</sup> व्रयान्त खडी थी, उसके ठीक सामने, गाडी के इंजन ने जवाब दे दिया। कुछ मल्लाहों ने, जो लकड़ियों के एक ग्रवार के पीछे घात लगाये <sup>छिरे</sup> हुए थे, गोली चलानी शुरू की। गाड़ी की टरेट के ग्रंदर मग्नीनग<sup>न न</sup> जुविश खायी और बिना किसी भैदमाव के लकड़ियों पर और ग्रास-पात की भीड पर गोलियो की बौछार की। जिस मेहराबी दरवाजे में लुइसे ब्रवान खडी थीं, वहा सात आदिमियों की लागें तड़पती नजर आयी; उनमें दी छोटे छोटे बच्चे भी थे। मचानक मल्लाह चिल्लाते हुए उछल पड़े ग्रीर सीधे उस ग्राग की बीछार में पिल पड़ें। उन्होंने उस विकरात "दानव" को पेर लिया ग्रीर चीखते हुए गाड़ी की मोखो में ग्रपनी संगीने धर्सा ही। निकाली ग्रीर फिर धंसा दी, बार बार निकाली ग्रीर धंसायी। ड्राइवर ने जदमी होने का बहाना किया और उन्होने उसे छोड़ दिया -<sup>बह</sup> दौडता दौडता दूमा पहुचा, और बोल्येविक पाशविकता की कहारियो में एक नयी कहानी जुड़ गयी... मारे जानेवाले सोगों मे एक ब्रिटिंग ग्रफसर भी था...

वाद में प्रखवारों में एक फ़ासीसी प्रफसर के बारे में द्वर छपी, जो युंकरों की एक बक्तरबंद गाड़ी में पकड़ा गया था और पीटर पात किले में भेज दिया गया था। फ़ासीसी दूतावास ने तत्काल इस समाचर का खंडन किया, परतु एक नगर सभासद ने बताया कि उन्होंने स्वय इत प्रफसर को जेल से छड़वाया था।

पूरे दिन कहर की हर बस्सी बोर मृहत्ले में युंकरों बोर साल तार्ग के बीच मुठमेंडें होती रही, बख़्तरबंद गाड़ियों की सड़ाइया होती रही! दूर हो या नजदीक सभी जगह गोसियों की बीछार की, छिटफुट गोर्तर्ग चनने वो माबाज या मशीनगरों की कड़-कड़, चड़-चड़ मुनी जा तानी पी। दूमनों के सीह-कपाट बद थे, लेकिन इसके बावजूद कारोबार बत रहा था। यहां तक कि सिनेमाघर भी भरे थे और तसनीरें दिखायी जा रही थी, वस बाहर की सभी वित्तायां गुल कर दी गयी थी। ट्राम-गाड़ियां बरस्तूर चल रही थीं। टेलीफ़ोन भी सारे काम कर रहे थे। 'सैन्टर' फोन करने पर, गोली चलने की आवाज टेलीफ़ोन में साफ सुनी जा सकती थी... स्पोली के टेलीफ़ोन काट दिये गये थे, लेकिन दूमा और उद्धार समिति का सभी युंकर स्कूलों से और त्सारस्कोये सेली में कैरेन्स्की से संपर्क बराबर वता हुमा था।

पुबह सात बजे सिपाहियों, मस्ताहों भीर लाल गाडों का एक गाती दस्ता क्यादीमिर युंकर स्कूल भाया। उन्होंने युंकरों को हिप्यार हातने के लिए बीस मिनट का समय दिया। युंकरों ने इस प्रस्टीमेटम हो इक्त दिया। घंटा भर बाद युंकरों ने मार्च करने की तैयारी की तिकन प्रेवेसकाया खड़क और बोस्लाई मार्च की मोड़ से गोलियों की ऐसी उवदेस बीछार भायी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। सोवियत सिपाहियों ने इनात को पेर लिया और फ़ायर करना शुरू किया। दो बख़्तरबंद गाड़िया, जिनकी मगीनगर्नों से लगातार गोलियां छूट रही थी, चक्कर काट रही थी। पुंकरों ने फ़ीन कर के मबद मांगी। करवाकों ने जवाब दिया कि ने उनकी मदद के लिए भाने की हिम्मत नहीं कर सकते, स्योकि मस्ताहों के एक बड़े इस्ते ने, जिनके पास दो तोपें भी थी, उनकी बारिकों पर पेरा डाल दिया था। पाल्योक्सक स्कूल को भी पेर लिया गया था। सिख़ाइलोक्स के स्थिकास युंकर सड़कों पर लड़ रहे थे...

साढ़े प्यारह बजे दिन को वहां पर तीन मैदानी तोषें लागी गयी। वह दोबारा समर्थण करने की माग की गयी, गुंकरों ने सफ़ेद झंडी लिये समर्थण-प्रस्ताव लाने वाले दो सोवियत प्रतिनिधियों को गोली मार कर स्कूत की दीवारों को स्वा प्रा चान-जबर्वस्त गोलावारी शुरू हो गयी। स्कूत की दीवारों की रेटें विवरने लगीं, ग्रीर उनमें वड़ी वड़ी दरारें पड़ गयी। पुंकरों ने जान पर खेल कर बचाव करने की कोशिया की। पाफ़ांतिकारी लाल गाड़ों की एक लहर के बाद दूसरी लहर परजती हुई उठती, तेकिन वे सब गोलियों से भूने जाकर ढेर हो जाते... त्सारस्कोय खेती से केरेल्स्की ने फोन पर कहा कि सैनिक क्रांतिकारी समिति से किसी प्रकार की वार्वा न की जाये।

रही थी, एक गाडी ऐडिमिराल्टी भवन की तरफ से ग्रायी। गाडी टेलीफ़ोन एक्सचेज की स्रोर जा रही थी, लेकिन गोगोल सड़क की मोड़ पर, जहा ब्रयान्त खडी थी, उसके ठीक सामने, गाडी के इजन ने जवाव दे दिया। कुछ मल्लाहों ने, जो लकड़ियों के एक ग्रंबार के पीछे घात लगाये छिपे ु हए थे, गोली चलानी शुरू की। गाड़ी की टरेट के ग्रदर भशीनगन ने जविश खायी ग्रीर विना किसी भेदभाव के लकडियो पर ग्रीर ग्रास-पास नी भीड पर गोलियो की बौछार की। जिस मेहरावी दरवाजे मे लुइसे ब्रयान्त पड़ी थी, वहा सात ग्रादिमियो की लाशे तडपती नजर ग्रायी; उनमे दी छोटे छोटे वच्चे भी थे। ग्रचानक मल्लाह चिल्लाते हुए उछल पड़े ग्रीर मीधे उस ग्राम की बौछार में पिल पड़े। उन्होंने उस विकराल "दानव" को घेर लिया और चीखते हुए गाड़ी की मोखो मे अपनी सगीनें धसादी, निकाली और फिर धसा दी, बार बार निकाली और धसायी। डाइवर ने जरमी होने का बहाना किया भीर उन्होंने उसे छोड़ दिया - वह दौडता दौडता दुमा पहचा, और बोल्गेविक पान्नविकता की कहानियो में एक नयी कहानी जुड गयी... मारे जानेवाले लोगों में एक ब्रिटिश ग्रफसर भी था...

याद में प्रख्वारों में एक फ़ासीसी झफसर के बारे में पुबर छपी, जो यूंकरों की एक बढ़तरबद गाडी में पकड़ा गया था स्रीर पीटर-पाल किले में भेज दिया गया था। फासीसी दूताबास ने सरकाल इस समाचार का पाडन किया, परंतु एक नगर सभासद ने बताया कि उन्होंने स्वय इस

प्रफमर को जैल से छुड़वाया था।

मित्र-राष्ट्रों के दूतावासों का धौपचारिक दृष्टिकोण जो भी हो। व्यक्तिगत रूप में फ़ासीसी धौर अगरेज धक्तर इन दिनों वड़े सिक्ष्य थे – इस हद तक कि वे उद्धार समिति के कार्यकारी प्रधिवेशनों में परामर्ग तक देने के लिए धाते थे।

पूरे दिन महर की हर बस्ती भीर मुहल्ले में युंकरों भीर साल गार्धे के बीच मुठभेंडे होनी रहीं, बच्नरबद गाड़ियों की लडाइया होनी रहीं। दूर हो या नवडीक सभी अगह गोनियों की बीटार को, छिटफुट गोनिया चनने नी भागाब या मबीनपनी की कह-कह, चट-चड़ मुनी बा गरतीं भी। दूसनों के नीह-क्याट बद थे, लेकिन इसके बाबबूद कारोबार चन रहा था। यहां तक कि सिनेमाणर भी भरे थे और तसनीरें दिखायी जा रही थीं, बस बाहर की सभी बित्यां गुल कर दी गयी थी। ट्राम-गाइव्यो बरस्तूर चल रही थीं। टेलीफ़ोन भी सारे काम कर रहे थे। 'सैन्टर' फ़ोन करने पर, गोली चलने की झावाब टेलीफ़ोन में साफ मुनी वा सकती थी... स्मोल्मी के टेलीफ़ोन काट दिये गये थे, लेकिन दूमा और उद्धार समिति का सभी पुंकर स्कूलों से और स्सारस्कोये सेली में केरेन्स्की से संपर्क बरावर बना हुआ था।

मुबह सात बजे सिपाहियों, मल्लाहों और लाल गाडों का एक गास्तों दस्ता क्लादीमिर युंकर स्कूल काया। उन्होंने युंकरों को हथियार बालने के लिए बीस मिनट का समय दिया। युंकरों ने इस अल्टीमेटम को ठुकरा दिया। यंदा भर बाद युंकरों ने मार्च करने की तैयार को तिकित येदेसकाया सड़क और बोल्झोई मार्ग की मोड़ से गोलियों की ऐसी खबदेस्त बीछार प्राथी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। सोवियत विपाहियों ने इमारत को घेर लिया और फायर करना शुरू किया। दो बक्तरबंद गाड़िया, जिनकी ममीनगनों से लगातार गोलिया छूट रही थीं, चक्कर काट रही थी। युंकरों ने फ्रीन कर के मदद मागी। कप्जाकों ने जवाब दिया कि वे उनकी मदद के लिए प्राने की हिम्मत नहीं कर सकते, नयोंकि मस्लाहों के एक बड़े दस्ते ने, जिनके पास दो तोंचें भी थी, उनकी बारिकों पर घेरा डाल दिया था। पाक्लोक्क स्कूल को भी घेर लिया गया था। मिख़ाइलोक्क के प्रधिकांस युंकर सड़कों पर लड़ रहे थे...

साढ़ें स्यारह बजे दिन को वहां पर तीन मैदानी तोचें लायी गयी। जब दोबारा समर्पण करने की गांग की गयी, युंकरों ने सफ़ेद हांडी लिये समर्पण-प्रस्ताव साने वाले दो सोवियत प्रतितिधियों को गोली मार कर इस मांग का उत्तर दिया। धव क्या था—बबर्दस्त गोलावारी मुक्त हो गयी। स्कुल की दीवारों की हैंटें विखरने लगी, और उनमे बड़ी बड़ी दरारें पढ़ गयी। युंकरों ने जान पर खेल कर बचाव करने की कोशिया की। धाक्रातिकारी लाल गाड़ों की एक लहर के बाद दूसरी लहर गरजती हुई उठतीं, लेकिन ये सब मोलियों से मुने जाकर डेर हो जाते... त्यारस्कोय सेतो से केरेन्स्की ने फोन पर कहा कि सैनिक क्रांतिकारी समिति से किसी प्रकार की वार्ती न की जाये।

प्रपनी हार ग्रीर थपने साथियों की लाशों के ढेर लग जाने से एक्टम पागल होकर सोवियत सिपाहियों ने उस इमारत पर, जिसकी ईट ईट ग्रभी से विदार रही थी, ऐसी भंगकर गोलावारी की कि मालूम होता था उम पर गोलिया नहीं, लाल दहकते हुए थगारे और पिपसा हुआ तोहा बरस रहा है। युद उनके अपने अफसर इस भगंकर गोलावारी को रोक नहीं सकते थे। किरोलोव नामक स्मीलनी के एक कमिसार ने उसे रोकने को की मित्रा की, जिससे सिपाही इतने विगड खड़े हुए कि किरीलोब को सपनी जान बनाना मिश्कल हो गया। लाल गाड़ों का खुन खील उठा था।

दिन के बाई वर्ज धुंकरों ने सफेद संबा फहराया; उन्होंने कहा कि धगर उन्हें हिफाजत की गारटी दी जाये, तो वे हिषयार डालने को तैयार है। यह गारटी दी मई। हजारों सिपाही धौर लाल गार्ड चीचते-चिरलाते यिउकियो, दरवाडो और टूटी धीवारों से भीतर पिल पढ़े। इसके पहले कि कार्ड कुछ कर सके, पाच धुंकरों को मार मार कर भुता बना दिया गया और उन्हें सगीने भोक दो गई। बाकी करीब दो ती मुंकरों को छोटे छोटे दलों में बाद कर, ताकि उनकी धोर लोगों का ध्यान धाकर्पित न हो, सिपाहियों की निगरानी में पीटर-पाल किसे में पहुंचाया गया। राससे में भीड एक दल के ऊपर दूट पड़ी—साठ धौर धुंकर मारे गये... इस लड़ाई में एक सी से ज्यादा लाल गार्ड धौर सिपाही खेत रहे...

दो घटे बाद दूमा को टेलीफोन से खबर मिली कि सोवियत विजेता इंजीनरनी जामोक — इंजीनियरों के स्कूल — की घोर बढ़े बा रहे हैं। फीरन दूमा के एक दर्जन सहस्य उनके बीच उद्धार समिति की सबसे ताजा घोषणा बाटने के लिये निकल पड़े। उनमें से कई गहीं जोटे... बाकी सभी पुंकर स्कूलों ने वगैर मुकाबला किये हथियार डाल दिये धौर युंकरों को बाहिफाजत पीटर-पाल किले में ब्रीर कॉस्साइत पहुंचाया गया...

हैलीफोन-एनमचंज ने तीयरे पहर ही कही जाकर, जब वहा पर एक बोत्गोंचिक बक्तरबद माड़ी पहुची थीर मत्स्वाहों ने उस पर धावा बोता, समर्पण किया। ग्रदर एनसचेज की डरो हुई बड़किया हाम-तोवा मजावे हुए थी, वे मारे धवराहट के कभी डधर बीडती, तो कभी उधर। मुंकरों ने ग्रामनी बदियों से सारे बिल्ले वगैरह, जिनसे उनकी पहुचान हो सर्क, चीप डाले, एक ने विनियम्म से कहा कि ग्रामर बहु महस्वानी करके थोड़ी देर के लिये प्रपना ग्रोवरकोट उसे दे दे, ताफि वह अपना भेष बदल सके,
तो वह बदले में कुछ भी देने को तैयार है... "ये हमें बोटी वोटी काट
डालमें! वे हमें जिदा न छोड़ेंगे!" गुंकर चीख़ रहे थे। उनके इस उर को
यजह थी—उनमें से बहुतों ने शिक्षिर प्रासाद में वचन दिया था कि ये फिर
कभी जनता के विरुद्ध घस्त धारण नहीं करेंगे। विलियम ने कहा कि मगर
प्रम्तांनीच को छोड़ दिया जाये, तो वह धीच में पड़ने के लिये तैयार हैं।
ऐसा नुरत किया गया। विजयी मल्लाहों के सामने, जो भ्रपने बहुत से
साधियों के मारे जाने की वजह से धापे से वाहर हो रहे थे, प्रन्तोनोव
और विलियम ने भाषण दिये... और एक बार फिर गुंकरों को छोड़
दिया गया... सिवाय उन चंद चननतीयों के, जिन्होंने प्रपनी घरपादा में
छतों से कूद कर मांग निकलने की की बाब से यो जो ऊपर बरसाती में

पके-मादे, छून से लपपथ परन्तु विजयी महलाह धौर मखदूर झुंड के झुंड एक्सचेज के स्विजवोर्ड-कक्ष में पुत्त पड़े और वहा पर इतनी सारी छूबसूरत लड़कियों को देख कर वे बेबारे अचकचा कर भीषके से खड़े रह गये। एक भी लड़की का बाल बाका नहीं हुआ, एक की भी तीहिंत नहीं की गई। वे डरी-सहसी कोने-अवरों में गठरी सी बनी खड़ी पी, लेकिन नहीं को गई। वे डरी-सहसी कोने-अवरों में गठरी सी बनी खड़ी पी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, उन्होंने अपने दिल का गुजार निकालता गुरू किया। "छि:, गदे, गंजार लोग! वेवक्ष री. "मत्लाह और लाल गार्ड असमजस में पड़े खड़े थे। "गधे! जानवर।" महलाह और लाल गार्ड असमजस में पड़े खड़े थे। "गधे! जानवर।" महलाह अपने उत्साही तरण रक्षकी, मुंकरों की घोर, जिनमें बहुतेरे प्रिमजात परिवारों से आते थे और जो जनके प्रकृत के लिये कह रहे थे, कारकृत बढ़ाये थे और उनके जड़मों की मरहन-पट्टी की पी, तो उन्होंने रोगानी भावनाम्रों का अनुभव किया था! ये लोग रो बस मामुली मजदूर और कियान थे... "गवार सोग..."

सैनिक कातिकारी समिति के किमसार बीने विश्वाक ने सड़िक्यों को समझाने की कोशिश्व की कि वे एनसचेंब न छोड़े। वह चिनय की सूर्ति बने हुए थे। "साप लोगो के साथ बहुत बुरा संत्क किया गया है," उन्होंने कहा। "टेलीफोन-व्यवस्था नगर दूमा के हाथ मे थी। प्रापको महीने म साठ रुवल मिसते थे और दस दस घंटा या इससे भी ज्यादा काम करना पड़ता था... अब से ये सारी वातें बदल दी जायेंगी। सरकार का इरादा है कि एक्सचेज डाक-दार मदालय के मातहत कर दियाजाये। प्रापकी तनखाह औरन बढ़ा कर डेढ़ सी स्व्यूल कर दी जायेगी और काम के घटे घटा दिये जायेंगे। मजदूर वर्ग की सदस्य होने के नाते आपको ख़ुग होना चाहिये..."

मजदूर वर्ग की सदस्य! खूब! क्या विक्याक का मतलब यह हैं कि इत... इन जानवरों और हमारे बीच कोई चीज समान हो सकती हैं। हम यहा रह कुर काम करें? नहीं, हरिगज नहीं! वे हमें एक हजार रूवल दें, तो भी नहीं!.. मगरूर और बुग्ज से भरी लड़कियां हनक कर वहां से चली गई...

एकस्वेज के साधारण कर्मचारियों, लाइनमँन और मजदूरों ने काम नहीं छोड़ा। लेकिन स्विच-बोडों को चालू करना था — टेलीफोन एक जरूरी घीज है... वहा बस गिनती के छः सायरेटर थे। लोगों से कहा गया कि बालटियरों की तरह काम करने के लिये अपने नाम दें। क़रीब एक सौ प्राविमियों में तरह काम करने के लिये अपने नाम दें। क़रीब एक सौ प्राविमियों — मल्लाहों, 'सिपाहियों और मबदूरों — ने प्रपने नाम दिये। छः जनके दीच दौड़ कर काम कर रही थी... इस प्रकार एक्सचेंज जनके दीच दौड़ कर काम कर रही थी... इस प्रकार एक्सचेंज लगड़ाते लंगड़ाते फिर खलने लग गया और टेलीफोन के तारों में धीरे धीरे फिर जिंदा हरकत होने लगी। पहला काम यह या कि स्मोल्ती को बारिकों और कारखानों से मिलाया जाये; दूसरा दूमा और युंकर स्कूलों के टेलीफोन काट विये जाये... दिन ढकने की आ रहा था, जब यह खबर शहर म फैल गयी और सैकड़ों पूजीवादियों ने फोन पर चीखना गुरू किया, "बेबक्फो! जैतानो! तुम दो रोच के मेहमान हो! आने दो करवाकों को, तब तम देखन!"

शाम का सुटपुटा अभी से घिर रहा था। नेवस्की मार्ग पर, जहाँ तैज ठंडी हवा चल रही थी, और शायद ही कोई मादमी कही नजर माता पा, कजान गिरजाघर के सामने एक भोड़ इकट्ठी हो गई थी—योड़े से मजदूर, मुट्ठी भर मिपाही और बाकी दुकानदार, क्लक और उनके जैसे लोग। उनके बीच बही पुरानी कभी न खुत्म होने बाली बहस छिड़ी हुई थी। "लेकिन लेनिन जर्मनी को सुनह करने के लिए तैयार नहीं कर सकते!" एक ने तेख लहुजे में कहा।

एक उम्र तरुण सैनिक ने उत्तर दिया, "इसमें गलती किसकी है? तुम्हारे कम्बद्ध पूर्जीकाह कैरेन्स्की की! कैरेन्स्की जहसुम में आये, हम उसे नहीं चाहते! हम लेनिन को चाहते हैं..."

दूसा-भवन के बाहर बाह में सफेद फीता वाधे एक अफ़सर जोर से बडबड़ाता हुआ दीवार पर लगे पोस्टरों को फाड़ रहा था। एक पोस्टर में लिखा था:

#### वेकोवाट की बाबादी के नाम!

इस खतरान घड़ी में, जब नंगर दूमा को प्रावादी को शात रखने के लिये सभी उपायों का उपयोग करना चाहिये, उसके लिये रोटी और दूसरी उक्तरियात को सुनिश्चित बनाना चाहिये, दक्षिणपंधी समाजवादी-फातिकारियों और कैंडेटों ने अपने कर्तव्य का ध्यान छोड़कर दूमा को एक प्रतिक्रातिकारी सभा में बदल दिया है धीर वे कोर्नीलीव – केरेन्स्की की विजय में सुविधा पहुंचाने की गरज से झावादी के एक भाग को घेप भागों के खिलाफ उनाइने की कोशिश कर रहे हैं। अपना कर्तव्य पालन करने में बजाय दन दक्षिणपंधी समाजवादी-कार्तिकारियों धीर कैंडेटों ने दूमा को मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों पर, तथा स्वाति, रोटी और प्राजादी बाली कार्तिकारी सरकार पर राजनीतिक प्रकार के प्राक्रमण के लिए एक प्रखाडा बना दिया है।

पेलोग्राद के नागरिको! आपके द्वारा निर्वाचित नगरपालिका के हम बोल्गेदिक समासद आपको यह जताना चाहते हैं कि दक्षिणपणी समाजवादी-क्यांतिकारी और कैंडेट प्रतिक्यांतिकारी कार्रवाह्यों में लगे हुए हैं, श्रीर वे प्रपने कर्तव्य का ध्यान छोड़ कर आवादी को प्रकाल और गृहयुद्ध के मुह में डाल रहे हैं। हम लोग, जिन्हें १-६३००० बोटों से चुना गया है, प्रपना यह कर्तव्य समझते हैं कि दूमा में जो कुछ हो रहा है, उसकी और प्रपने चुनावकार्त्यों का ध्यान दिलायें और यह घोषणा करे कि उसका धनिवासंत: जो अर्थकर परिणाम होगा, उसके लिये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है... दूर कही ग्रभी भी बीच बीच में गोली चलने की प्रावाज था रही थीं, लेकिन कुल मिलाकर गहर एममोब ग्रांर ठडा पड़ा हुया था। जैंसे ग्रभी ग्रभी जिस भयकर दारे ने उसके ग्रबर-पजर को जिसोड़ दिया है, उससे वह बेदम होकर पड़ गया हो।

निकोलाई हाल में दूमा का ग्रधिवंशन समाप्त हो रहा था। क्ट्रर जगज़ दूमा भी किचित स्तिम्भित रह गयो थी। एक के बाद एक उसके किमसारों ने खबर दी—टेलीफोन-एनसचेज पर कब्जा कर निया गया, सडकों पर लड़ाई हो रही हैं, ब्लादीमिर स्कूल हाथ से चला गया... दूप्प ने कहा, "निरमुश हिसा के विक्ड सब्पे में दूमा निश्चय ही जनवाद की ग्रीर हे, परन्तु कुछ भी हो, कोई भी पक्ष जीते, दूमा सदैव शारीरिक यत्नणा ग्रीर श्रवैध बध का विरोध करेगी."

कैंडेट कोनोब्स्की उठं — लवे-तड़गे युड़े बादमी, चेहरा सक्त । कठोर स्वर में बोल, "जब क़ानूनी सरकार की सेना पेलांबाद पहुचेगी, वह इन विद्रोहिंगों को गोलियों से भून देगी, और यह निश्चय ही प्रवैध वध नहीं होगा!" सदन के हर भाग ने, यहा तक कि उनकी ब्रपनी पार्टी के लोगों ने कोनोस्की की इस बात पर एकराउ जाहिर किया।

दूमा के अदर दुविधा, तका और विधाद का बातावरण था। प्रतिकाति कुचली जा रही थी। समाजवादी-कातिकारी पार्टी की केन्द्रीय समिति ने प्रपत्ने नेतायों में अधिक्वास प्रगट किया था; पार्टी पर वामपक्ष हावी हों गया था। प्रकासन्येव ने इस्तीका दे दिया था। एक सदेशवाहक ने बताया कि जो स्वागत समिति रेतवें स्टेगन पर केरेस्की से मुलाकात करने के लिये भेजी गई थी, उमें निएसतार कर सिया गया ह। महका पर दक्षिण पार विकान प्रवाह से मी इसे पर दक्षिण पार विकान प्रवाह से मी केरेस्की का भोगे थी। केरेस्की का सभी थी पता न था...

उस दिन तीन ही ष्रप्रयार निकने थे - 'प्राय्दा', 'देतो नरीदा' पीर 'नोप्रया जीरन'। तीनो से एक नई "नयुनन" नरकार के विषय में यहन दुष्ट बहा बचा था। नमाजवादी-शानिकार्ग प्रयादन ने माग की भी कि एक ऐसा मित्रास्त्र ननाया जाये, जिसम न तो केडेट हा सौर न ही योग्जेरिक। योर्सी वा स्वर मात्रापूर्ण था; स्मोत्नो ने रियावने दी भी। एक चिनुद्ध समाजवादी सरकार षाकार बहुन कर रही भी -पूर्वापित वर्ग को छोड़कर उसमें सभी सत्व शामिल होंगे। जहां तक 'प्राव्या' का प्रश्न है, उसने विदूष के स्वर में कहा:

हमें ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ संथय की बात पर हंसी प्राती है, जिनके सर्वप्रमुख सदस्य सदिग्ध प्रतिष्टा के कुछ पतकार है। हमारा "संथय" सर्वहारा वर्ष की पार्टी का क्रांतिकारी सेना ग्रीर गरीय किसानों के साथ "संथय" है...

दीवारों पर विक्तेल की एक दंभपूर्ण धोषणा लगी थी, जिसमें यह धमकी दी गई थी कि प्रगर दोनों पक्ष समझीता नहीं करते, तो रेल मजदूर हड़ताल पर चले जायेंगे। धोषणा में डीग मारी गई थी:

इस दंगा-फ़साद पर काबू पाने वाले, देश को तवाही से बचानेवाले बोल्गेविक नहीं होगे, उद्धार समिति और केरेन्स्की के सैनिक नहीं होगे बह्कि हम होगे, हमारी रेल मजदूर यूनियन होगी...

क्षाल गार्ड रेलवे जैसी जटिल व्यवस्था को सभालने में ग्रसमर्थ है; जहां तक प्रस्थायी सरकार का सम्बन्ध है, वह शासन-सूत प्रयने हाथ में रखने में प्रसमर्थ सिंढ हुई है...

जब तक कोई दल ऐसी सरकार द्वारा श्रधिकृत रूप से कार्य न करे... जिसका प्राधार समस्त जनवाद का विश्वास है, हम उसे प्रपनी सेवायें देने से इंकार करेगे...

स्मोल्नी संघर्षरत प्रक्षस्य मानवता की निस्सीम प्राणशक्ति से स्पदित था।

ट्रेड-मूनियनों के सदर दफ़्तर में लोजोब्स्को ने मेरा परिचय निकोलाई रैलवे लाइन के मजदूरों के एक प्रतिनिधि के साथ कराया, जिसने मुझे बतामा कि रेल मजदूर वड़ी बड़ी जन-सभायें करके धपने नेतायों के रजैये की निंदा कर रहे हैं।

जीश में आ भेज पर हाथ मारते हुए उसने कहा, "समस्त सत्ता सोविपतों के हाथ में हो! हमारी केन्द्रीय समिति के श्रोबोरोल्सी (प्रतिरक्षावादी) कोर्नीलोव की गोटी वैठा रहे है। उन्होंगे प्रमना एक प्रतिनिधि-मडल स्ताब्का (सदर मुकाम) भेजा, लेकिन हमने उन्हें मिस्क में गिरफ़्तार कर लिया... हमारी शाखा ने श्रिखल रूसी सम्मेलन की माग की है, लेकिन वे उसे बुनाने से इकार कर रहे है..."

यहा भी बही स्थिति थीं, जो सोवियतो और सैनिक सिमितियों में थी। पूरे रूस में विभिन्न जनवादी सगठन एक के बाद एक टूट रहे थे ग्रीर बदल रहे थे। सहकारो सिमितियों में ग्रन्दरूनी झगड़ों की वजह से जूट पड़ गई थी; किसान कार्यकारिणी सिमिति की बैठकों में जोर की बहस-तकरार छिड़ी हुई थी। यहां तक कि करुआकों के बीच भी वैचनी थी...

स्मोलनी भवन की सबसे ऊपर की मिछल पर सैनिक क्रांतिकारी सिमिति धुमाधार काम कर रही थी—वह बिना डील दिये चोट पर चोट कर रही थी। वह एक ऐसी भयानक मधीन बनी हुई थी, जिसमें ताजगी से भीर स्फूर्ति से भरे लोग, बिन हो रात हो, रात हो बिन हो, भपने प्रापको सोक देते और जब वे उसमे से निकलते, वे बेदम होते, बक कर बिल्कुल चूर, मैले-कुचैंन, भावाब भारी श्रीर बैठी हुई, श्रीर वे वही कर्म पर सुदुक जाते और सो रहते... उद्धार समिति को गैरकानूनी करार दिया गया था। डेर को डेर नई घोषणायें क्रमें पर विखरी पड़ी थी:

...पड्यन्तकारियों ने, जिन्हें गैरिसन या मखदूर वर्ग के बीच कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, सबसे ज्यादा प्रपने धाकमण की धाकस्मिकता का घरोसा किया। लाल गाई दल के एक सिपाही की, जिसका नाम घोषित किया जायेगा, सतर्कता की बढीसत सब-मेप्टिनेंट ब्लागोन्एग्योव को उनकी योजना का सुराग लग गया। उद्धार समिति यह्यन्त का केन्द्र बनी हुई थी। उनके सैनिकों की कमान कर्नेल पोल्कोबनिकोब के हाथ में थी घोर दुनमार्मों पर धस्यायी सरकार के भूतपूर्व सदस्य उन्ही गोस्त के दस्तप्त थे. जिन्हें इन्फिया बयान देने पर केंद्र से रिहा कर दिया गया था...

इन बातों की धोर पेबोधाद की जनता का ध्यान दिलाती हुई सैनिक कातिकारी समिति उन सभी धादमियों की गिरएतारी का धादेग देती है, जिनका इस पहुचन्त में हाथ है। उन पर कातिकारी न्यायाधिकरण के सम्मूध मुकदमा चलाया जायेगा... मास्की से ख़बर धाई कि युंकरों और कष्वाकों ने कैमलिन को पेर लिया ग्रीर सोवियत सैनिकों को हिषयार डालने का हुनम दिया। सोवियत सैनिकों ने इसे मंजूर कर लिया ग्रीर ज़ब वे केमलिन से बाहर निकल रहे थे, युंकर उन पर टूट पड़े और उन्हें गोलियों से मून डाला गया। बोल्विकों को छोटी छोटी टुकड़ियों को टेलीफ़ोन एक्सचेंज भीर तारपर से खदेड़ दिया गया। उस समय नगर-केन्द्र युंकरों के हाथ में था... लेकिन उनके बारों भीर सोवियत सिपाही एकजुट हो रहे थे। सड़कों की तड़ाई धीरे धीर जोर पकड़ रही थी। समझीते की सारी कोशियों बैकार हो गई थीं... सोवियत की श्रीर जैंकर हो गई यी... सोवियत की श्रीर पहड़ हो रही थी। समझीते की सारी कोशियों बैकार हो गई थीं... सोवियत की श्रीर एंड हजार युंकर, बाई हवार कष्वाक ग्रीर वो हवार सांवेद थी।

पेक्षोप्राय सोवियत की बैठक हो रही थी और साथ के कक्ष में नई स्से-ई-काह उन आक्रफ्तियों और आदेशों पर विचार कर रही थी, जो सगातार जन-किसतार परिजद से, जिसका प्रधिवेशन उत्पर के एक कमरे में हो रहा था, भेजे जा रहे थे । निम्नलिखित प्रक्तों पर विचार किया गया: आदेशों की मंजूरी और प्रकाशन की व्यवस्था, मजदूरों के लिए आठ घरों के कार्य-दिवस के आदेश और जुनाचारकों का "सार्वजनिक-विक्षा की व्यवस्था का प्राधार"। इन दोनों मीटियों में केनल दो-तीन सी आदमी हहे होगे, जिनमें से अधिकांश हथियारों से लेस थे। स्पोल्मी में एक तरह से पूरा सल्लाटा था, वस कुछ रक्षक खिड़कियों पर मशीनगर्ने बैठा रहे थे, जहां से इमारत के दोनों वाजू की जगह को देखा जा सकता था।

स्ते-ई-काह की सभा में विकाल का एक प्रतिनिधि कह रहा था:
"हम दोनों में ते किसी भी पक्ष के दलों का परिवहन करने से
इंकार करते हैं... हमने केरेन्स्की के पास उन्हें यह मूचना देने के लिये
एक शिष्टमंडल भेजा है कि अगर उन्होंने पेक्षोधाद की धोर अपना बढ़ाव
जारी रखा, तो हम उनकी संचार-साइनों को काट देंगे..."

उसने एक नई सरकार की स्थापना के हेतु सभी समाजवादी पार्टियों के एक सम्मेलन के लिये अपनी हस्च मामल दलील दी...

कामेनेव ने सर्वक भाव से उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि बोल्येविक बड़ी खूशी से सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन मुख्य बात ऐसी सरकार का गठन नहीं है, वरन उसके द्वारा सीवियतों की काग्रेस के कार्यक्रम की स्वीकृति है...से-ई-काह ने वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों तथा सामाजिक-जनवादी अंतर्राष्ट्रीयतावादियों द्वारा की गई एक घोषणा पर विचार किया था और सम्मेलन में सानुपातिक प्रतिनिधियन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यहां तक कि उसने सैनिक समितियों तथा किसानों की सोवियतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लेना मंजूर कर लिया था...

बड़े हॉल में स्रोत्स्की उस दिन की घटनाधों को वयान कर रहे थे। उन्होंने कहा:

"हमने ब्लादोमिर स्कूल के युंकरों को समर्पण करने का प्रवार दिया। हम रक्तपात के बिना मामले का निपटारा करना चाहते थे। लेकिन अब चूकि रक्तपात हुआ है, हमारे लिए एक ही रास्ता रह गया है— निमंग संपर्ण का रास्ता। यह सोचना कि हम किसी और तरीके से जीत सकते हैं वचकानापन होगा... यह पड़ी एक निर्णायक घड़ी है। यह बिल्कुत उक्तरी है कि हर प्रादमी सैनिक कार्तिकारी समिति के साथ सहयोग करें और जहां भी कंटीले तारों, बेजिन, बन्दुकों के स्टोर हों, उनकी समिति को ख़बर दे... हमने सत्ता पर प्रधिकार किया है, धब हमें उसे प्रयने हाथ ने खना है!"

मैन्येविक इयोके ने ब्रपती पार्टी की घोषणा पढ़नी चाही, लेकिन स्रोत्स्की ने "उसूलों की बहुस" के लिये इजाजत नहीं दी।

उन्होंने चिल्ला कर कहा, "ब्रव हमारी वहतें सड़कों पर होगी। निर्णायक क़दम उठा लिया यया है। जो कुछ हो रहा है, उसके लिये हम सब जिम्मेदारी लेते हैं, ब्यक्तियत रूप से मैं लेता हूं..."

भोर्चे से माने वाले, गातिबना से माने वाले सिपाहियों ने मपनी कहानिया मुनायो। कहीदी वटालियन, ४८९ वी तोपलाना बटालियन के एक सिपाही ने कहा, "जब खाइयों में पढ़े तियाही इस ख़बर को पायेंगे, वे बोल उठेंगे, 'यह हमारो हो सरकार है!' पीटरहोफ के एक मुंकर ने कहा कि मपने दो सायियों के साथ उसने सोवियतों के पिनाफ मुहिम में मामिल होने से इनकार कर दिया था, और जब मिलिर प्रसाद का बाब करने वाले उसके साथों वहा से लोटे, उन्होंने उसे प्रपना किसार



एक लड़की मंच पर माई - कपड़ों से लदी-फंदी, फ़ैशन पर जान देने वाली लड़कियां, जिनके चेहरों पर मांस न था और जूतों के तत्ते चटके हुए थे। पेतोग्राद के "घड़ लोगों" - अफ़क्षरों, रईसों, सियासी दुनिया में मशहूर बड़े बड़े लीडरों - की तालियों से ख़ूणी से बाग बाग होती हुई एक लड़की बाद दूसरी लड़की ने वहां अफ़क्षर मजुदरों के हाथों भुगती हुई प्रपत्ती मुसीबतों के बयान किया और जी कुछ भी प्राचीन बा, परम्पराना या और मिस्तवाली था, उत्तके प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की...

निकोलाई हॉल में दूमा का फिर धिवेशन हो रहा था। मैयर ने धाशापूर्ण भाव से कहा कि पेबोधाद की रेजीमेटें धपनी हरकतों पर समिंदा है। प्रचार-कार्य तेजी से भागे वढ़ रहा था... दूतों का धाना-जाना सग दूधा था.— वे बोल्योधिकों की दहणतनाक हरकतों की रिपोर्ट देते, पुंकरों की जान बचाने के लिए बीच में पड़ते और बड़ी सरगर्मी से तहकीकात करते...

वूप्प ने कहा, "बोल्शेविकों के ऊपर संगीनों से नहीं, नैतिक बल से विजय पाई जायेगी..."

उधर कांतिकारी मोर्च का हाल बिल्कुल ही अच्छा हो, यह बात न थी। दुरमन मोर्चे पर बक्तरबंद रेलगाईब्या, जिन पर तोर्चे चढ़ी हुई थी, ले आया था। सोवियत सेना, जिससे अधिकांश्वतः नीसिखुये लाल गाई ही थे, बतैर अफ़सरों के थी और उसके पास कोई निश्चित योजना भी न थी। उसमें केवल पांच हुजार नियमित वैनिक शामिल हुए थे। गैरिसन के बाकी विपाही या तो चुंकर-विद्राह को रवनों में और सहर की हिकाउत करणें में लो हुए थे, या फिर वे अनिस्थित आव से हाथ पर हाथ घरे वैठे हुए थे। रात को दस वजे लेनिन ने शहर की रेजीमेंटों के प्रतिनिधियों की एक सभा में आपण किया — सभा ने प्रवत्त बहुमत से लड़ाई के हुक में फ़ैसला किया और बहैसियत जनरल स्टाफ के काम करने के लिये पांच धादिमयों की एक समित्र किया जनरल स्टाफ के काम करने के लिये पांच धादिमयों की एक समित्र किया जनरल स्टाफ के काम करने के लिये पांच धादिमयों की एक समित्र निर्वाचित की। दूधरे दिन भोर में ही युद-सज्जित रेजीमेंटें भगनी वारिकों से निकल पड़ी... धर लीटते हुए थेंने उन्हें गुजरते हुए देखा था—वे विजित नगर की सूनी सहकों से पुराने तमें हुए सिपाहियों की बंधी हुई चाल से करम से क्रदम बिल्कुल मिलाये हुए बली जा रही थी...

उसी समय सदोवाया मार्ग पर विक्जेल के सदर दफ़्तर में एक नयी. सरकार की स्थापना के लिये सभी समाजवादी पार्टियों की कार्फ़ेंस हो रही थी। मध्यमार्गी मेल्क्वीवकी की छोर से बोलते हुए ग्रवामोविच ने कहा कि जो हो गया वह हो गया, उसे भूल जाना चाहिये और यह नहीं समझना चाहिये कि किसी की जीत हुई है या किसी की हार ... इस बात से सभी वामपंथी पार्टिया सहमत थी। दक्षिणपथी मेन्शेविको की ग्रीर से बोलते हुए दान ने लड़ाई बद करने के लिए बोल्शेबिकों से निम्नलिखित शर्तों का प्रस्ताव किया: लाल गाउं निरस्त्र किये जायें छौर पेत्रोग्राद की गैरिसन को दूमा के प्रधीन किया जाये; केरेन्स्की के सिपाही न एक भी गौली चलामें और न एक भी आदमी की गिरपतार करे; बोत्सेविकों को छोड कर वाकी सभी समाजवादी पाटियों को लेकर एक मंत्रिमडल बनाया जाये। स्मोल्नी की घोर से रियाजानीय और कामेनेव ने एलान किया कि सभी पार्टियों का एक समुक्त मित्रमङल उनके लिये स्वीकार्य है, परन्त उन्होंने दान के प्रस्तावों के प्रति प्रतिवाद प्रगट किया। समाजवादी-क्रातिकारी एकमत न थे ; परन्तु किसानो की सोनियतों की कार्यकारिणी समिति धौर जन-समाजवादियों ने बोल्शेविकों को शामिल करने से साफ्न इनकार कर दिया... तल्ख बहुस भीर तकरार के बाद एक व्यवहार्य योजना बनाने के लिए एक भाषीन का चुनाव किया गया...

प्रायोग के अंबर उस विन पूरी रात थौर दूसरे दिन और दूसरी रात को भी क्षणड़ा होता रहा। एक बार पहले, ६ नवम्बर को मार्जीव भीर गोर्की के नेतृत्व में समझीते की इसी तरह की कोशिश हुई थी। परन्तु केरेन्स्रों के प्रागमन और उद्धार समिति की कार्रवाह्यों के फलस्बरूप विकायधी मेन्स्रीविको, समाजवादी-क्रांतिकारियों और जन-समाजवादियों ने मजनमक प्रानात हाथ यीच लिया था। अब वे युंकर-विद्रोह के दमन से आविश्वत थे...

सोमवार ९२ नवम्बर का दिन बड़े खबोएंज का दिन था। समूचे स्स की निगाहे पेतोधाद से बाहर उस धूसर मैदान पर लगी हुई थी, जहां पुरानी सत्ता की समस्त उपलब्ध खिल नथी सबात सत्ता की प्रसंगठित सनित के ज़िलाफ जुटी हुई थी। मास्को में सुनह का एजान किया गया या; राजधानी में क्या फैसला होता है, इसका इंतजार करते हुए दोनों पक्ष वातचीत कर रहे थे। इसी समय सोवियतों की कांग्रेस के प्रतिनिधि फाति का ज्वलंत सदेश लिये हुए, वेतहाशा भागती हुई रेलगाड़ियों में सवार होकर एशिया के दूर से दूर भागों में अपने घरों में पहुंच रहे थे। राजधानी में जो चमत्कार हुआ। या, उसका समाचार पूरे देश में उसी तरह फैल रहा था, जैसे पानी में पत्थर फैकने से सहरे फैलती जाती हैं, और इस समाचार से गहर और कस्के और दूर दूर के गाव मालोड़ित और मधित हो रहे थे, विपयंस्त घोर विभवत हो रहे थे—एक भोर सोवियतें और मिनिक कातिकारी समितिया, दूसरी बोर इसायें, जेमसलो और सलहारी कमितार; एक भोर लाल गार्ड, दूसरी बोर सफेद। सड़कों पर लड़ाइयां और पमीगर्म भाषण... इस कमाकण का क्या नतीजा होगा, यह इस बात पर मुनहसर या कि पेलोग्राव से क्या ख़बर आती है...

स्मोल्नी लगभग खाली था, लेकिन दूमा मे उसी तरह भीड़-भाइ प्रौर हंगामा था। बूढ़े मेयर अपने उसी शिष्ट भाव से बोल्येविक सभासदों की प्रपील के प्रति प्रतिवाद कर रहे थे।

"दूमा प्रतिकाति का महा नहीं है," उन्होंने बड़े जोग से कहा।
"दूमा राजनीतिक पार्टियों के भीजूदा स्वयं में कोई हिस्सा नहीं ले रहीं
है। परन्तु ऐसे समय, जब देश में कोई वैध सत्ता नहीं है, सुस्यवस्था का
एक ही केन्द्र रह गया है— नगरपातिका का स्वायत्त भारतन। प्रमन पसंद
प्रावादी इस हुक्तीकत को मानती है; विदेशी दूतावास उन्ही दसावेवों को
मानते हैं, जिन पर नगर के मेयर के दस्तख़त हों। नगरपातिका का
स्वायत्त शासन ही एकमात्र ऐसा निकाय है, जो नगरिएकों के हितों की
पक्षा करने में समर्थ है—यूरोपीय दिसाग्र सिर्फ इसी स्थिति को स्वीकार्य
मानते हैं। नगर-प्रवासन उन सभी सगठनों को घात्रय देने के निये
कर्त-यवद्ध है, जो ऐसे बाध्यय से लाभ उठाने की इच्छा रखते है, और
इसिलिये दूमा प्रपने भवन के भ्रदर किसी भी बख़्वार के वितरण को रोक
नहीं सकती। हमारा कार्यक्षेत्र फैल रहा है, और यह धावश्यक है कि हमें
काम करने की पूरी छूट दो जाये भीर दोनों ही पक्ष हमारे प्रधिकारों को
विहाद करे...

"हम विल्कुल ही तटस्य है। जब युंकरों ने टेलीफ़ोन एक्सचेंज पर

क़ब्जा कर तिया था, कर्नल पोल्कोबनिकीव ने हुवम दिया कि स्मोल्ती के टेलीफ़ोन काट दिये आयें, परन्तु मैंने प्रतिवाद किया भौर ये टेलीफ़ोन काम करते रहे..."

इस बात पर बोल्ग्रेविक बेंचों से बिद्रूप की हसी प्रापी प्रौर दक्षिणपंषी देंचों से लानते भेजी गयी।

श्रेंद्रदेर कहते गये, "बौर फिर भी वे समझते है कि हम प्रतिकांति-कारों है, बौर वे हमारे ख़िलाफ जनता से रिपोर्ट करते हैं। वे हमसे हमारो प्राखिरों मोटर-गाईच्या छीन कर हमें परिवहन के साधमों से विचित कर रहे हैं। प्रगर नगर में प्रकाल पड़ा, तो इसमें हमारा कोई दोप न होगा। प्रतिवाह करना निरुपेक है..."

नगर-बोर्ड के बोस्केविक सदस्य कोबोर्ज ने इस बात में संदेह प्रगट किया कि सैनिक शांतिकारी समिति ने नगरपालिका की गाड़ियों को प्रपने प्रधिकार में ले लिया है। धगर यह बात सच भी हो, तो शायद किसी प्रनिधकत व्यक्ति ने नागहानी की सूरत में ऐसा किया होगा।

कोबीजेव ने आगे कहा, "नेयर महोवय कहते है कि हमें हरिगज दूमा को राजनीतिक सभा में नहीं वदलना चाहिये, लेकिन यहां मेन्सोविक या समाजवादी-कातिकारी सज्जन जो भी कहते हैं, वह सिवाय पार्टी प्रचार के और कुछ नहीं हैं। ऐस दूमा के दरवाजे पर वे बगावत के निये भड़काने बाले प्रपने गैरकानूनी अख़बार 'ईस्का' (चिनगारी), 'सोल्दाल्की गोलोस' श्रीर 'रवोचाया गाजेता' बाटते हैं। अगर हम बोस्नेविक भी धपने अख़बार यहां पर बाटने लगें, तो? लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूमा का सम्मान करते हैं। हमने नगरपालिका के स्वायत-शासन पर हमला नहीं किया है और न ही हम ऐसा करेंगे। लेकिन प्रापने मावादी के नाम एक अपील साया की है और हमें भी ऐसा करने का हक है..."

उनके बाद कैंडेट शिंगारेव बोलने के लिये खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के साथ कोई मेल नहीं बैठ सकता, जिन्हें बाकायेदा प्रम्मारोपण के लिये एटानीं जनरत्न के शामने लाया जा सकता है प्रीर जिन पर राजद्रीह के प्रपराघ के लिये साखिगी तौर पर मुकड़्या चलाया जाना चाहिये... उन्होंने दोवारा यह प्रस्ताव किया कि बोल्गेविक सदस्य दूता से निकाले जायें। परन्तु यह प्रस्ताव ध्रनिश्चित काल के लिये स्थितित कर दिया गया, क्योंकि इन सदस्यों के ख़िलाफ़ कोई व्यक्तिगत ग्रारोप न थे ग्रीर वे नगरपालिका-प्रशासन में सिकिय भाग ले रहे थे।

इसके बाद दो मेन्बेविक अंतर्राष्ट्रीयताबादियों ने उठ कर कहा कि बोल्बेविक सभासदों की अपील प्रत्यक्षतः दगा-फ्रसाद के लिये भड़काबा है। पिन्केविच ने कहा, "अगर जो भी बोल्बेविको के ख़िलाफ है, वह प्रतिकातिकारी है, तो मैं नहीं जानता कि कांति और प्रराजकता में बचा अंतर है... बोल्बेविक निरंकुण जन-साधारण की गरमजीवो का भरोसा नहीं कर रहे हैं; हमें सिवाय नैतिक वल के और किसी चीज का भरोसा नहीं है। हम दोनों पक्षों के वंगा-फ्रसाद और हिंसा के प्रति प्रतिवाद करेंगे, क्योंकि हसारा काम शांतपूर्ण हल बुढ़ निकानता है।"

नजार्येव ने कहा, "सङ्कों पर 'कठपरे में' शीर्यक से जो नोटिस चिपकायी गयी है, जिसमें जनता का मेन्शेविको प्रौर समाजवादी- क्रांतिकारियों का नाश करने के लिये बाह्यान किया गया है, एक ऐसा प्रपराध है, जिसे ब्राप बोल्शेविक लोग थी नहीं सकेंगे। ऐसी घोषणा से प्राप जिस चीज की तैयारी कर रहे है, उसके लिए कल की भीषण घटनायें एक प्रस्तावना भर है... भैंग हमेशा दूषरी पार्टियों से प्रापकी मुनाई मसालहत कराने की क्शेशिश की है, लेकिन इस बन्त मेरे दिल मे प्रापकें जिये डिकारत के लिया और कुछ नहीं है!"

यह मुनना नहीं था कि बोल्नेविक समासद उछल पड़े धीर उन्होंने बड़े गुस्से से इस बात का विरोध किया। दूसरी घोर से शोग हाय हिला हिला कर धीर गला फाड़ कर चिल्लाने लगे धीर उन पर लानतों की बीधार करने लगे...

हाँल के बाहर मेरी मुठभेड़ नगर इंजीनियर, मेन्सेविक गोम्बेर्ग फीर तीन-चार रिपोर्टरों से हो गयी। वे सब के सब बड़े लोश मे थे।

"देखा!" उन्होंने कहा। "ये पीदड़ हमसे कितना इरते हैं! उनकी यह जूरेत नहीं हुई कि दूमा सदस्यों को गिरफ़्तार करें! सैनिक वातिकारी सिमित की यह हिम्मत नहीं है कि इस भवन से सपना रुमिसार भेने! सरे, पात्र ही सदोवाया मार्ग की मोड़ पर मैंने देखा, एक लाल गार्ड एक सड़के को 'सोस्तास्त्री गोनोम' बेचने से रोकने की कोशिय कर रही पा। सड़के ने उमका मुह विद्वाने हुए टिसी-लि-मी की। औरन ही एक भीड़ वहां जूट यथी थ्रीर लोगों ने उस ठग का वही भुरकुस निकाल देवा चाहा। भाई थव बस चंद घंटों की बात है। अगर केरेन्स्की न आयें, तो भी इन लोगों के पास सरकार चलाने के लिये धादमी नहीं होंगे। बिल्कुल बेतुकी बात है! सुना है स्मोल्नी में वे आपस में ही लड़-झगड़ रहे हैं!"

मेरे एक समाजवादी-क्रांतिकारी दोस्त ने मुझे अलग ले जा कर कहा, "मुझे मालूम है उद्धार समिति कहां छिपी हुई है। क्या आप चलकर उनसे बात करना चाहते हैं?"

झूटपुटा हो गया था। शहर की जिन्दगी फिर बदस्तूर चनने लगी थी ∽दुकार्ने खुली थी, बितयां जल रही थी और सड़कों पर खासी भीड़-भाड़ थी, लोग धोरे धोरे बहस-मुबाहिसा करते चल रहे थे...

हम ६६, नेब्स्की मार्ग पर भाकर एक गलियारे से निकल कर एक ऐसे महाते में मा गये, जिसके वारों और ऊंची रिहायशी इमारतें थी। मेरे दोस्त ने २२९ नम्बर के एक फ्लैंट पर एक खास अंदाज से दस्तक दी। भीतर से धनकम-धनका और ठेला-ठेल की आवाज आई, श्रंदर का एक दरवाजा खटाक से बंद हमा. फिर वाहर का दरवाजा जरा-सा खला भीर उसमें एक स्त्री का चेहरा दिखाई पड़ा। एक लमहे तक गीर से देखने के बाद यह हमें अंदर ले गई - वह एक अधेड उस की स्त्री थी. जिसका चेहरा शांत, निर्विकार था। उसने छूटते ही कहा, "किरील, सब ठीक है!" खाने के कमरे में, जहां मेच पर एक समावार 'खद-खद' कर रहा था भौर डबल-रोटी और मछलियों से भरी रकावियां पड़ी थी, एक वर्दीपोश ब्रादमी पदों के पीछे से निकला और मखदूरों के कपड़े पहने हुए एक दूमरा बादमी एक छोटे से कमरे से निकला। उन्हें एक धमरीकी रिपोर्टर से मिलकर बड़ी ख़ुशी हुई। उन्होने काफ़ी रस लेते हुए कहा कि प्रगर बोल्येविकों ने उन्हें पकड़ लिया, तो उन्हें जरूर गोली मार दी जायेगी। वे अपना नाम बताने के लिये तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों ही समाजवादी-ऋतिकारी थे...

मैंने उनसे पूछा, "आप अपने अख़बारों में ऐसी झूठी ख़बरें क्यों छापते हैं?"

वर्षीपोश्च क्रफ़सर ने इ्स बात पर नाराज हुए बिना जवाब दिया, "हां, मैं जानता हूं। सेकिन हम क्या कर सकते हैं?" उसने घपने कंछों को जुम्बिश दी। "ग्रापको मानना होगा कि हमारे लिये यह जरूरी है कि हम लोगों के अन्दर एक ख़ास तरह का मिजाज पैदा करें..."

दूसरे धादमी ने बीच में ही टॉक कर कहा, "यह बोल्गेविकों का दुस्ताहस मात्र है। उनके बीच कोई बुद्धिजीवी नहीं है... मंत्रालय काम करने के लिये तैयार नहीं होंगे... रूस एक शहर ही नहीं, एक पूरा देश हैं... यह समझते हुए कि वे चंद रोज से ज्यादा ध्रपने पैर टिकाये नहीं रह समझते हुए कि वे चंद रोज से ज्यादा ध्रपने पैर टिकाये नहीं रह समझते हुए के सेला किया है कि हम उनके विरोध की सबसे प्रवस मित्र को, केरेस्की की सहायता करने भीर सुख्यवस्था पुन.स्थापित करने में मदद पहुंचायेंगे।"

"बहुत ग्रन्छी बात है," भैने कहा, "नेकिन ग्राप लोग कैडेटों के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं?"

नकती मजदूर ने निष्कपट मुसकरा कर कहा, "सच कहा जाये, तो वात यह है कि इस पड़ी जन-साधारण बोल्योंबिकों के पीछे हैं। इस समय हमारे पीछे कोई नहीं है। हम थोड़े से भी सिपाहियों को जुटा नहीं सकते। हमे हिवयार भी सुलम नहीं हैं... एक हद तक बोल्योंबिकों की बात सही है; इस पड़ी रूप में वो ही पार्टियों ऐसी है, जिनमें कुछ ताक़त हैं—बोल्योंबिक और प्रतिक्रियाबादी, जो सब के सब कैडेटों का दामन पक इस हम बोल्योंबिक हमें र के इस पारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दर ससल हम कील्योंबिकों की चकताचूर कर लेंगे, हम कैडेटों को ख़बर लेंगे..."

"क्या बोल्शेविकों को नयी सरकार में लिया जायेगा?"

जतने प्रपना सिर खुनलाते हुए कहा: "यह एक समस्या है। कहने की जरूरत नहीं कि प्रगर उन्हें नहीं लिया जाता, तो वे सायद फिर यहीं काड दुहरामें। बहरसूरत सविधान सभा में, यानी प्रगर सविधान समर होती है, उन्हें क्षक्ति-संतुतन प्रपने हाथ में रखने का मौका मिलेगा।"

"मौर फिर इसके साथ हो," समाजवादी-क्रांतिकारी प्रफसर ने कहा, "नये मंत्रिमंडल में कैंडेटों को भी भ्रामिल करने का सवाल पैदा होता है, भौर उन्हों कारणों से होता है। भ्राप जानते है, कैंडेट सम्मूच संविधान सभा नहीं चाहते – भगर इस समय बोल्लेविकों को मंटियामेंट किया जा सकता है, तो जिल्हुल ही नहीं चाहते।" उसने प्रपना सिर हिलाया। "हम रूसियों के लिये राजनीति एक बसा है। राजनीति प्राप ग्रमरीकी लोगों की पृष्टी में पड़ी है—श्राप ब्राजीवन इस खेल को खेलते रहे हैं। लेकिन हम ? श्राप जानते ही हैं, हमें कुल वाल मही तो हुगां!"

"केरेन्स्की के बारे में आपका क्या ख्याल है?" मैंने पूछा।

"श्रोह, प्रस्थायी सरकार के सारे पाप केरेन्स्की के सिर है," दूसरे प्रादमी ने जवाब दिया। "केरेन्स्की ने खूद हमें पूंजीपति वर्ग के साथ संश्रय मंजूर करने के लिए मजबूर किया। प्रगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया होता, जैसा करने की उन्होंने धमकी दी थी, तो इसका अर्थ होता संविधान सभा के केवल सोलह हुएते पहले मिल्रमंडल का एक नया संकट, और हम इस संकट से बचना चाहते थे।"

"लेकिन बहरसूरत बात तो वही हुई, क्यों?"

"जी हो, लेकिन हमें क्या मालूम या कि ऐसा होगा। उन लोगों में, केरेन्स्नो और अन्तिस्त्रेव जैसे लोगों ने हमे चक्कमा दिया। गोस्स कुछ प्रधिक उप विचारों के हैं। लेकिन सच्चे कातिकारी चेनींव है प्रीर मैं उनके साथ हूं... यही देखिये, लेनिन ने प्राज ही संदेश भिजवाया है कि प्रगर चेनोंव मंत्रिसंडल में प्रवेश करें, तो उन्हें कोई धापित न होगी।

"हम भी केरेस्की सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन हमने यह बेहतर समझा कि संविधान सभा का इंतचार किया जाये... जब यह मामला गुरू हुमा, में बेरिलेबिकों के साथ था, लेकिन मेरी पार्टी को केन्द्रीय समिति ने सर्वसम्मति से बोर्लेबिकों का साथ देने के खिलाफ़ फ़ैसला किया — फिर में भला क्या कर सकता था? सवाल पार्टी के मनुशासन का था...

"बोल्मीविक सरकार हुमता भर के धंवर ही टुकड़े हुकड़े हो जायेगी।

पगर समाजवादी-कातिकारी वस धलग खड़े होकर इंतबार कर सकें, तो

सरकार उनकी होती में था टपकेगी। तेकिन धगर हम हमता भर इंतबार

करें, तो देग में इतनी. प्रधिक विश्वंधलता केंन जायेगी कि जर्मन

साम्राज्यवादी जीत कार्येगे। इसी तिये बावजूद इस बात के कि तिपाहियों

की केवन दो रेजीमेंटों ने हमारा समर्थन करने का बचन दिया, हमने

प्रपना विद्रोह गुरू कर दिया और थव ने भी हमारे खनाफ़ हो गये हैं...

प्रव हमारे साथ केवल युंकर हो बच रहे हैं..."

"लेकिन कप्जाक - वे ग्रापके साथ नही है?"

ग्रफ़सर ने ठंडी सास लेकर कहा, "वे तो ग्रपनी जगह से हिले भी नहीं। पहले उन्होंने कहा कि ग्रमर पैदल सिपाही उनकी पुस्त में हों, तो वे मैदान में ग्रावेगे। फिर यह कहा कि उनके ग्रादमी केरेन्स्नी के साथ है ग्रीर वे ग्रपना कत्तंब्य पूरा कर रहे हैं... उन्होंने यह भी कहा कि करंजाकों पर हमेशा यह इन्जाम समाया गया कि वे जनवाद के पुर्तनी दुस्मन हैं... उनकी ग्राविदी बात थी, 'बोल्शेविकों ने वादा किया है कि वे हमारी जमीनों को नहीं छोनेगे, तिहाजा हम तटस्थ ही रहेंगे।'"

जब यह बातचीत हो रही थी, लोग बराबर मा-जा रहे थैउनमें से मिकाश मफ़सर थे, लेकिन उन्होंने मपनी बर्दियों से विक्ते चीप
हाले थे। हम उन्हें बराठे में देख सकते थे भौर उनकी माहित्ता गगर
पुरजीग बातचीत की भनक भी हमारे कानो में पढ़ रही थी। कभी कभी
माधे सरकाय हुए पदों से हमें एक बरवाबे की झतक मिलती, जो
गुस्सव्याने में युसता था, जहां कनंत की वर्दी पहने दोहरे शरीर का एक
मफ़सर माराम से कभोड़ पर बैठा मपने पुटनों पर एक पैड रखे हुछ निय
रहा था। मैंने पहचाना यह पेत्रोयाद के भूतपूर्व कमाइंट कनंत
पोक्लोबनिकीय थे, जिनकी गिरफ़्तारी के लिये सैनिक कातिकारी समिति
मृहमाना इनाम दे सफती थी।

"हमारा कार्यक्रम?" अफ़सर ने कहा। "यह है हमारा कार्यक्रम?
भूमि भूमि समितियों के हवाले की जाये। अबदूरों को उद्योग के नियन्त्रण
में पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाये। शांति का बेचक एक ओरहार प्रीपाम
हाँ, लेकिन वैसा अन्दीमंदम नहीं, जीसा बोल्सेक्किं ने दुनिया को दे अाला
है। बोल्सेकिं ने जन-साधारण से जो बादे किये हैं, वे उन्हें बाहर सो
वचा-देग के घदर भी पूरा नहीं कर सकते। हम उन्हें करने नहीं देंगै...
उन्होंने विभानों का समर्थन पाने के लिये हमारा भूमि-कार्यक्रम चूरा निमा।
यह गरानद वेदमानी है। घनर उन्होंने सिन्धान सभा के निये इंतबार किया
होता..."

"सर्विधान मधा को बान बेनूद है!" दूसरे धक्रसर ने उसकी बाउ काट कर कहा। "धमर बोहनेविक यहा पर समाजवादी राज्य कायम करनी पार्ट है, तो हम उनके साथ मिनकर किमी भी मुस्त में काम नहीं कर सकते! केरेन्स्की ने एक भयंकर भूल की। उन्होंने जनतन्त्र की परिषद् में यह एलान कर कि उन्होंने बोल्लेविकों की गिरफुतारी का हुक्म दिया है भ्रमना इरादा उनके ऊपर जाहिर कर दिया..."

"लेकिन इस बन्त झाप क्या करने का इरादा कर रहे हैं?" मैंने पूछा।

दोनों भ्रादमी एक दूसरे का मुंह देखते रह गये। एक ने कहा, "चंद दिनों के भंदर ही भ्रापको मालूम हो जायेगा। भगर मोचें के काफ़ी सिपाही हमारी भोर होते हैं, तो हम बोल्येविकों के साथ समझौता नहीं करेगे। नहीं तो हमें शायद समझौता करने के लिये मजबूर होना एक़े..."

वहा से फिर नेब्स्की साम पर साकर हम उछल कर एक ट्राम-गाड़ी में चढ़ गये, जो लोगो से ठसाठस भरी थी और जिसके पावदान बोस से सुक गये थे और जमीन के साथ रणड़ खाते थे। गाड़ी चीटी की चाल से कतती, चीखती-कराहती स्मोल्नी का लम्बा फासला तय कर रही थी।

जब हम बहां पहुंचे, साफ़-सुपरे, छोटे क़द के धौर दुबले-पतले मेश्कोप्सकी चितित भाव से नीचे जतर रहे-थे। उन्होंने हमें बताया कि मसालयों की हड़ताल अपना रंग दिखा रही थी। उदाहरण के लिए, जनकिमसार परिपद् ने गुप्त सिध्यों के प्रकाशन का बादा किया था। लेकिन से सिध्यों कि कर्मचारी के बाजें में है बहु, नेरातीब, ग्रायब हो गया है और अपने साथ दस्तावेजों को भी सेता गया है। कहा जाता है कि ये दस्तावेजों ब्रिटिश दूताबास में छिपा दी गई है...

लेकिन इन सबसे बुरी चीज बैकों की हड़दास थी। "क्परे-पैसे के बिना हम बिक्कुल साचार है," मेन्जीत्स्की ने कहा। "रेल मजदूरों, डाक-तार कर्मचारियों की तनखाई देनी है, मगर कैसे दी जायं... बैक बंद हैं प्रीर जिस राजकीय बैक के हाथ में परिस्थिति की कुजी है, वह भी बद है। इस में सभी बैक-स्तकों को काम ठप कर देने के लिए पूस दी भयी है..

"लेकिन लेनिन ने हुक्म जारी किया है कि राजकीय कै के तह तहयुग्नों के दरवाओं को डाइनेमाइट से उड़ा दिया जाये और प्रभी अभी एक आर्जाप्त निकली है, जिससे प्राइंबेट वैंकों को कल ही खुलने का हुक्म दिया गया है, नहीं तो हम उन्हें खुद्ध-स्नुद खोल डातेंगे!" "लेकिन कज्जाक — वे ग्रफसर ने ठंडी सांस : भी नहीं। पहले उन्होंने कहा तो वे मैदान में ग्रावेंगे। फिर

हैं ग्रीर वे ग्रपना कर्त्तव्य पू करुंजाकों पर हमेशा यह इल्जा

दुष्टमन हैं... उनकी म्राख़िरी ६ वे हमारी जमीनों को नहीं छो

जब यह बातचीत हो जनमं से मिथिकाश झफ़सर थे, हे बाते थे। हम उन्हें बरोठे में दे पुरजीय बातचीत की मनक भी ह साधे सरकाये हुए पर्वों से हमें मुस्तवाने में खुतता था, जहां क

भ्रफ़सर माराम से कमोड पर बैठा !
रहा था। मैंने पहचाना यह
पोल्कोवनिकोव थे, जिनकी गिरफ़्त

मुंहमांगा इनाम दे सकती थी। "हमारा कार्यक्रम?" श्रक्तसर भूमि भूमि समितियों के हवाले की

में पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाये। हो, लेकिन वैसा मत्टीमेटम नहीं, है। योत्गीवकों ने जन-साधारण से बना-देश के मदर भी पूरा नहीं व जन्होंने विसानों का समर्थन पाने के यह सरागर बेदमानी है। मगर उन्हें

होता..."
"सर्विधान सभा को बात के काट कर कहा। "धगर बोस्तेविक पाहते हैं, तो हम उनके साथ मिस् ममें वस तीन वहन छोटी सी वाते चाहते हैं: १. हम सत्ता का परित्याग रे; २. सिपाहियो को लड़ाई चलाते जाने पर ग्रामादा करे; ३. किसानों ो जमीन की बात भूल जाने के लिये तैयार करें..."

लेनिन दो मिनट के लिये वहां ग्राये - समाजवादी-कातिकारियों के गरोपों का उत्तर देने के लिये।

"वे हमारे ऊपर यह ब्रारोप लगाते हैं कि हमने उनके भूमि-कार्यक्रम ही चुरा लिया है..." उन्होंने कहा, "धगर ऐसी बात है, तो हम उनके सामने सिर झकाते है। हमारे लिये यह कार्यक्रम काफ़ी धच्छा है..."

इस प्रकार मोटिंग वड़े जोरशोर से चलती रही - एक नेता के बाद दूसरा नेता प्राता ग्रीर लोगो को व्योरे के साथ समझाता, जोश दिलाता घीर वहस करता; एक सिपाही के बाद दूसरा सिपाही, एक मजदूर के बाद दूसरा मजदूर खड़ा होता थीर धपने दिल का गुवार निकालता, प्रपने मत की बात सुनाता ... सुनने वाले लोग बराबर बदलते रहते - कुछ जाते, तो उनकी जगह कुछ नये था जाते। वक्तन्-फवक्तन् लोग माते भार नीयते - फला या फला दस्ते के लोगों को मोर्चे पर जाना है। दूसरे ख़लास हुए या जड़मी हुए, या हथियारो और माज-मामान के लिये स्पील्नी ग्राये सिपाही मुड के मुड भीतर घाते...

तीन वजे थे ग्रीर रात दलने को ग्रा रही थी, जब सभा-मंडल से नलते हुए हमने देखा कि सैनिक क्रातिकारी समिति के यधिकारी गोल्समान बेतहामा दौड़ते हुए वहां भाये - उनके चेहरे पर अपूर्व दीप्ति थी।

"गब कुछ ठीक है," उन्होंने भेग हाथ अपने हाथ में लेते हुए बड़े जोग में कहा। "मोर्चे में तार ग्राया है, केरेस्की को चकनाचूर कर दिया गया! यह देखिये!"

उन्होंने हमारी धोर एक पूर्वा बढ़ाया, जिस पर पेमिल से जल्दी जल्दी कुछ पमीट कर लिखा गया था, और फिर यह देख कर कि हम उसे पढ़ने में प्रममर्थ है, उन्होंने जोर ने धाराप्रवाह पहना गर किया:

पूरकोबी, मैनिक स्टाफ, रान २.९० वर्जे।

.. ३०~३१ धक्तूवर की रात इतिहास में सदैव धकित रहेगी। काति की राजधानी के खिलाफ प्रतिप्रातिकारी मेनाओं को लेकर धावा बोलने पेत्रोग्राद सोवियत की मीटिंग पूरे जोर पर थी, वहां हथियास्बद लोग भरे हए थे, और जोत्स्की रिपोर्ट दे रहे थे:

"क्जबाक कास्नोथे सेलो से पीछे हट रहे हैं" (बोर की उल्लासपूर्ण तालिया), "लेकिन लड़ाई ग्रभी शुरू हो हो रही है। पूल्लोबो मे जबरस्स लड़ाई हो रही है। जितने भी सैनिक दस्ते मिल सकें, उन्हें जल्द से जल्द वहां भेज देना चाहिये...

"मास्को की खबर अच्छी नही है। क्रेमलिन मुंकरों के हाथ में है स्रोर मजदूरों के पास हथियारों की कभी है। वहां क्या फ़ैसला होता है।

यह पेन्नोग्राद पर मुनहसर है।

"मोर्चे पर भाति तथा भूमि की साज्ञान्तियां बड़ा जोश पैदा कर रही है। कैरेन्स्की खाइयों में पेकोशाद के बारे में मनगढ़त किस्से फैला रहे हैं कि पेकोशाद जल रहा है और खून से नहा रहा है, कि धौरते धौर बच्चे बोल्येविकों के हाथों मारे जा रहे हैं। लेकिन कोई उनकी बात मानता नहीं...

"'म्रोलेग', 'म्रबोरा' और 'रेस्पूब्लिका' नामक कूजर-पोत नैवा में संगर डाले हुए हैं, उनकी तोपें नगर के प्रवेश-मार्गों की ओर सीमी

कर दी गई है..."

"ग्राप वहा लाल गाडों के बीच क्यों नही जाते?" एक कर्कन ग्रावाज ग्राई।

"मैं जा ही रहा हूं!" लोल्की ने जवाय दिया और मंच से उतर प्राये। उनका चेहरा हस्त मामूल से कुछ ज्यादा जर्द था। वह उत्साही मित्रों से पिरे हुए कमरे से जल्दी जल्दी वाहर निकल गये, जहां एक मोटर-गाड़ी

उनका इतजार कर रही थी।

जनके बाद कामेनेव बोले और उन्होंने मेल-मिलाप सम्मेलन की कार्रताइयों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मेन्सेविकों ने युद्ध-विराम के लिए जो धर्ले पेस की थी, उन्हों हिकारत के क्षाय ठुकरा दिया गया है। रेल मबदूर यूनियन की साधायों तक ने ऐसे प्रस्ताय के ख़िलाफ़ बोट दिया है...

"भव जब हमने सत्ता पर प्रधिकार कर लिया है पौर प्रप्रतिहर्त गति से पूरे रूस को सर कर रहे हैं," उन्होंने चोर देकर कहा, "वे ममें वस तीन बहुत छोटी सी बाते चाहते हैं: १. हम सत्ता का परित्याग गरें; २. सिपाहियों को लड़ाई चलाते जाने पर ग्रामादा करें; ३. किसानों तो जमीन की बात भूल जाने के लिये तैयार करें..."

लेनित दो मिनट के लिये वहां आये – समाजवादी-क्रांतिकारियों के प्रारोपों का उत्तर देने के लिये ।

"वे हमारे ऊपर यह ग्रारोप लगाते है कि हमने उनके भूमि-कार्यकम को चुरा लिया है..." उन्होंने कहा, "ग्रगर ऐसी बात है, तो हम उनके सामने सिर झुकाते हैं। हमारे लिये यह कार्यक्रम काफी घच्छा है..."

इस प्रकार मीटिंग बड़े जोरकोर से जनती रही - एक नेता के बाद दूसरा नेता माता और नोगों को व्योरे के साथ समझाता, जोश दिलाता भीर बहस करता; एक सिपाही के बाद दूसरा सिपाही, एक मजदूर के बाद दूसरा मजदूर खड़ा होता और अपने दिस का गुवार निकासता, अपने मन की बात सुनाता ... मुनने वाले लोग बरावर बदलते रहते - कुछ जाते, तो उनकी जगह कुछ नये मा जाते। वक्तन्-फक्तना नोग म्नाते भी सीधते - फला या फला दस्ते के लोगों को मोर्च पर जाना है। दूमरे ख़लास हुए मा जम्मी हुए, या हिथ्याने और माजन्मामान के लिये स्मोलनी म्राये सिपाही सुड के झुड भीतर माते ...

तीन वर्षे थे और गत बनने को बा रही थी, जब सभा-मंडल से ननते हुए हमने देखा कि सैनिक कातिकारी समिति के अधिकारी गोल्समान बैतहागा दौडते हुए वहा आये ~ उनके नेहरे पर अपूर्व दीप्ति थी।

"सब बुध ठीक है," उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बड़े जोग में कहा। "मोर्जें में तार बाया है, केरेन्स्की की चकराजूर कर दिया गया! यह देखिय!"

उन्होंने हमारी और एक पुत्री बढ़ाया, जिस पर पेसिल से जल्दी जल्दी कुछ पमीट कर निष्का गया था, और फिर यह देख कर कि हम उसे पढने में अमक्पर्य है, उन्होंने जोर से धाराअवाह पढना जूम किया:

पूल्नोबो, मैनिक स्टाफ, रान २.९० वर्जे।

२०-२९ अक्तूबर की रात इतिहास में सदैव प्रकित रहेगी। क्रांति की राजधानी के ज़िलाफ प्रतिप्रातिकारी नेताओं को लेकर धावा बोलने की केरेस्की की कोशिश निर्णायक रूप से विफल कर दी गई है। केरेस्की पीछे हट रहे हैं श्रीर हम श्रागे वढ़ रहे हैं। पेज़ोग्राद के सिपाहियों, मत्ताहं। श्रार मजदूरों ने विखा दिया है कि वे हाथ में हिष्यार लेकर जनवाद की इच्छा श्रीर प्रभुता को लागू कर सकते हैं श्रीर करेगे। पूंजीपति वर्ण ने श्रातिकारी सेना को विलग करने का प्रयत्न किया। केरेस्की ने करवाकों की शावित से उसे खड़ित करने का प्रयत्न किया। दोनों योजनामें दयनीय रूप से विफल हुई।

मजदूर तथा किसान जनवाद की प्रभुता के महान् विचार ने तेना की पातों को एकजूट किया थीर उसके सकल्प को दृढ़ बनाया। धाज वे पूरे देश को इस बात का विश्वास हो जायेगा कि सोवियतों की सत्ता कोई क्षणिक सत्ता नहीं है, बरन् वह एक घटल वास्तविकता है... केरेल्की की हार जनीदारों की, पूजीपतियों की धीर सामान्यतः कौनींलोवपियों की हार जनता के शांतिपूर्ण, स्वतव जीवन, भूमि, रोही धीर मत्ता के धीधकार पर मुहर लगा देशों है। घपने वीरत्वपूर्ण गरेही में पूलकोवो-दम्त ने, मजदूरों और किसानों की कार्ति के ध्येय को प्रवत्त किया है। धव पीछे की थीर लाँटा नहीं जा सकता। हमारे सामने तथर है, बाधाये है, क्वांनिया है, परन्तु हमारा रास्ता साफ है धीर हमारी विजय निश्चत है।

प्रतिकारो स्म तथा सोवियत सत्ता कर्नन वाल्डेन की कमान में लड़ने बाले पूल्कांबो-दस्ते पर गर्व कर सकती है। युद्ध में बीरगति पाने बाले सैनिक प्रमर हैं! कार्ति के योदा, जनता के प्रति निष्ठा रखनेवाने मैनिक प्रांत प्रफ्रमर गाँगवान्वित हैं!

भारिकारी समाजवादी हम, जनता का सम जिल्हाबाद! परिषद् की खोर मे

न वोत्स्की, जन-कमिमार

रनामेन्स्की चौक में माड़ी में बैठे घर जाते हुए हमने निकोनार्क रेनचे-स्टेशन के सामने एक घसाधारण प्रकार की श्रीड़ देखी। कई हवार सल्लाह, जिनके बीच सर्वानें चमक रही थी, वहा इकट्टे थे। स्टेशन की मीढियो पर खड़ा विक्जेल का एक सदस्य उनसे विनम्रता से कह रहा था:

"साथियो, हम ग्रापको मास्को नहीं ने जा सकते। हम तटस्थ है। हम किसी भी पक्ष के सैनिकों को नहीं ने जाते। हम ग्रापको मास्को नही

त्रे जा सकते, जहा सभी से भयानक गृहयुद्ध छिड़ा हुआ हे..." चीक मे भरी उत्तेजिन भीड़ उस झादमी पर वरस पड़ी। मल्लाह

चाक म भरी उत्तीजन भोड़ उस ब्रादमी पर वरस पड़ी। मल्लाह ग्रामें दर्तने लगे। यकायक स्टेशन का एक दूसरा फाटक खुल गमा, उसमें दो या तीन बेकमेन, एक फायरमैन ब्रोर एकाध ब्रौर ब्रादमी खड़े थे।

"इधर ब्राइये, साथियो!" उनमें से एक ने चिल्ला कर कहा। "हम ग्रापको मास्को ले चलेंगे या ब्लादीबोस्तोक या ग्राप जहां भी चाहें वहां! इन्कलाव जिन्दाबाद!"

# नौवां ग्रध्याय विजय

## पहला ग्रादेश

### पुल्कोदो-दस्ते के सिपाहियों के नाम

#### १३ नवंबर १६९७, मवेरे ६.३८ वजे

मप्त नड़ाई के बाद पूल्कोबो-दस्ते के सिपाहियों ने प्रतिकातिकारी सेनामों को बिल्कुल ही खदेड़ दिया; वे अपने स्थानो से अस्त-व्यान भाग खड़ी हुई घीर स्मारकाये सेलो की आड़ में पाब्लोव्क डितीय और गताबिता की प्रोर पीछे हटी।

हमारे मागे वहें हुए दस्तों ने त्सारस्कोये सेलों के उत्तर-पूर्वी छोर भ्रोर म्रोनकान्द्रोध्नकाया स्टेशन पर कब्बा कर निया। कोलपिनों का दस्ता हमागे वायी भ्रोर था शोर शान्तोंचे नेलों का दस्ता दायी म्रोर।

हमार्ग वाया श्रीरं थी श्रीरं शास्त्राचे गली को दस्ती दाया श्रीरं। मैंने पूस्त्रोबों की सेना को श्रादेण दिया कि वह स्मारस्कोये सेनी <sup>प्</sup>र कट्या कर ले, उसके प्रदेश-मार्गों की, खाम नौरं पर गानविना की श्रीरं

ते मार्ग की मोर्चावदी करें। मेंन यह भी धादेज दिया कि वह धागे वह कर पाज्नोस्कोंने पर क्टना कर ने, उमके दक्षिण की धोर मोर्चावदी करे धोर देनों स्टेनन तक रेसचे साहत धार्म हाथ भे कर है। सैनिको के लिए श्रावश्यक है कि उन्होंने जिन स्थानों पर कब्जा किया है, उनको खाइयां खोद कर श्रीर बचाव की ऐसी दूसरी तामीरें कर सुदढ़ करने के लिए सभी उपाय करें।

उनके लिए आवश्यक है कि वे कोलपिनो और कास्नोये सेलो के दस्तों के साथ और पेक्षोग्राद की रक्षा के लिए नियुक्त मुख्य सेनापित के स्टाफ़ के साथ भी घनिष्ठ संपर्क स्थापित करें।

हस्ताक्षरित ,

केरेन्स्की की प्रतिकातिकारी सेनामों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली सभी सेनामों के मुख्य सेनापित,

लेएटीनेट-कर्नल मुराव्योव

भंगलवार, सुबह । लेकिन यह हो क्या गया? अभी दो ही रोज पहुले पेलोद्राद के इर्द-गिर्द नेतृत्वहीन सिपाहियों के सुब के झुड देमकसद, वेसरोसामान पूम रहे थे — उनके पास रसद-पानी न या, तोंपें न थी, न कोई मोजना ही थी। अनुकासनहीन लाल गाडों और वगैर अफ़सरों के सिपाहियों के इस विसंगिटित समुदाय को किस चींच ने एक सुब में बांफ करे को एक सेना का रूप दिया था, जो स्वयं अपने निर्मादित हाई कमान के बसानुवर्ती थी और जो इतनी तपी हुई थी कि तोपों और कज़ाक युइसवारों के हमने का मुकादला कर सकी और उसे पूर पूर कर सकी?

विद्रोही जनता से कुछ ऐसा गुण है कि वह पुरानी सैनिक नजीरों को बरतरफ कर देवी है। इस संबंध में फ़ांसीसी कौति की फटेहान सेनाम्में को नास्मी और वेहकेमवुंगं की विजयी सेनामों को न्यूनाम नहीं जा सकता। सोवियत सेनाओं के विजया बुंकरों, करडाओं, प्रमीदांगं, ममीराबांसें, प्रमुद्ध सभाइवों का भारी जमाब था न बार का नया ग्रवतार हो रहा था, जारकाही की खुंकिया पुलिस मोखाना की ग्रीर माइवेरिया में जेन और काता पानी को बेहिया फिर मड़ी जा रहीं थी। करर से

<sup>°</sup> २० सितम्बर १७६२ को हुई याल्मी की गृतिहासिक सड़ाई से कास की कार्तिकारी सेना के वालंटियर दस्तों ने प्रतिवाई गीनक टुकड़ियों को, वो पेरिस की घोर वढ़ रही थी, हुंग दिया धीर उन्हें थोछ हटने पर ॥

जर्मनों का सर्वेव्यापी, भीषण खतरा था... कार्ताइल के शब्दों में, विजय का क्रयंथा "अनंत देवत्व तथा स्वर्णयग!"

इतवार की रात सैनिक क्रांतिकारी सिमिति के किसार लड़ाई के मैदान से निराझ लीट रहे थे। पेत्रोद्याद की गैरिसन ने धपनी पांच सादिमियों की—दो अफसरों और तीन सिपाहियों की—सिमिति, धपनी सैनिक स्टाफ़ निर्वाचित किया, जिनके बारे में साधिकार यह घोषणा की गर्मी कि वे प्रतिकाति के कलुप से सर्वधा मुक्त है। कमान भूतर्य प्रतिस्थाति के कलुप से सर्वधा मुक्त है। कमान भूतर्य प्रतिस्थावारी कर्नत मुराब्योव के हाथ में थी, जिनकी कारगुखारी के वारे में शक नथा, विकित कर भी जिनके उत्तर कड़ी नवर रखना खरूरी सी शिक दस्तों में प्रतिक दस्तों की गठन किया गया, और जैसे जैसे भटके हुए सिपाही बारों घोर से ब्रा माकर हन दस्तों में शामिल होने लगे, उनका धाकार बढ़ने लगा। सिपाही, मल्लाह, लाल गार्ड, रेजोमेंटों के हिस्से, पैदल सिपाही, युइसवार धौर तोपख़ाने—ये सब धाकर इन दस्तों में मिल गये थे। उनमे कुछ बक्टरबंद गाड़ियां भी शामिल हो गई थी।

पौ फटी और फेरेन्स्की के करवाकों की गस्ती टुकड़ियों के साथ इन सिपाहियों का सामना हुमा। छिटफुट गोलियां चली और मात्मसम्प्रण करने को कहा गया। बीहड़ मैदान में ठंडी ख़ामोश हुना में लड़ाई की मानाव में कि निपी और पह मानाव अपने छोटे छोटे मानावों के सामों भीर बैठे दंतवार करते हुए शुड के जुन्मुम्त्र सिपाहियों के कानों में पड़ी... अच्छा, तो लड़ाई गुरू हो रही है! और ये सिपाहित लड़ाई के मैदान की तरफ

किया। १७६४ में वेदसेमबुर्ग की लड़ाई में फासीसी कातिकारी सेना ने , जिसकी कमान वास्तव में सेंट-जुस्त के हाथ में थी, ब्रास्ट्रियाई सेना को दूर कर दिया भीर उसे फ़ास की सीमाओं से पीछे खदेड़ दिया। – सं०

<sup>&</sup>quot;मुराब्योब दुनमूल राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे। सोविवतों की मोर माने से पहले उन्होंने "विजय पर्यंत मुद्ध" के नारे का समर्थन किया। कोनीलोव विद्योह के दौरान उन्होंने बायपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की साम साठ-गाठ की। बाद में वह सोवियत सत्ता के मनुमों की मोर हो गये। – संo

बढ़े। सीघे राजमार्गों से आ रहे मजदूरों ने अपने कदम बढ़ाये... इस प्रकार धाकमण के प्रत्येक बिंदु पर कुद्ध भानवों के झंड अपने आप बदुर गये, जहां पहुंचते ही किमतारों ने उनका स्वागत किया, उन्हें खास खास जगहों में तैनात किया और बताया कि उन्हें नया काम करना है। यह उनकी प्रपनी लड़ाई थी, अपनी दुनिया के लिये उनकी लड़ाई और जिन अफ़सरों के हाथ में कमान थी, वे उन्हों के दारा चुने गये थे। इस घड़ी असंबय इच्छायें एकाकार होकर एक इच्छा में वदन गयी थी।

इस लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया, उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार मस्लाह तब तक दनादन गोलियां चलाते रहे, जब तक कि उनके कारतृत चुक नहीं गये थोर किर वे दुरमन के ऊपर एकवारगी टूट पढ़े; किस प्रकार मामूली मज़दूर, जिन्हें लड़ाई का कोई इस्म न या, हमला करते हुए करवाक पुड़सवारों पर लगटे, उन्हें उनके थोड़ों से खीजकर नीचे गिरा दिया; किस प्रकार अनाम जनता के दल के दल पुप्प झोटे में रणखेल के चतुर्विक जुट कर तुकान की तरह उठे और शत् के ऊपर छा गये... सोमवार को आधी रात होते होते करवाकों के पैर उखड़ गये और वे प्रपान तोपखाना पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए। सर्वहारा सेना दूर तक फैले हुए उकड़-खाबड़ मोर्चे पर आये बड़ी और देखते देखते त्यास्कोये सेना में उमझ पड़ी। दुश्मन को इतना भी सौका न मिला कि वह उस बृहत् सरकारों रेडियो स्टेशन को नष्ट कर सके, जिससे इस समय स्मोल्लो के किससार दुनिया को सलकार लनकार कर प्रपनी विजय-गाया, अपनी प्रशस्तार प्रसारित कर रहे थे...

### सभी मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के नाम

१२ नवस्यर की स्तारस्कोय तेलो के पास खूरेज लड़ाई में कार्तिकारी तेना ने केरेस्की और कोर्नीलोव की प्रतिकातिकारी सेना को हरा दिया। कार्तिकारी सरकार के नाम पर मैं सभी रेजीमेटों को म्रादेण देता हूं कि वे कार्तिकारी जनवाद के बलुओं पर हमला वोल दें फ्रीर केरेस्कों की गिरफ्तार करने के लिये सभी उपाय करे और ऐसे किसी भी

दुस्साहसिक कार्य का विरोध भी करे, जिससे कार्ति की उपलब्धिक स्रोर सर्वहारा की विजय खनरे में पड़ सकती हो।

कातिकारी मेना जिन्दाबाद !

मुराव्योव

प्रातों से खबरे...

सेवास्तोषोल सं स्थानीय सोवियत ने शासन-सूत्र प्रपत्ने हाथ में वे निया है, बन्दरगाह से मीजूद जगी जहाजो के मल्लाही की एक विशाव गभा ने प्रपत्न बक्तरणे को मजबूर किया कि वे उनके साथ कदम मिला कर नयी सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ थे। नीजनी नोबगोरोद नगर मीबियत के हाथ में है। कजान से पावर प्राची कि वहा सड़को पर तकार्ष हो रही है—एक प्रोर बोस्बेविक गैरियन, दूसरी थोर युंकर लोग धीर एक तील्लाना द्रिगेड...

मास्कों में फिर एमामान लडाई छिड गयों थी। कैमलिन ग्रीर नगर के मध्य भाग पन युंकरों ग्रीर मफेंद्र गाडों का क्रवजा था, जिनगर सैनिक कातिकारी समिति के निपाही बारों ग्रीर से छाना मार रहे थे। सीविवाद तोपखाना स्कोबेलेब चौक में बैठाया गया था ग्रीर वहा से नगर हुमा-भवन, कलबटरी तथा मेट्रांपोल होटल पर गोलावारी की जा रही थी। सेरस्काचा साथ निकीस्काचा सडकों के परश्यर खाइयों ग्रीन वैरिकेडों के लिए खाइ डांन गये थे। वड़े बढ़े बैकों ग्रीर कोठियों बानी जगहों पर मगीनगानों में गोलियों की बीछार की जा रही थी। बित्तमा गुल थी, देलीफोन काम नहीं कर रहे थे। गहर की श्रावादी का पूजीवादी हिस्सा तहुखानों में छिप गया था... ताजा समाचार-बुंबिटन के श्रनुसार सैनिक कार्तिकारी समिति ने गार्वजनिक गुरका समिति को श्रद्धीमंटम देकर गांग की थी कि वे क्रेमलिन छोड़ दें, नहीं तो उस पर गोलावारी ही जायेगी।

<sup>°</sup> सार्वजनिक सुरक्षा समिति – नवस्वर , १६९७ में मास्को में प्रतिकार्ति का केन्द्र । – संव

"त्रमितन पर गोलावारी? भला उनकी जुरेत भी होगी!" साधारण नागरिक ने कहा।

बोलोग्दा से दूर साइबेरिया में चिता तक, प्स्कीव से काले सागर तटक्तों सेवास्तोगोल तक, बढ़े बढ़े यहरों में ब्रीर छोटे छोटे गांवों में भी गृहयुद्ध की साथ भड़क उठी। हखारो कारखानों, गाव-समुदायों, रेजीमेटों, सेनायों, समुद्र में संतरण कर रहे जहाजों के अधिनदन-संदेश, जनता की सरकार के लिए अभिनंदन-संदेश पेत्रोग्राद पहुचने लगे।

गोंदोंचेकांस्क से करजान सरकार ने केरेन्स्की को तार दिया, "करजाक सैनिक सरकार धस्यायो सरकार को धोर जनतंत्र को परियद् के सहस्यों को बुलावा भेजतो है कि धगर संभव हो, तो वे नोवोचेकांस्क चले घायें, जहां हम मिस-जुल कर बोस्त्रोयिकों के ख़िलाक संघर्ष संगठित कर सकते हैं।"

फिनलैंड में भी हलचन णुरु हो गयी थी। हेलसिंगफोर्स की सोवियत और स्तेन्त्रोबास्त (बास्टिक बेडे की केन्द्रीय सिमिति) ने समुक्त रूप से पेरावंदी का एलान किया था छोर कहा था कि बोस्थिविक सेनामों के साथ किसी नग्ह की छेड-छाड़ करने की कोशिश की धौर सीवियत के प्रादेशो के प्रति समस्त समस्त प्रतिरोध को मख्ती के साथ जुक्त दिया जायेगा। इसके साथ ही, फिनलैंड की रेल मजदूर यूनियन ने एक देशव्यापी हड़ताल बुतायी, ताकि समाजवादी संसद ने, जिसे केरेल्स्की ने भंग कर दिया था, जून १६९७ में जोकानून स्वीहन किये थे, उन्हें कार्यान्वित किया जासके...

मुबह तड़के ही निकल कर मैं स्मोत्नी पहुचा। वाहरी फाटक से पुस कर जब मैं लकड़ी की बनी लबी पटरी से जा रहा था, मैंने देखा मात, निस्तब्ध, धूमिल प्राकाण से बर्फ़ की नर्म पंखुड़िया हत्के हत्के झर रही है। यह मौसम की पहली बर्फ थी। दरबाजे पर खड़े सिराहों की बत्तीसा जिल गयी। वह खुणी से चीख पड़ा, "वर्फ़! सेहतवक्ष्य बर्फ़!" अदर लबे तबें धूमते होंगों में और मनहूम कमरों में सत्नादा छात्रा हुमा था। इतनी बड़ी इमान्त में तिनका भी नहीं हिल रहा था। और फिर एक महरी प्रजीव-सी प्रावाज मेरे कानों में पड़ी। चारों थोर नजर दौडा कर मैंने देखा, हर जनह, फर्स पर, दीवारों के साथ लोग सोये पड़े हैं। रुझ, कठोर, मैंने- कुपैन नोग, मजदूर घोर मिपाही, कीचड़ में मने, प्रकेंस या मुड के सुर, पोडा वैच कर मो रहे थे—प्रपने में विल्हुल वेयूवर! कुछ ने प्रपने उड़में पर पट्टियों की जगह मूदड़-गादड़ बाध रखें थे, जिन पर यून के धन्तेंथे। बद्रोंट प्रोर कारनम की पेटिया चारों सरफ विष्यती पड़ी थीं... यह थी

उत्तर रेग्नांश मे 2-तं ब्रादमी पड़े दुए थे कि उनके बीच में निकतना मुश्कित था। दना में पूटन थी। नृहामाठन्न धिड़िक्यों से मदिम रोधनी हा रही थी। एक पुराना दया-पिचका समाधार काउटर पर ग्या हुमा धा- थिहुन ठड़ा - घोर पान से बहुत से गिलाम जिनमें बाग थी गयी थी पड़े थे। नवदीक ही मैनिक कार्तिकारी समिति को ताजी युलेटिन की एक कारी उस्टी पड़ी थी, धौर उस पर किसी की देही-मेड्डी लिखावट थी। दर समस यह किसी मिपाड़ी ते क्यां पर चुक्क कर सो जाने से पहले अपने उन साथियों की यादगार में निया था, जो केर्यन्कों के गिलाइ तड़ाई में ग्रेत रहे थे। रोणनाई जगह जगह फैनी हुई थी, गायद नियते हुए कुछ धामू टफ्क पड़े थे...

प्रलेक्सई थिनोग्रादोव द० लेघोन्स्की द० मोहस्कीन द० प्रेग्रोदाजेन्स्की स० स्तोलविकाव व० लाइदान्स्की प्र० बोह्फ्रेनेन्स्की मि० बेथिकीव

ये धादमी ९५ नवबर, ९६९६ को सेना में भर्ती किये गये थे। उनमें से केवल तीन बचे हैं—

मिखाईन वेचिंकीय ग्रलेक्सेई वोस्केसेन्स्की दुमीबी लेग्रोन्स्की

विजयी सर्वदास सेना!

सोधो, वीगे, चैन की नींद सोधो तुमने, हमारे प्यागे, मुख धौर धनन जानि मर्जित की है। यपनी क्रय की मिट्टी के नीचे तुमने भ्रपनी पांतों को एकजुट किया है। सोभ्रो नागरिको!

केवल सैनिक यांतिकारी समिति ग्रभी भी काम कर रही थी, उसके लिये नीद हराम थी। भीतरी कमरे से निकलते हुए स्क्रिनिक ने कहा कि गोत्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ग्रव्सेस्पेय की तरह उन्होंने भी इस बात से साफ इनकार किया कि उन्होंने उद्धार समिति की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। युद उद्धार समिति ने गैरिसन के नाम प्रपनी प्रपील को रह कर दिया। स्क्रिनिक ने वताया कि शहर की रेजीमेटो में भ्रभी भी प्रशान्ति थी, मसलन् वोलोन्स्को रेजीमेट ने केरेल्स्की के विलाफ हिंपियार उठाने से इनकार कर दिया था।

चेर्नोंव के नेतृत्व में "तटस्य" सैनिकों के कई दस्ते गातिषना में मौजूद थे भौर वे केरेन्स्वी को इसके लिये कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि यह पेन्नोग्राद पर छपना हमला बड़ करें।

िकिनिक ने हंसकर कहा, "प्रव किसी के 'तटस्य' रहने का सवाल नहीं रह गया है। हमारी जीत हुई है!" उसके तीखे दिइयल बेहरे पर ऐसी रोमनी थी, गोया उसे इलहाम हासिल हुमा हो। "भोचें से साठ से पयादा प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं भौर उन्होंने हमें, रूमानियाई मोचें के विपाहियों को छोड़कर, जिनकी कोई खबर नहीं मिसी है, वाकी सभी सेनाओं के समर्थन का प्राश्वासन दिया है। सैनिक सिमितियों ने पेकोग्राद से पहुंचने वाले समाचारों को दबाने की कोश्विम की है, परंतु प्रव हमने सदेशबाहकों की एक नियमित व्यवस्था स्थापित कर ली है..."

नीचे सामने के हाँल मं, नयी सरकार की स्थापना के लिये होने वाले सम्मेलन के रात भर के धिविधान से थक कर चूर, मगर फिर भी खुध कामेनेव प्रवेश कर ही रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, "समाजवादी-कीतिकारी प्रव हमं नयी सरकार में शामिल करने का ख्वान रखते है। दिख्यायों दल कातिकारी ध्रवालों से घवराये हुए हैं। वे मारे दहनत के यह मारा कर रहे हैं कि वे तभी आगे बातचीत करेगे, जब हम इन ध्रदालतों को भग कर दें... हमने विकलेल के एक यकरंगी समाजवादी मित्रमडल कायम करने के प्रस्ताव को स्थीकार कर लिया है और अब वे धमने इस

प्रस्ताव को विस्तृत रूप दे रहे हैं। आप देखते हैं ये सारी वांतें हमारी विकय में पैदा होती हैं। जब हम दवे हुए थे, वे हमें किसी भी क़ीमत पर तेने के लिये तैयार नहीं थे, लेकिन अब सभी इस हक में है कि सोवियतों के साथ किसी न किसी तरह का समझौता होना चाहिये... हमें जिस चीव की जरूरत है, वह है वास्तव में निर्णायक विवय। केरेसकी युद्ध-विराम चाहते हैं, परंतु उन्हें समर्पण करना होगा..."2

यह था बोल्बिक नेताओं का मिजाज । जब एक बिदेवी पत्रकार ने बोल्की से पूछा कि क्या वह दुनिया को कोई बयान देना चाहेगे, उन्होंने जवाब दिया: "इस घड़ी स्रगर हम कोई बयान दे सकते हैं, तो वहीं जी हम स्रपनी तोपों के दहानों से दे रहे हैं!"

\* ११ नवम्बर को बिवजेल - प्रखिल रुसी रेल सबदूर यूनियन की कार्यकारिणी समिति - ने, जो नवम्बर काित के बाद सोवियत-विरोधी किया कलाप का एक मुख्य केन्द्र बन गई थी, एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें सभी "समाजवादी" पार्टियों की एक सरकार की माग की गयी थी। लिनन तथा केन्द्रीय समिति ने परिकल्पना की थी कि विकजेल के साथ बाती "युद्ध के लिए एक कूटनीतिक पर्वे" का काम देगी। परन्तु काोमेन धीर सोकेशिनिकाब ने, जिन्होंने इस बाती में बोलेबिकों का प्रतिनिधिय किया, लिनन तथा केन्द्रीय समिति के निर्वेशों का उल्लेपन कर विकजेल की मार्ग को मान लिया धीर सरकार के प्रस्त प्रतिकात्तिकारी मेग्बोबिक तथा सार्ग वादी-कान्तिकारी परियो के प्रतिनिधियों को बार्यिस करना मंजूर कर सिया।

9% नवस्वर को केन्द्रीय समिति ने लेनिन के सुझाव पर एक प्रस्ताब स्वीकृत किया, जिसके द्वारा इन पार्टियों के साथ समझीते की नीति को ठुकरा दिया गया। प्रस्ताव में इस वात पर वल दिया गया था कि "सोदियत मता के नारे का परित्याय किये विना खालिस बोल्जेविक सरकार की नीति को छोड़ देना ध्वमम्बत है," नयों कि सोवियतों की प्रखिल स्मी कांभें ने इसी सरकार के हाथ में सता सुपुर्द की है। इस प्रकार रीड द्वारा उद्वेत कामेनेव के माट्ट मभी बोल्पेविको की नहीं, केन्द्रीय समिति के प्रत्यर केवल उस छोटे से प्रवस्तरवादी दल की भावनामों को व्यक्त करते हैं, जिमकी दृष्टि में रूस में समाजवादी कान्ति ध्वसम्बत थी।—सं०

परन्तु विजय के इस उल्लास के भीतर ही भीतर वास्तविक चिंता का एक भाव भी छिया हुआ था — वह चिंता थी वित्त के प्रश्न को लेकर। वैक-कमंचारी यूनियन ने सैनिक कातिकारी समिति के आदेशानुसार वैकों को योगना तो दूर बाकायदा एक मीटिय करके हड़वाल की घोषणा कर दी थी। स्मोल्ली ने राजकीय बैंक से साढ़े तीन करोड़ रूचल की मांग की थी, विक्तन कैंशियर ने खुजाने में ताला लगा दिया था और वह सिर्फ प्रस्थायी सरकार के प्रतिनिधियों को रुपया दे रहा था। प्रतिक्रियावादी राजकीय वैक का प्रपन एक राजनीतिक प्रस्त के रूप में उपयोग कर रहे थे। उदाहरण के जिये, जब विक्जल ने सरकारी रेस कमंचारियों की तलखाहीं की घ्रवायों के लिये पैसा मागा, तो उसे स्मोल्ली का रास्ता दिखाया गया, उससे कहा गया, जायों स्मोल्ली के मांगी...

मैं नये किमसार से मुलाकात करने राजकीय वैक गया। पेन्नोविच नामक तावाई रम के बालों वालं यह सज्जन जन्नाइनी बोस्वेविक थे। इडताली नलके बैक को जिस अस्त-व्यस्त स्थिति में छोड गये थे, वह उसे ठीक करने प्रीर व्यवस्था स्थापित करने को कोशिश कर रहे थे। उस विशाल भवन के सभी कार्यालयों में बालटियर मजदूर, निपाही प्रीर मस्लाह मजीव जनतन प्रीर परंजानी की मुद्रा में बडे बड़े खातों पर झुके हुए थे। गाढ़े प्रान्तिक परिश्रम से जरहें दातों प्रमीना ग्रा रहा या प्रीर प्राण गले तक प्रा गये थे।

दूमा-भवन में ख़ासी भीड थी। नयी सरकार को अभी भी बाज भौकात चुनौती दी जा रही थी, लेकिन बाज आंकात ही। केन्द्रीय भूमि सिर्मित ने किसानों से अपील करते हुए उन्हें आदेल दिया था कि वे सीविपतों की कांग्रेम द्वारा स्वीकृत भूमि-आजस्ति को न मानें अपीक उससी उससी जाना वे या होगा थीर गृत्युद्ध भड़केगा। स्पर श्रेडदेर ने पोरपण की कि बोल्गेविस तिद्वोह के कारण मिथाल सभा के चुनावों की अनिश्चित काल रे नियं स्वीगत कर देना पड़ेया। गृह्युद्ध की उपना थीर भीषणता में स्विभित्त मधी आदिभियों के मन में दो ख़ान सवाल थे - पहला, रक्तपान यद करने का मबान्ये और दूसरा, नश्री सरकार की स्थापना करने का। पत्र "वोल्गोविनो को नेस्तनायुद्ध करने" की वातचीत वन्द हो चुकी थी। या "वोल्गोविनो को नेस्तनायुद्ध करने" की वातचीत वन्द हो चुकी थी। अन-मनाजयादियों और हिसानों की श्रीविपतों नो छोड़कर मायद ही

कोई बोल्नेबिको हो नरकार ने स्नाप रखने की बात कर रहा था। वह तक कि स्मोल्नी के गर्बने कहर कब स्वाब्का ( बदर नुकाम ) ने स्थाति केन्द्रीय चैतिक मामिति ने मोनित्योब से फोन किया: "सपर नये महिनका का गठन करने के लिए बोल्नेबिको के साथ मनजीता कायन करना करने हैं, तो हम उन्हें मिनिकन ने स्रस्थमत में मामिल करने के सिर्य समी हैं।"

'प्राच्या' ने केरेस्कों की "मानव-प्रेमी भावनायां" की मोर दिहूं के भाव में व्यान कार्वापन करने हुए उद्धार मामान के नाम उनके संदेश को प्रकारित किया:

उदार मिनित तथा उनके निर्दे एकबुट नभी बनवादी संग्रटनी के प्रस्ताकों के मुनाबिक मैने बिद्रोहियों के ज़िलाऊ हर नरह की छीनी कार्रवाई बद कर दी है। सिनित के एक प्रतिनिधि को समजीत की बानकीत के लिये भेजा गया है। निर्म्यक रक्ताउत की रोकने के निये बाप मनी नरह के जगार करे।

विक्जेल ने रच के कीने कीने में इस प्राचय का नार भेजा:

नमनोने की आवस्तकता को माननेवाल युद्धरन पक्षों के प्रतिनिधियों के माथ रेल-मुबद्धर सूनियन का जो मस्मेलन हुया है, वह गृहसुद्ध में, विगेपतः जब वह वातिकारों बनवाद के विधिन्न देखों के बोच बनाया वा रहा हो, राजनीतिक प्रांतक के इत्तेमाल के प्रति प्रचल प्रतिवाद प्रार्थ रुगा है प्रारं पौष्पा करता है कि सावनोतिक प्रांतक, वह चाहे जिस भी रूप में हो, त्या मरवार स्थापित रुगी के सावनोतिक प्रांतक, वह चाहे जिस भी रूप में हो, त्या मरवार स्थापित रुगी के नियो नमनोते की बातवीत कि विचार रा ही यहन है...

सम्मेतन' ने अपने जिष्टमञ्चों को मोर्चे के लिए, पातिबना के नियं ज्याना किया। सम्मेनन में ऐसा नफता था कि सभो बाते अनिम रूप

<sup>•</sup> इनारा "मेल-मिनाप मस्मेगन" - एक नई सरकार बनाने के निए सम्मेलन - नो धोर डा-संब



एक प्राने सिपाही ने मझे अपनी बांहों में भर कर चमा। किसी ने लकड़ी की एक चम्मच पेश की और उनके साथ मैं भी बैठ गया। एक और टब वहा लाया गया, उसमें काशा (दिलया) लवालव भरा था, माथ में एक वहत वडी काली डबल-रोटी थी और चायदानिया तो धैर थी ही। फ़ौरन हर भादमी ने मुझसे अमरीका के वारे में सवाल पूछना शुरू किया। वया यह सच हे कि एक ग्राजाद देश के लोग ग्रपने वोटों की पैसों के लिए वेच देते हैं? ग्रगर यह बात है, तो वे श्रपनी जरूरते कैसे पूरी करवा सकते हैं? "टैमिनी" के बारे म आपको क्या कहना है? क्या यह सब है कि एक ब्राजाद देश में मुट्टी भर लोग बपना गुट बना कर एक पूरे शहर पर हावी हो सकते हैं और उसे अपने जाती फ़ायदे के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं ? लोग इस चीज को कैसे वर्दाश्त करते हैं ? रूस मे जार के जमाने में भी ऐसी बाते नहीं हो सकती थी। यह सच हे कि यहा पूस का बाजार हमेशा गर्म था, लेकिन एक पूरे शहर को, जिसमें इतने सारे लोग रहते ही, खरीदना और बेचना! और वह भी एक आबाद देश में! वया वहा लोगों में कातिकारी भावना नदारद है? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरे देश में लोग कामून के जरिये रहोयदल लाने की कोणिश करते हैं।

बक्लानोव नामक एक नौजवान साजेंट ने, जो फ़स्सीसी बोलता था, फ़प्पना सिर हिला कर कहा, "बेशक, लेकिन आपके यहा अत्यधिक विकित्त पूजीपति वर्ग मौजूद है, क्यो ? प्रगर ऐसा हे, तो यह वर्ग जरूर विधान सभामों और अदानतों पर हावी होगा। फिर लोग हालात को कैने बदम सकते हैं ? मैं आपके देश को नहीं जानता, लिहाजा आए मुझे लेगल कर सकते हैं, फिर भी मुझे यह बान प्रविश्वमनीय मानूम होती है..."

र्मनं कहा कि मै स्मारम्कोये मेलो जा रहा हू। "मै भी चल्गा," यक्लानोय ने यकायक कहा। "और मैं भी... और मैं भी..." वर्ड्यो

<sup>&</sup>quot;दैमिनी" या "दैमिनी हॉल", न्यू-यार्क में ग्रमरीकी डेमार्थेटिक पार्टी का सदर दश्तर, जो उन दिनो हुए भडाफोड़ के बाद श्रष्टाचार तथा पपराध का प्रतीक यन गया।—सं०





बक्तरबन्द ट्राम-गाड़ी, जिसे मास्को के जामोस्ववोरेच्ये इलाके मे नवम्बर की लड़ाई में इस्तेमाल किया गयाया।

ने कहा। धाँर फिर तो सब के सब तुरन स्नारम्कोचे सेलो जाने का फंगला कर बैठे।

ठोंक उसी बन्त दरवाजे पर दम्तक हुई। दरवाजा युला तो चौधट पर एक कर्नल की अक्स नजर आयो। उसे देख कर उठा तो कोई भीनती, लेकिन सभी ने ऊंची आवाज में अभिवादन जनाया। "में मंदर मा सकता हूं?" कर्नल ने पूछा। "प्रोसिम! प्रोसिम!" (वेगक, वेशक) उन्होंने सहुर्ष कहा। कर्नल मुस्कुराते हुए अदर आये – नवा कद, बदन पर एक धमड़े का लवादा, जिस पर मुनहरी जरी का काम था। "मेरा इसास है मैंने माप लोगों को यह कहते हुए युना कि आप स्थारकोंने सेलो जा रहे हैं," कर्नल ने कहा, "दया मैं भी मापके साथ थान मकता हूं?"

वन्तानोव ने सोचते हुए जवाव दिया, "मै नहीं समझता कि घाज यहा हुमें कुछ करना है। बच्छी बात है, कामरेड, माप बड़ी युषी से हुमारे साथ चित्रये।" कर्नल ने उन्हें धन्यबाद जताया बौर घपने शिए गिसास में चाय ढालते हुए बैठ गये।

वननानोव ने कर्नल के अधिमान को ठेस पहुंचाने के अप से भेरे कान में कहा: "बात यह कि मैं समिति का अध्यक्ष हूं। सिराम राइन्द्रे के युनत, जब हम कमान कर्नल के हाथ में सीप देते हैं, बटालियन पूरी तरह हमारे अहित्यार में हैं। लड़ाई के मैदान में उनके हुनम की तामीरा अक्षरी है, नैकिन वह हमारे प्रवि पूरी तरह उत्तरदायी हैं। यारिकों के अप्यर दिना हमारी इजाउत के वह कोई कार्रवाई नहीं कर सको। धाप उन्हें हमारा कार्यकारी यक्तर कह मकते हैं..."

हमें हिष्यार - बंदुकं घाँन समय - दिशे गये। "माजूम है, नारते में करनाकों से मुठभेड़ हो मकती ह," - घोन हम सब पेमुपेस-माड़ी में एव गये। मोच के लिए घरनारों के तीन यड़े यड़े प्रदेश भी उसमें पाप विमे गये। गाड़ी सीधे लितेदनी की मड़म से घोर फिर आगोरोग्नी मार्ग से धड़ पड़ करती हुई चली। मेरी बगल में संग्रटीनेड का (बहला गमाये एक नीजवान वैठा था। ऐसा लगता था हि यह यूरोप की गभी भागाओं को ममान हम से धडल्ने से बोलना है। यह पड़ापिंग मांगति यन एक मदस्य था। "मैं बोल्लेबिक नहीं हु," उसने मूर्त विश्वान दिवाते हुए प्राण्ड्यर्वक रहा। 'मेरा परिचार बडे पुराने छोर प्राधिजात परिचारों में से है। ने पद्द-प्राप चाहे तो कह साते हैं कि मैं कैडेट हु..."

"लेकिन कैसे.. " मैं धवरुषा कर पूछने लगा था हि उमने कहा: "हा, मैं समिति का सदस्य हूं। मैं म्रपने राजनीतिक विचारों की

िष्णाना नहीं हूं, लेकिन दूसरों को कोई एतराज नहीं है, बयोंकि वे जानें हैं कि मैं यहमत की इच्छा का विरोध करने का हामी नहीं हूं... फिरभी मैंने मौजूदा पृहयुद्ध में कोई भी भाग लेने से इनकार किया है, बयोंकि मैं प्रपने कमी भारवों के ऊपर तलवार उठाने का हामी नहीं हूं..."

"उकमावेबाज! कोर्नीलोबपंथी!" पास के दूसरे बादमी ने हमते हुए उसके कहें पर हाथ भार कर कहा...

मोस्कोब्स्की द्वार के विशाल मियाहीमायल पत्थर से बने महराव के नीचे से निकल कर, जिस पर सुनहरे चित्राक्षर, भारी-भरकम शाही : उकाब भ्रीर जारो के नाम खुदे हुए थे, हम प्रशस्त राजमार्ग पर दौडने लगे, जिसके सलेटी रग में मौसम की पहली हल्की वर्फ़ की सफेदी मिन गयी थी। सड़क पर लाल गाडों का रैला चला ग्रा रहा था – गाते-वजाते ग्रीर शोर मचाते वे कान्तिकारी मोर्चे की ग्रोर पैदल चले जा रहे थे। दूसरी ग्रोर से लोग, जिनके मुह मूखे हुए ग्रीर कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, लौट रहे थे। उनमें ब्रधिकाश लड़के मालूम होते थे। बारते जा रही थी-कुछ फावड़ा-कुदाल लिये, कुछ बदूके और कारतूस की पेटिया लिये और कुछ प्रपनी बाहो पर रेड कास का फीता लगाय - झुग्गी-झोपड़ियो की भौरते, जो मेहनत करते करते छीज गयी थी और जिनकी कमर मुक गयी थी। सिपाहियो के दस्ते बेतरतीव चलते हुए और लाल गाउँ को मुहब्बत भरी आवाजे देते हुए; रक्ष, कठोर मल्लाह; ग्रपने मा-वाप के लिए खाने के छोटे छोटे पैकेट लिये हुए लड़के - ये सब धा रहे थे या जा रहे थे। पथरीली सड़क पर चार ग्रगुल कीचड़ होगी, जिसम वर्फ की सफ़ेदी मिल गयी थी – उसमे पैर धसाते लोग चले जा रहे थे। गोला-बारूद की पेटियों के साथ टन टन करती दक्षिण की ग्रोर जाती तोपे; हथियारवद लोगो से खचाखच भरी दोनों ब्रोर जा रही ट्रके; लड़ाई कें मैदान से लौटती घायलो से भरी ऐबुलेस-गाड़िया – हम इन सबको पीछे

छोड़ कर प्रामें बढ़ गये। एक बार चू-चू करता एक देहाती छकडा भी नजर ग्रामा, जिसमें एक विवर्ण-मुख नीजवान ग्रपने पेट के ऊपर, जो भुरकुस हो गया था, झुका हुमा था ग्रार लगातार एक से स्वर में चील-कराह रहा था। दोनों ग्रार खेतों में ग्रीरले ग्रीर बढ़े ग्रादमी खाइया खोद रहे थे भौर कटीले तार लगा रहे थे।

पीछे उत्तर की धोर बादल सहसा, जैसे एक चमत्कार हो गया हो, फट गये धौर पीला, मुरझाया हुमा सुरल निकल घाया। सपाट, कीचड भरे मैदान के उस पार पेलोझाद चमक रहा था। दायी धोर सफंद, मुनहरे भीर रंगीन गुदद धौर मीनारे; बायी धोर ऊची ऊंची, काला धुमा उगलती हुई चिमनिया। हुर फिनलैंड के ऊपर धासमान में उमडते-धुमडते बादल। हुमारे दोनो बाजू गिरजाधर, मठ... कभी कभी कोई भिक्षु सडक पर सहराती, बल खाती सर्वहारा सेना को देखता नजर आ जाता था।

प्रक्तिवों में सड़क एक तिमुहानों में मिल गयी थी; वहा एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच हम रक गये। वहा, जहां तीनों मोर से रेले चले मा रहे थे, भारी जमघट लगा हुमा था— दोस्त बड़े जोंग के साथ मिलते, एक-दूसरे को लड़ाई का हाल सुनाते। ऐन तिमुहानी पर मारतों की एक क़तार थी, जिन पर गोलियों के निशान थे। मांचे मील की दूरी में लोगों के पैरों के नीचे मिट्टी बुरी तरह रौदी गयी थी, जैसे माटा गूधा जाता है। यहा घमासान लड़ाई हुई थी... पास ही कज्जाकों के बिना स्वारों के पीड़े भूखें चक्कर काट रहे थे, क्योंकि मेदानों की घात बहुत पहले ही मर चुकी थी। बिल्कुल हमारे सामने ही एक लाल गाई एक पोड़े पर चढ़ने की अटपटी कोशिश कर रहा था, वह बार बार गिरता मौर फिर चढ़ने की कोशिश करता। एक हवार सीधे-सादे लोग उसे देख कर बच्चों की तरह आनद ते रहे थे।

वायी थोर की सड़क, जिससे वचे-खुचे करजाक भाग मिकले थे, एक पहाड़ी के ऊपर खाबाद एक छोटे से गाव को जाती थी, जहा से नीचे दूर दूर तक फंते हुए धूसर मैदान का, शात, निस्तव्य समुद्र की तरह जस्तई मैदात का बड़ा सुदर दृश्य मिलता था—ऊपर काले काले बादल जमड़-पुमड़ रहे थे, और नीचे सड़को पर उस शाही शहर के हलक से निकले हुए हजारो नागरिकों का हुजूम था। दूर बायी थोर कास्तोचे सेलो की पहाडी थी, जहा बाही गार्ड के बीव्स बाबास का परेड-मैदान था और साथ में बाहो डेयरी भी थी। बीच की दूरों में सपाट मैदान था, जिसकी एकरसता की खगर कोई चींज अंग करती थी, तो वह थी चहारतीवारी से घिरे हुए मठ और विहार, इनके-दुबके कारखाने और कुछ बड़ी बग़ैं इमारते, जिनके खहातों में बाड़-संधाड़ भरे थे—थे थे धनायातय और खाड़मारते, जिनके खहातों में बाड़-संधाड़ भरे थे—थे थे धनायातय और खाड़मारते,

उस बीहड़ पहाड़ी पर मोटर चढ़ाते हुए ड्राइवर ने कहा, "वह देखिए, महा वेरा स्मूल्काया मारी गयी – जी हां, द्रमा की बोल्जीवर्क सदस्य वेरा स्मूल्काया। प्राज सुबह की ही तो वात है। वह एक गोटर मं धी – साथ में जालिकर और एक साथी और थे। सड़ाई में मोहतत की एलान किया गया था, और वे मोर्चे की खाइयों की तरफ़ जा रहे थें। वे हंस हंस कर बात कर रहे थे कि यकायक विस्त बंक्तरबंद रेस-गाड़ी में कैरेस्की खुड सफ़र कर रहे थे, उसमें किसी ने मोटर की देखा और उस पर एक गोला दाम्र दिया। गोला वेरा स्नुस्काया की लगा और वह मारी गयी..."

दीवार के साथ एक सोफा पडा था, जिस पर एक नौजवान मबर्द्र नेटा हुमा था। दो लाल गाडँ उसकी सेवा-सुश्रूषा मे लगे हुए थे, लेकिन वाक़ी लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। गोली ने उसकी छातो में मूरागृ कर दिया था; दिल की हर धड़कन के साथ ताजा खून उसके कपड़ों में छलक पड़ता। उसकी ग्रांखे वद थी, शीर दिब्रयल चेहरे पर मुदंनी छाई हुई थी, उसको सास ग्रांभी भी धीमी धीमी चन रही थी श्रोर हर साम के साथ ग्रावाज ग्रा रही थी—"मीर बूदित! मीर बूदित!" (गाति ग्रानेवाली हं! ग्रांति ग्रानेवाली ह!)

जब हम प्रदर पूमें, दिवेकों ने मिर उठा कर हमारी धोर देखा, भीर किर बक्नानोब से कहा, "कामरेड, न्या घाप कमाडेट के मदर दपनर का चार्ज लेगें? टहरिये, मैं धापके लिए प्रत्ययन्गव लिख दू।" वह टाइपराइटर के सामने बैठकर धीरे धीरे एक प्रक्षर के बाद दूमरे घक्षर पर उगली मारने लगें।

त्सारस्कोप सेलो के नयं कमाउँट के साथ में येकातेगीना प्रामाद के लिए रवाना हो गया। वक्लानीन वडा उत्तेजित था, वह यह महमूम कर रहा था कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गईं हा उमी काफूगे सजावड़ी कमरें में कई लाल गाउँ कीतृहल से बीजो को गाँ से देख गई थे और मेरा पुराना दोस्त कनेल खिड़की के पास खड़ा अपनी मूछे चवा रहा था। वह मुझसे इस प्रकार से मिला, जैसे उसे उसका बहुत दिनों का योया हुआ भाई मिल गया हो। दरवाजे के पास एक मेज के साथ बेसाराबिया का रहने बाला फ़ालीमी भी बैठा था। बोस्जीयको ने उसे हुकम दिया था कि वह वही रहे और अपना काम करता रहे।

"मैं भला करता ही बया?" वह भूनभूनाया। "मेरे जैसे प्रादमी कमीनी भीड़ की नादिरखाही को फितरी तौर पर कितना भी नापसद क्यो न करे, वे ऐसी लड़ाई में किसी भी धोर से सड़ नहीं सकते... भूसे सिर्फ एक ही श्रक्तसोस हैं, कि मैं बेसाराबिया में धपनी मा से इतना दूर हूं!"

वण्तानीय श्रीपचारिक रूप से कमाईट से चार्ज ले रहा था। "यह जीजिये, मेज की दराजों की चात्रिया," कर्नल ने भर्राई हुई श्रावाज मे कहा।

एक लाल गार्ड ो बीच में टोक कर कड़े स्वरंग पूछा, "म्पया कहा हैं?" कर्नेल जैसे साज्जुब में घाकर, बोला, "म्पया, स्पया? घापका मतलब गायद महुक्ची से है। यह सीजिये, विनकुल वैसी ही, जैसी मैंने उसे म्राज मे तीन दिन पहले पाया था। चाविया?" कर्नल ने प्रपंत कंधे को जुविश दी। "चाविया मेरे पास नहीं हैं।"

नाल गाउँ ने उसकी खिल्ली उडाने हुए इस घदाज में कहा, जैसे उमे मब कुछ मानुम ई "स्यो होगी । घापको महानियत जो ठहरी!"

" घाटये. हम सदुक्त्वी को ग्रांल डाले," बस्तानांव ने कहा, "साना भाई एक हथांडा। यह हमारे एक धमरीकी माथी है, वही सदूक्त्वी की नोड डाले फ्रीर जो भी उन्हें उसके भीतर मिले, उसे दर्ज कर ने।"

मैंने हथीडा चनाया। मरुडी की सदुकवी खायी थी।

"हमें दमें गिरपनार कर लेना चाहिए," लाल गार्ड में गुस्से प्रीर नफरत से कहा। "यह केरेन्सकी का धादमों हैं। इसने पैसे चुरा लिये हैं प्रीर उन्हें केरेन्सकी को दे डाला है।"

वस्तानीव उमे गिरपनार नहीं करना चाहता था। "नहीं, नहीं," उसने कहा। "पहले जो कोर्नीलोवपथीयहा था, उसने यह काम किया होगा। यह दोषी नहीं है।"

"प्राप नही जानते, यह पूरा शैतान है," लाल याई ने तेज सहने में कहा। "मैं कहता हूं, यह केरेन्स्की का आदमी है। प्रगर प्राप इसे पिरफ्तार नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। हम उसे पेदोग्राद ले जामेंगे भीर पीटर-पाल किने में बद कर देंगे। उसकी बही जगह है!" दूसरे लाल गार्डों ने भी गुरांते हुए उसकी हा में हा मिलायी। कर्नल हमारी घोर दयनीय दृष्टि से देखते हुए ले जाया गया ...

उस महल के सामने, बहा सीवियत का सदर दप्तर था, एक दुक खडी वी प्रीर मीर्चे के लिए रवाना होने को थी। एक लम्बे-तइंगे मजदूर के नेतृहव में प्राधा दर्जन लाल गार्ड, बंद मस्लाह धीर दो-एक तिपाही टुक के प्रंदर चढ़ गये और उन्होंने मुझे धावाज लगाई कि मैं भी उनके साय बता चन् । मदर दफ्तर से कई लाल गार्ड निकल, वे धूचित से भरे छोटे छोटे नालीदार लोहे के बम हाथ में लिये थे और उसके बोत से लडखड़ा कर चल गहे थे। कहते हैं कि धुचित डाइनेमाइट से दस गुना स्पिक विन्योटक और पाच गुना जल्दी भड़क उठने वाला होता है। बसों को टक के ग्रदर डाल दिया गया, फिर एक तीन इंच के मृह बानी तोप उसमें ताद दी गई भीर उसे ट्रक के पीछे की घोर रस्सियों ब्रौर तार से बोध दिया गया।

हमने जोर की एक दहाड़ मारी धीर चल दिये – कहने की जरूरत नहीं कि बड़ी तेज रफ्तार ने चले। टुक ड्रोक में कभी दायी धीर होती, तो कभी वायी धीर। जुम्बिल खाकर तीप का कभी एक पहिचा उत्तर उठ जाता, कभी दूसरा। धूबित के बम हमारे पैरो के नीचे गाडी भर में नुदकते-किरते धीर उमकी दीवार के साथ बडी जोर से टकराते।

सबे-गड़्यें साल गार्ड नं, जिसका नाम स्लादीमिंग निकोलायेदिच था, प्रमगेका के बारे में सवालों की झड़ी लगा दी। "समरीका लड़ाई में क्यों गामिल हुमा? क्या अमरीकी सबदूर पूजीपतियों का तब्ला उलट्ने के लिए तैयार है? मूनी वाल मामले में अब क्या स्थिति है? क्या वे वर्कमैन" को मान-फ़ासिस्कों के हवाले कर देंगे?" और इसी तरह के दूमरे मवाल, जिनका जवाब देना मृश्किल था। वह चिल्ला चिल्ला कर बोल गहा था, लाकि गाड़ी के जोरगुल के बीच उसे मुना जा सके और हम एक दूसरे को थाने हुए थे और साथ साथ झोके था रहे थे, और हमारे इर्द-गिर्द पूमित के वम दलक रहे थे।

कभी कभी कोई ग्रस्ती दस्ता हमें रोकने की कोशिश करता। सिपाही सडक पर दौड़ कर हमारे मामने मा जाते और जिल्लाते "स्तोइ!" (ठहर जाम्रो!) मीर म्रपनी बन्दके सीधी करते।

हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। "जहन्तुम में जाम्रो!" लाल गार्ड

<sup>°</sup>टाम मूनी - धमरीका के मजदूर बान्दोलन में सिकय भाग लेने वान एक स्मेल्टर, जिसे २२ जुलाई, १९१६ को सान-फासिसको नगर की परंड में बम फेकने का झूठा इसजाम लगा कर मीत की सजा दो गई। जनता के दवाब के कारण प्रेनिडेंट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और मीत की सजा धाजीवन कारावास में वदल वी गई। यद्यपि बाद में यह दूरी तरह प्रमाणित हो गया कि टाम मूनी निर्दोष था, उसे बीस साल जेल में काटने पड़े और उसे तभी छोडा गया, जब रूबवेल्ट प्रमरीका के प्रेनिडेंट हुए।-सं०

<sup>\*\*</sup> बकंमन पर टाम मूनी के साथ ही मुकदमा चलाया गया था। - सं०

चिल्लाते। "हम है ताल गार्ड! हम किसी के लिये एकने वाले नहीं है!" भौर हम बड़े रोव से धड़धड़ाते हुए निकल जाते। भौर उसी मोर-पुन में ब्लादीमिर निकोलायेबिच गला काड़ कर चिल्लाते—पनामा नहरें के श्रंतरीप्टीयकरण के बारे में भौर इसरी ऐसी ही बातों के बारे में बात करते...

करीन पाच मील जाने के बाद हमने देखा कि मल्लाहों का एक जत्या बापिस लौट रहा था और हमने गाड़ी धीमी कर दो।

"मोर्चा कहां है, भाइयो?"

सबसे आगे जो भल्लाह था उमने एककर प्रमाना माथा खुजलाते हुए कहा, "माज सुबह तो वह यहा से लगभग आधा मील दूर था। लेकिन ईव बज़त तो कमबक्त वह कही भी नजर नहीं माता। हम चनते गये, चतर्ते गये, लेकिन मोर्चे का कही पता न था।"

ये भी गाड़ी में चढ धाये और हम आगे बड़े। हम क़रीव एक मील <sup>गये</sup> होंगे कि ब्लादीमिर निकोलायंत्रिच के कान खड़े हो गये, उन्होंने ध्या<sup>त से</sup>

सुना भीर ड्राइवर को रुकने को कहा।

"सुनते हो? गोली चलने की घावाज!" उन्होंने कहा। क्षण भर निस्तच्य गाति भीर फिर जरा झागे बाई घोर दनादन तीन गोलियों के घूटने की भावाज। जहा हम ठहरे थे, सदक के किनारे घना उनल था। हम प्रत्यंत उत्तेजित भाव से छुसफुता कर वाल करते चीटी की चान ते भागे बढ़ते गये, जब तक कि गाडी करीब करीब उस जगह के सामने नहीं घा गई, जहां से गोलियां छूटी थी। हर घाटमां ने प्रपत्नी बदूक उठाई धीर हम नीचे उतर कर फैल गये धीर दबे करमों से जंगल के धंदर पुन गरें।

इसी बीच दो साथियों ने तोप को खोल लिया था और उस समय तक मुमाते रहे, अब तक कि वह हमारी पीठ की धोर सीधी नहीं ग<sup>ई।</sup>

जगल के प्रंदर निस्तब्ध शांति थी। पेड़ो की पत्तिया सड़ चुकी थीं भीर गरद की रूण निस्तेज धूप में ऐसा लगता था कि उनके तनों पर मुदंनी छाई हुई है। विचाय जगल के तनद्वतों की वर्फ के, जो हमारे पेंगे के स्वाय से काप रही थी, यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं पढ़क रहा था। मन में हुसा, बड़ी दुश्मन थान में तो नहीं बैठा है?

हम बिना किसी दुर्घटना के तब तक झागे बदने गये, अब तक कि हम अगल के एक बहुत झीने भाग में नहीं पहुच गये। उस धीर, जहां पंड़ो को काट कर थोड़ी सी जगह साफ कर ली गई थी, तीन सिपाही हमारी स्रोर से विल्कुल बेख़बर एक छोटे से बलाव के चारों श्रोर वैठेथे। ब्लादीमिर निकोलायंबिच ने झागे बढ़ कर क्रमिबादन जताया,

स्तादामिर निकासायांवच ने ग्रामं वढ कर श्राभवादन जताया, "ब्द्रास्त्वुद्दते, साथियों!" उनके पीछे एक तोप, बीस बन्दूके ग्रीर गाड़ी भर पूबित के बम एक इंशारे पर छूटने के लिए तैयार थे। तीनों सिपाही उछत पड़े।

"यहां कैसी गोली चल गही थी?"

एक सिपाही ने इतमीनान की सास लेते हुए कहा, "कुछ नहीं, कामरेड, हम बस ख़रगोश का शिकार कर ग्हें थे..."

दिन की खुली, उजली धूप में हमारी गाड़ी रोमानीव की घीर बढी। पहले चीराहे पर दो सिपाही दौड़ कर हमारे सामने ग्रा गये और उन्होंने प्रपनी बन्दूकों में इशारा किया। हमने गाड़ी धीमी की और रुक गये।

"ग्रापके पास कहा है, साथियो !"

लाल गाडों ने बड़ा हल्ला मचाया। "मजी, हम लाल गार्डहै, हमें पाल-बास की जरूरत नहीं है... ड्राइवर, प्रागे बढ़ो, उनकी परवाह मत करो!"

तिकन एक मस्लाह ने एतराज किया, "यह चीज ग़लत है, साथियो। हमारे नियं क्रातिकारी अनुशासन जरूरी है। मान लीजिये, कुछ प्रति-नितिकारी ट्रक में चढ़ कर आये और बोले 'हमें पासों की जरूरत नहीं हैं' तो फिर? प्राकृर यहा के साथी आपको जानते तो नहीं हैं।"

इस पर एक ख़ासी बहस छिड़ गई। एक एक करके मल्लाहों और
मिपाहियां ने पहल मल्लाह की हा में हा मिलाई। हर लाल गार्ड ने
भूनभुनाते हुए प्रपनी गदी सुमाना (कागज) निकाली। मेरे पास के सिवा,
ओ स्मोल्नी में कातिकारी सैनिक स्टाफ द्वारा जारी किया गया था, साकी
सभी कागज एक ही दम के थे। संतर्पियों ने कहा कि मुखे उनके साथ जाना
होंगा। लाल गार्डों ने पोर प्रपत्ति प्रगट की, लेकिन जिस मल्लाह ने पहलपहल बात की थी, उसने प्रायहमूर्वक कहा, "हम आनते हैं कि यह साथों
सच्चे साथी है। परन्तु समिति के कुछ धादेश है, जिनका उल्लयन हर्रागज
नहीं किया जा सकना। यही सो श्रातिकारी धनुनासन है..."

मेरी वजह से कोई परेशानी न पैदा हो, इस ह्याल से में ट्रक से नीचे उत्तर ग्राया ग्रीर मेरे देखते देखते वह साथियों को प्रतिदत्त के साथ सड़क की मोड पर गायव हो गयी। सिपाहियों ने ग्रापस में मिनट भरमलाह-मशबिरा किया ग्रींग फिर मुझे ले जा कर एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया। विजली की तरह मेरे मन में यह वात कीध गई: वे मुझे शूट करने जा रहे हैं।

Исполнитальный комитет
легроградского сезета
рабочих с содатских
депутатовъ
Военный Отдель

261435

VAOCTOBSPEHIE.

Настоящее удестояврение дано представите Американской Социаль — декократии Интернациемаямету товарниу Дж С Н у Р Н Д В въ толъ, восимо — Ревелаций-онный Комитетъ Петер бургскаг Совъта Рабочилъ и Соддатскихъ Депутатовъ пред станиятъ имъ права свододиаго провода по всъи Съверному фронту въ цёляхъ осъбдомления марихъ Американскихъ товарищей интернационалистовъ съ собитилия въ России.

Сепредоблатель: Лину

उत्तरी मोर्चे की याता करने के लिए जॉन रीड को दिया गया <sup>पाम</sup>

तीनों दिवाखों में चिड़िया का एक पून भी दिवायी नहीं दे रहाथा। वस बग़ल की सड़क से चौथाई मील दूर एक दाचा-लकडी के एक बेढगे मकान से जो धुमा निकल रहा था, बही जीवन का एकमात चिन्न था।

मकान में जो धुम्ना निकल यहा था,यही जीवन का एकम⊓त्न चिह्न था। दोनों सिपाही सडक पर पहुंचे ही होमें कि मैं पबराया हथा उनके पीछे दौडा।

"तेकिन, साधियो, देखिये, यह सैनिक घातिकारी समिति की मुहर हूं।" उन्होंने सनबूझ भाव ने एकटक सेरे पास को ब्रोर देखा बीर फिर एक दूसरे की ब्रोर।

"भाई, हम पढ़ नहीं सकते," एक ने कुछ चित्रकर कहा। "लेकिन यह पास भौरों से भ्रलग है।"

मैंन उसकी कुहनी पकड़ते हुए कहा, "झाडये, हम उधर उस घर की भीर बले। वेशक वहा कोई न कोई इसे गढ़ सकेया।" वे हिचकिया रहें थे। "नहीं," एक ने कहा। दूमरा मुझे भिर से पाद तक देख कर मुनभुनाया, "बयो नहीं? आ शिरकार एक बेकसूर प्रादमी को मारना भारी भ्रमराध है।"

हमने मकान के सामने के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। एक मोटी दिगनी सी धीरत ने दरवाजा खोला धीर धवराकर पीछे हट गई। उसने सडखड़ाई हुई प्रावाज में कहा, "मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती! मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती!" एक सवरी ने उसकी धीर मेरा पास बढ़ाया। वह डर के मारे फिर चीख पड़ी। "कुछनही, इमें वस पढ़ दीजिये, कामरेड।" उसने कापते हाथों से पुजा वियाम धीर जन्दी जन्दी पढ़ इाला

इस पास के बाहक, जॉन रीड, अमरीकी सामाजिक-जनवाद के एक प्रतिनिधि है, एक अन्तर्राष्ट्रीयताबादी है...

मङ्क पर बापिस ब्राकर दोनों सिपाहियों ने फिर खापस में मशिवरा किया। "हमें ग्रापको रेजीमेंट समिति के पास ते जाना होगा," उन्होंने कहा। हम गाम के तेजी से गहरे होते हुए झुटपुट में कीचड़ भगे सड़क से मन मन भर के पैर रखते चले। कभी कभी गिपाहियों का कोई रस्ता रास्ते में मिल जाता। वे हमें रोक लेते और मुखे बुद्ध दृष्टि से पूरते हुए एक दूसरे के हाथ में मेरे पास को देने और इस बात ने लेकर गर्मांगर्म बहुस करने कि सावा मुझे गोली मार देनी चाहिये या नहीं...

जब हम दूसरी त्मारस्कोये सेली राइफिल्म की बारिकां में पहुँ नें, खर्में गिप धाया था। सड़क के किनारें नीची छत की इमारने ,एक दूसरी में मही गरों, वेदंगे तरीके में फैनी हुई थी। फाटक पर शिथित भाव से गर्छे हुछ निगाहियों ने बड़े उत्मुक्त भाव से गूछना जुरू कर दिया, "जानूग है? उतमावेवाज है?" हम पुमाबदार सीदियों से चढ़ कर एक बहुत बड़े हांन में बा गये, जो सामान से खाली था थीर जिसके बीच में एक बहुत बड़ी अद्वी जल रही थी। फर्क पर कतार की कतार चारपाइया विछी हुई थी, जिन पर नगमग एक हजार निगाही ताल येत रहे थे, बातचीन कर रहे थे, गा-वजा रहे थे या बस सोये पड़े थे। छत में, जहां केरेन्सी का गोला गिरा था, एक बेदंगा मुराज था...

मैं स्योती में खड़ा था और पकावक हाँल में सम्राटा छा गया और सिपाहियों के मुद्द मेरी ओर मुद्द कर मुझे पूरते लगे, और फिर धवानक वे उठ खड़े हुए और पहले धीरे धीरे धीर फिर तेजी से विस्ताते हुए मेरी प्रोर लगके। उनके चेहरे नफरत से सियाह हो रहे थे। "साधियो, साधियो," मैरे साथ के एक संतरी ने जिल्ला कर कहा, "सिमित, समिति को बुलाइये!" श्रीड ठहर गई धीर लोग भुनभुगते हुए मुझे पेर कर खड़े हो गये। उनको ठेलता-टालता एक दुबला-पतला नोजवान सामने प्राया, जिसने प्रपनी बाह पर एक लाल फीता बाध रखाया।

"मह कीन हैं?" उसने कड़ी आवाज से पूछा। गाडों ने सारा मामता उसे समझाया। "लाओ, कागज सेरे हाथ मे दी।" उसने मेरी धोर तेज नजर से देवते हुए उसे ध्यान से पड़ा। फिर वह मुस्करा पड़ा धौर मृषे पास वापिस देता हुमा बोला, "साथियो, यह समगिका के एक साथी हैं। में सीमित का ध्रध्यक्ष हूं धौर धापका रेजीमेंट में स्वागत करता हूं..." यकायक भीड़ से एक गूज उठी, जो धर्मिश्वादन के तुमुल स्वर में बदन गयी। वे मुझसे हाथ मिलाने के लिए बड़े।

" प्रापने खाना तो नहीं खाया होगा? यहा हम खा चुके हैं। प्राप प्रफलरों के मेम में जाये, वहा ब्रापको ग्रपनी भाषा बोलने बाने कुछ लोग मिलेगे..." वह मुझे लिए सहन पार कर एक दूसरी इमारन के दरवाजे पर पहुंचा। बहा लेफ़्टीनेट की वर्दी पहने एक नीजवान, जो देखने में रईसजादा मालूम होता था, उसी वन्त ग्रंदर दाखिल हो रहा था। ग्रध्यक्ष ने उससे मेरी मुलाकात कराई ग्रीर हाथ मिला कर वापिम चलागया।

तेप्रटीनेंट ने सुन्दर फ़ासीसी बोलते हुए कहा, "मैं स्तेपान गेंग्रोगियेविच मोरोब्स्की हं ग्रौर मैं श्रापकी खिदमत में हाजिर हूं।"

सर्जे-सजायं प्रवेश-कक्ष से एक धारायशी मीड़ी ऊपर चली गई थी, जिस पर नमकते हुए झाड़-फानूसो की रोधनी पड़ रही थी। ऊपर की मजिल पर एक हॉल था, जिसके दरवाजे विलियं खेलने, ताथ खेलने के कमरों भीर लाइबेरी में खुलते थे। हम खाने के कमरों में दाख़िल हुए, जिसके बीच मं एक लंबी भेज लगी थी धीर उसके चारो धीर करीब बीस सफसर प्रपत्ती पूरी विदंश पहने, सीने धीर नादी की मुठियो वाली तलनारे बाधे और बाही तमग़ों को लगाये हुए वैठे थे। जब मैं घुसा, सबके सब शिष्टाचार से उठ खड़े हुए और उन्होंने भेरे लिए कर्नल की बगल में जगह की। वह एक लहीम-शहीय रोबील चेहरे का धादमी था, जिनकी वाड़ी पूरी थी। प्रदेली सधे हाथों से खाना परस रहे थे। वातावरण वही था, जो यूरोप में किसी धी प्राप्तसरी मेस का हो सकता है। तो फिर कहा थी काति?

"प्राप बोल्शेविक तो नहीं हैं?" मैंने मोरोल्की से पूछा।

मेख के गिर्द बैठे लोग मुस्करा पड़े। लेकिन मैंने यह भी लक्ष्य किया कि एक-दो ब्रादमी नजर बचा कर ब्रदंशी की ब्रोर देख रहे थे।

"नहीं," मेरे दोस्त ने जवाब दिया। "इस रेजीमेंट में सिर्फ एक हीं बोल्वेविक प्रकार है, और इस रात वह पेतोग्राद में है। कर्नल मेन्येविक हैं, पीर उधर बैठे कप्तान खेलाँव कैंडेट हैं। में खूद दक्षिणपंची समाजवादी-क्रांतिकारी हूं... मुझे कहना चाहिये कि सेना के अधिकास अफसर बोल्वेविक नहीं है, लेकिन मेरी तरह वे भी जनवाद में विस्वास करते हैं, वे विक्वास करते हैं कि उन्हें आम सिपाहियों की इच्छा का पालन जरूर करना चाहिये..."

खाना ख़रम होने के बाद नक्कों लाये गये और कर्नल ने उन्हें भेज पर फैला दिया। बाकी लोग भी नक्कों के ऊपर झुक गये। कनंत ने नाजे पर पेमिल के निजातों की धोर इजारा करते हुँ<sup>0</sup> कहां, "यह देखिये, द्याज सुबह हमारे मोर्चे यहां पर थे। ब्लासी<sup>मर</sup> किरोमोनिच, धापको करती कहा पर है?"

कप्लान ग्रेसोंब ने नवरों में एक स्थल की घोर सकेत करते हुए उत्तर दिया। "हमें जो हक्म दिया गया था, उसके मुताबिक हमने इस मड़क के किनारे की जगह पर कब्बा कर लिया। पाच बने करमाबित ने मझसे चार्ज लिया।"

ठोक उसी बब्त दरवाजा खुता चाँर एक सिपाही के साथ रेजीमेंट मर्मिनि के प्रध्यक्ष घंदर घाये। कर्नल के पीछे जो लोग खड़े थे, वे भी उनके साथ नवणे को ठेउने लगे।

"ठीन है," कर्नल ने कहा, "हमारे क्षेत्र में करवाक दस कितोमीटर पीछे हट गये हैं। मेरे एवाल में आगे वह कर मोचीवदी करना अरूपी नहीं हैं। आप साह्यान आज की राह सौजूदा मोचों को संभालेगे और उन्हें मजबत करने के लिए..."

रेजीमेट समिति के अध्यक्ष ने बात काटते हुए फ़रमाया, "आपकी इजावत से मैं कुछ कहना चाहता हूं। हुक्म यह है कि पूरी तेजी के साय आगे यहा जाये और सुबह गातिबना के उत्तर में कच्चाकों से लोहां तेने की तैयानों की जाये। उन्हें खबरदस्त शिकस्त देना चक्तरी है। प्राप छ्यां कर उचित व्यवस्था करे।"

क्षण भर सन्ताटा रहा। कर्नल ने दोबारा नक्षो पर झुककर भिन्न स्वर भे कहा, "ग्रन्छो बात हे, स्तेपान ग्रेग्नोपियेविच, बाप कृपा कर..." नक्षो पर एक नीली पेसिल से जल्दी जस्दी निवान लगाते हुए उन्होंने प्रपने हुक्म विद्ये ख्रोर साथ ही साथ एक साजेंट बाटंड्रेड में उन्हें दर्ज करता गया। फिर साजेंट इहा से चला गया ख्री दस मिनट बाद कर्नल के हुक्म की टाइच करके स्था पहक कार्बन कापी के ने ग्राया। तमिति के प्रध्यक्ष ने एक कापी प्रपने सामने एक कर नक्षों का ध्यान से प्रध्यक्षन किया।

"ठीक हे," उन्होंने उठते हुए कहा ग्रीर कार्यन कापी बौरत मोड़ कर ग्रमनी जेव में डाली। फिर उन्होंने दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर किये, ग्रमनी जेव से मोल सील निकाल कर उस पर मोहर लगाई ग्रीर उसे कर्नल के हाथ में दे दिया।

यह थी ऋति!

मैं रेजीमेट की स्टाफ-गाड़ी में बैठ कर त्मारस्कोंने के मोवियत प्रामाद में वाषिस नौटा। सभी भी बड़ा जुड़ के बड़ मजदूरों, सिपाहिया धार मल्लाहो का म्राना-जाना लगा हुम्रा था ; म्रभी भी वहा ट्रको, वस्तरधद गाड़ियों की रेल-पेल थी, वैसे ही दरवाजे पर वदस्तूर तोप थी ग्रीर नयी, निराती विजय के उल्लास में उद्घोष और अट्टहास गूज रहा था। स्राधे दर्जन लाल गार्ड अपने बीच में एक पादरी को लिये हुए भीड को ठेलते हुए बदर घुस रहे थे। उन्होंने कहा कि यह फादर इवान है, जिन्होंने करजाको को, जब वे शहर में दाखिल हुए, अपना आशीर्वाद दिया था। बाद में मैन मुना कि उन्हें गोली मार दी गई...

दिवेको उसी वनत वहा से निकल रहे थे ग्रीर लगातार ग्रादेश पर ग्रादेश दिये जा रहे थे। उनके हाथ में वही भारी तमचा था। सडक के किनारे एक मोटर-गाड़ी खडी थी, जिसका इजन दीड़ रहाथा। वह पीछे की सीट में अकेले ही बैठ गये और केरेन्स्की को जीतने के लिए गातचिना

के लिए रवाना हो गये।

रात होते होते वह शहर के वाहरी हिस्से में पहुचे और वहा गाडी से उतर कर पैदल ही श्रामे बढ़े। दिवेको ने कप्जाको से क्या कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि जनरल कास्नोव और उनके स्टाफ ग्रौर कई हजार करजाको ने हथियार डाल दियं ग्रौर केरेन्स्की को भी ऐसा ही करने की राय दी।<sup>5</sup>

जहां तक केरेन्स्की का सवाल है, १४ नवम्बर की सुबह जनरल कास्नोव ने जो बयान दिया, उसे मैं यहा छाप रहा हू:

"गातिचना, १४ नवस्वरं, १६१७। म्राज करीव तीन वजे (सुवह) मुख्य सेनापति (केरेन्स्की) ने मुझे तलव किया। वह बहुत उत्तेजित स्रौर बहुत घवराये हुए थे।

"'जनरल,' उन्होंने मुझसे कहा, 'ग्रापने मुझे घोखा दिया। स्नापके केरजाकों ने यह साफ एलान किया है कि वे भुझे गिरएतार करके मल्लाहो के हवाले कर देगे।'

"'जी हा,'मैने जवाब दिया,'इस क़िस्म की बातचीत सुनने मे भायी है। मैं जानता हूं कि आपके लिए कही भी किसी को हमदर्दी नहीं है।'

- ···नेकिन ग्रफनर भी वही बान कह रहे हैं।'
- "'जी हा, ध्रफनर ही आप ने सबसे ज्यादा बुद्धा हैं।'
- "'फिर मैं क्या करू? मुझे घात्महत्या कर तेनी बाहिये!"
- "'ध्रपर घाप नम्माननीय व्यक्ति है, तो घाएको चाहिये कि धार फ़ौरन हाथ में सफ़ेद झड़ी लेकर पेत्रोबाद बायें, सैनिक बातिकारी गरिनि के मामने हाजिर हो घौर घस्थायी सरकार के प्रध्यक्ष की हैसियन से उनके माथ बातवीन कुछ करे।'
  - "'मच्छी बात है। मैं ऐसा ही करूंगा, जनरता'
- "'मैं भ्रापको एक रक्षक-दल दूगा भौर यह भी साय करूंगा कि एक मल्लाह आपके नाथ जाये।'
- "'नहीं नहीं, सल्लाह नहीं। क्या यह मच हैं कि दिवेकी यहां पर मौजद है? आप जानते हैं?'
  - "'मै नहीं जानता दिवेको कौन है।"
  - "'वह मेरा दुश्नन है।'
- "'इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वय सापने भारो बाबी सर्गार्ह है, तो मापको यह जानना ही चाहिये कि भवसर का उपयोग कैने किया जाये।'
  - "'हा, मैं भाज रात ही रवाना हो जाऊना।'
- "'रात में क्यों? इसका मतलब होगा भागना। धार खुल्लमखुला इतमीनान से जाइये, ताकि हर धादमी देख सके कि धार भाग नहीं रहें हैं।'
- "' प्रच्छी बात है। सेकिन धाप मुझे खरूर ऐसे रक्षक दीजिये, जिन पर मैं भरोसा कर सकें।'
  - "'ठीक है।"
- "मैं बाहर निकल घाया घोर भैने दोन को दसवी रेबीमेंट कें करवाक क्लाफोब को बुलाया धार उसे हुक्स दिया कि वह मुख्य लेनापि के साथ जाने के लिए दल करवाकों को चुन ले। घाधा घटा बाद करवाकों नें माकर मुझे बलाया कि केरेस्स्की घपने मुकास में नहीं है, कि वह भाग गर्ने हैं।
- "मैंने छुतरे का निमृत नवनाया और हुक्स दिया कि उनकी तताग की आये। मेरा क्याल या कि वह गात्विचना से बाहर नही जा सके होंगे। लेकिन उनका पता न चम सका..."

ग्रीर इस प्रकार केरेन्स्की मत्लाह की वर्दी में छिप कर ग्राकेले भाग निकले। ग्रगर रूसी जन-साधारण के बीच उनकी कुछ साख बची थी, तो वह इस हरक़त से बिल्कुल ही जाती रही...

में एक ट्रक की सामने की सीट में बैठ कर पेलोग्राद वापिस लीटा, जिसे एक मजदूर चला रहा था धौर निसमें लाल गाउँ भरे हुए थे। ट्रक की वित्तया गुल थी, स्वोकि हमारे पास मिट्टी का तेल न था। सड़क पर घर लौटती हुई सर्वहारा सेना का धौर उनकी जगह लेने के लिए उमड़ने बाले नेये रिजर्व सैनिकों का रेला था। रात के धधेरे में हमारी ट्रक जैसी बड़ी दृकीं, क़तार को कतार तोप धौर छकड़ा-माड़िया धुधली धुधली दिखाई वे रही थी। हमारी ही तरह सब की सब वगैर रोजनी के थी। हमारी गाड़ी हड़हड़ाती हुई बेतहाजा दौड़ रही थी धौर टककरों से बचने के लिए, जो मालूम होता था लग कर ही रहेंगी, झटके से कभी दाई धोर मुड़ती, तो कभी बाई धोर धौर दूसरी गाड़ियों के साथ रणड़ खाती धाने वढ़ जाती। पीछे से पैदल मुसाफिर कोसते धौर गालिया देते।

राजधानी, जो दिन के मुकाबले रात में कही ज्यादा खूबसूरत नजर मा रही थी, क्षितिज पर धनुयाकार कैसी हुई थी घौर उसकी बितियां चमक रही थी। ऐसा मालूम होता था, जैसे बीहड़ मैदान में किसी ने हीरा-मोती के देर जमा कर दिये हो।

पुराने मजदूर ने, जिसका एक हाथ गाड़ी की स्टियरिंग पर था, इसरे हाथ को पुमाते हुए दूर चमकती राजधानी की ओर वड़े उल्लासपूर्ण भाव से इसारा किया।

"मेरा पेत्रोग्राद!" वह चीख़ उठा और उसका चेहरा चमक रहा था। "मेरा! सारा का सारा मेरा!"

## दसवी बद्याय

## मास्को

सैनिक क्रातिकारी समिति श्रपनी विजय के बाद हाथ पर हाय धरे नहीं वैठी रही, बल्कि वह तावड़तोड़ चोट पर चोट करती गई:

१४ नवस्वर ।

सभी लेनाओं, कोरों, डिबीबनों, रेजीयेटों की समितियों, सभी मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के नाम, सभी जनों के नाम, सभी के नाम।

करवाकों, पुंकरों, सिपाहियों, मल्लाहों और सबदूरों के बीच हुए समझीते के मुताबिक यह फ़ैसला किया गया है कि ब्रिवेस्तान्द्र प्रयोदोगेरिक कैरेन्स्की को जनता के एक न्यायाधिकरण के सम्मुख धारोप के लिए बुतायां जाये। हम मांग करते हैं कि केरेन्स्की को गिएसतार किया जाये का धार उन्हें निम्नतिबित संगठमों के नाम पर धारेख दिया जाये कि बहु प्रविदान्त्र पेक्सोयद मांगे और न्यायाधिकरण के सामने हाजिर हों।

> हस्ताक्षारित, जसूरी युड्सवार सेना की पहली डियोबन के करवाक ; पेजोबाद क्षेत्र के छापामार दस्ते को युंकर सर्मित ; पांचवों सेना का प्रतिनिधि।

> > जन-कमिसार दिवेंको



यातियों ने भयानक कथायें सुनायी – हजारों भारे गवे हैं; त्वेरस्काया भौर कुजनेत्स्की मोस्त जल रहे हैं, वसीली व्लाजेन्नी का गिरजा प्राग की सपर्यों में स्वाहा हो गया है; उस्पेस्की गिरजाधर ढह गया है; कैमितन का स्पास्स्की द्वार भहरा पड़ा है, दूमा-भवन जल कर राख हो चुका है।

वोल्येविकों ने अभी तक जो मुछ भी किया था, उसकी तुलना किसी भी प्रकार पवित्र स्स के केंद्र में हुए इस अयानक कुफ़ के साथ नहीं की जा सकती थी। पवित्र, प्रावोस्लाव गिरजे पर गोने बरसाती हुई ग्रीर स्वी राष्ट्र के पवित्र उपासना गृह को धूल में मिलाती हुई तोपों के धमार्के श्रद्धालुग्नों के कान में पड़े...

9 १ नवम्बर को जन-शिक्षा-किमसार लुनाचारकी जन-किमसार परिषर् के प्रधिवेशन में रो पड़े और यह कहते हुए कमरे ने बाहर निकल गर्पे, "मैं इस चीज को बर्दाक्त नहीं कर सकता! मैं सौदर्य तथा परम्परा के इस भयंकर विनाश को सहन नहीं कर सकता..."

उसी दिन तीसरे पहर मखवारों में उनकी इस्तीक़े की चिट्ठी छपी:

मुझे मास्को से झाने वाले लोगों ने वहा की घटनाओं के बारे में सभी सभी बताया है।

वधीली ब्लाजेक्री के गिरजे पर और उल्लेंक्की गिरजे पर गोलाबारी की गई है। क्रेमलिन पर, जहा पेत्रोबाद तथा सास्को की सबसे महत्वपूर्ण कला-निधियां सचित है, गोलाबारी हो रही है। हजारों प्रादमी हलाहत हुए है।

यह भयानक संघर्ष पाणविक नृशंसता की पराकाट्य पर पहुंच गया है। भव वाक़ी क्या बचा है? इससे च्यादा और क्या हो सकता है?

मैं इसे बर्दास्त नहीं कर सकता। मेरा प्याता लबरेज हो पुका है। मैं इन विभीषिकाओं को सहन करने में अनुसर्थ हूं। जो विचार मुक्ते पागल बनाये दे रहे हैं, वे जब बरावर कोंच रहे हों, काम करना असंभव है!

यही वजह है कि मैं जन-कमिमार परिषद् से बरतरफ हो रहा हूँ। मैं प्रपने दम निर्णय की गंभीरना को समझता हूं, परनु मैं मय मीर सहत नहीं कर मकता...? उसी दिन क्रेमिनन में मौजूद सफ़ैद गाड़ों घीर पुंकरों ने हृषियार दाल दिये घीर उन्हें सही-सलामत बाहुर जाने दिया गया। उनके घीर मोरुवेपिकों के बीच जो माति-सिंध हुई, यह नीचे दी जाती है:

१. सार्वजनिक मुरक्षा समिति का शस्तित्व समाप्त किया जाता है।

२. सफ़ेंद्र गाडे प्रपंते हिंपियार रखते हैं भीर धपते संगठन की भंग करते हैं। प्रक्रमर प्रपत्ती ततवारे भीर नियमानुमीदित दूसरे छोटे हिंपियार रख सकते हैं। सैनिक स्कूनों ने यही हिंपियार छोडे जायेंगे, जो शिक्षण के लिए प्रावस्थक है। बाको सभी हिंपियार युंकरों हारा समर्पित किये जायेंगे। सैनिक शांतिकारी सिंगति व्यक्तिगत स्यव्वता तथा गुरक्षा की गारंटी देती हैं।

 दूसरी धारा में उल्लिखित निरस्तीकरण के प्रका का निषदारा करने के लिए वातिवालों में भाग लेने वाले सभी सगठनों के प्रतिनिधियों की सैकर एक विशेष भाषीन निष्वत किया जाता है।

४. इम गास्ति-ग्राध पर हस्ताधार होते ही दोनो पक्ष प्रविसंव लड़ाई ग्रन्थ फरने तथा समस्त कैनिक गितिविधि रोक देने के लिए प्रादेश देंगे भौर इस प्रादेश की यथासमय पूर्ति के लिए कार्रवाई करेगे।

 सिंध पर हस्ताधर होने पर दोनों पक्षों डारा मिरफ्तार किये गये सभी कैदियों को रिहा कर दिया जायेगा...

दो दिनों से सहर बोस्त्रीदिकों के हाथ में था। भयभीत नागरिक सहस्रानों से निकल रहे थे धौर धपने साथियों की लाशों को दूब रहे थे। वैरिकेड हटा दियें गये थे। फिर भी मास्त्री के विश्वेस की कहानियाँ घटने की जगद मौर भी मातिराजित होकर फैलवी जा रही थी... वहां से माने साथी इन मयानक रिपोटों के घसर से ही हमने मास्त्री जाने का फ़ैसला किया।

पुष्ठ भी हो, पेब्रोबाद दो सी साल से ज्ञासन का केन्द्र होते हुए भी भी भी एक ग्रुटिंग नगर था। मास्को है ब्रसली रूप, रूस जैंचा वह मतित में मा भीर जैसा वह भविष्य में होगा। मास्को में हमें ऋति के बारे में स्त्री ननता की संस्वी भावना का पता सगेगा। वहां पर जीवन प्रधिक तीव है।

यातियों ने भयानक कथायें मुनायी – हवारों मारे गये है; ह्येरस्काया भीर कुजनेत्स्की मोस्त जल रहे हैं, वसीली ध्यानेत्री का गिरजा मान को लपटों में स्वाहा हो यथा है; उस्पेस्की गिरजायर वह गया है; श्रेमितन का स्वास्स्की द्वार भड़रा वडा है, हुमा-भवन जल कर शाय हो चुका है।<sup>1</sup>

बोत्येविकों ने सभी तक जो नुष्ठ भी किया था, उसकी मुतना किसी भी प्रकार पवित्र स्त के केंद्र ने हुए इस अथानक कुफ के साथ नहीं कीजा सकती थी। पवित्र, प्रावोध्लाच मिरजे पर गोल बरसाती हुई धौर स्वी राष्ट्र के पवित्र उपासना गृह को धूल में मिलाती हुई तोमों के धमाके श्रद्धालुओं के कान में पड़े...

१५ नवस्वर को जन-शिक्षा-किमसार सुनापास्कों जन-किसारपरिपर् के प्रधिवेशन में रो पड़े भौर यह कहते हुए कमरे ने बाहर निकत गये, "मै इस चीज को बर्दास्त नहीं कर सकता! मैं सींदर्य तथा परम्परा के इस भयंकर विनाश को सहन नहीं कर सकता..."

उसी दिन तीसरे पहर ब्रखनारों ने उनकी इस्तीफ़े की चिट्ठी छपी:

मुझे प्रास्को सं फ्राने वाले लीगों ने वहा की घटनाग्रों के बारे में भभी भभी बताया है।

वसीली ब्लाजेप्री के गिरजे पर और उस्पेंस्की गिरजे पर गोलाबारी की गई है। फ्रेंमलिन पर, जहां पेलोग्राद तथा मास्को की सबसे महत्वपूर्ण कला-निधियां सचित है, गोलाबारी हो रही है। हवारों धादमी हताहत हुए हैं।

यह भयानक संघर्ष पाश्चविक नृशंसता की पराकाप्टा पर पहुंच गया है। प्रव वाकी नया बचा है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

मैं इसे बर्दाक्ष्त नहीं कर सकता। नेरा प्याला लवरेज हो चुका है। मैं इन विभीपिकाओं को सहन करने में असमर्थ हूं। जो विचार मुझे पागल बनाये दे रहे हैं, वे जब बराबर कोच रहे हों, काम करना असंभव है!

यही वजह है कि मैं जन-किमसार परिषद् से वरतरफ हो रहा हूं। मैं प्रपने इम निर्णय की गभीरना को समझता हू, परतु मैं ग्रव भीर सहन नहीं कर सकता...

उसी दिन कैमलिन में मौजूद सफ़ेद माडों भीर मुंकरों ने हथियार डाल दिये भौर उन्हें सही-सत्तामत बाहर जाने दिया गया। उनके भौर बोल्गेविकों के बीच जो साति-संधि हुई, वह नीचे दी जाती है:

सार्वजनिक सुरक्षा समिति का मस्तित्व समाप्त किया जाता है।

२. सफ़ेद गार्ड अपने हथियार रखते हैं और अपने संगठन की भंग करते हैं। फ्रफ़सर घपनी तलवारें थौर नियमानुमोदित दूसरे छोटे हथियार रप सक्ते हैं। सैनिक स्कूलों में यही हिंबयार छोड़े जायेंगे, जो शिक्षण के लिए धावस्यक है। बाक़ी सभी हथियार मुंकरों द्वारा समर्पित किये जायेंगे। सैनिक क्रातिकारी समिति व्यक्तिगत स्वतवता तथा मुरक्षा की गारंटी देती है।

३. दसरी धारा में उल्लिपित निरस्त्रीकरण के प्रश्न का निपटास करने के तिए शातिवार्ता ने भाग लेने वाले सभी सगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर एक विशेष भायोग नियुक्त किया जाता है।

४. इस शान्ति-सिध पर हस्ताक्षर होते ही दोनों पक्ष प्रविलंब लड़ाई बन्द करने तथा समस्त सैनिक मितिविधि रोक देने के लिए मादेश देंगे और इस भादेश की यथासमय पूर्ति के लिए कार्रवाई करेगे।

५. सिंध पर हस्ताक्षर होने पर दोनों पक्षों द्वारा गिरएतार किये गये सभी क़ैदियों को रिहा कर दिया जायेगा...

दो दिनों से गहर बोल्मैविकों के हाथ मे था। भयभीत नागरिक तहलानों से निकल रहे थे और अपने साथियों की लाशों को बूड़ रहे थे। बीरिकेड हटा दिये गये थे। फिर भी मास्को के विध्वंस की कहानियां घटने की जगह घोर भी श्रतिरजित होकर फैलती जा रही थी ... वहां से झाने वाली इन भयानक रिपोर्टों के ग्रसर से ही हमने मास्को जाने का फ़ैसला

कुछ भी हो, पैलोबाद दो सौ साल से शासन का केन्द्र होते हुए भी श्रमी भी एक कृतिम नगर था। मास्को है असली रूस, रूस जैसा वह ग्रतीत में था और जैसा वह मिवप्य मे होगा। मास्को में हमें काति के बारे में रुसी जनता की सच्ची भावना का पता लगेगा। वहा पर जीवन मधिक

पिछले एक सप्ताह से ग्राम रेल मजदूरों की सहायता से पेत्रीग्राद की सैनिक कातिकारी समिति ने निकोलाई रेलवे लाइन पर कृब्जा कर रखा था और वह उस लाइन पर दक्षिण-पूर्व की ओर मल्लाहों ग्रीर लाल गाड़ी से भरी रेल-गाडी पर रेल-गाड़ी दौड़ा रही थी... हम स्मोलनी से पास मिले थे, जिनके विना कोई भी राजधानी से वाहर नहीं जा सकता था... जब गाड़ी पीछे की स्रोर चलती हुई स्टेशन में ग्राकर ठहर गई, मैंले-कुचैले सिपाहियों की एक भीड़, जो अपने हायों में खाने-पीने की चीजों नी वोरिया लिए हुए थे, दरवाजों-खिड़कियो पर टुट पड़ी; उन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड डाले और वे सभी डिब्बों में इस तरह भर गये, कि सीटें तो न्या रास्तो मे भी तिल धरने की जगह न रह गयी, यहां तक कि कुछ गाडी की छत पर भी चढ़ गये। हममें से तीन बड़ी मुश्किल से एक डिब्बे में पुस गये, लेकिन क़रीव उसी वक्त बीसेक सिपाही श्रंदर घुसने लगे, जब कि वहा सिर्फ चार भादिमयों के लिए जगह थी। हमने उनके साथ बहस की, भ्रापत्ति प्रगट की और कंडक्टर ने भी हमारा समर्थन किया, लेकिन सब बेसुद, सिपाहियों ने हमारी बात को हंसी में उड़ा दिया। वे इन सारे बुर्जुई (पूजीपतियों) के बाराम की फ़िक्र क्यों करें? हमने स्मोल्नी के श्रपने पास दिखाये ग्रौर सिपाहियों का रुख़ फौरन बदल गया।

"मान जाइथे, साथियो," एक ने जिल्ला कर कहा। "ये ध्रमरीकी तोबारिस्की (साथी) है। ये लोग तीस हजार वेस्की से हमारी कार्ति की देखने प्राये हैं और स्वभावतः थके हुए है..."

नम्र और मैंतीपूर्ण भाव से क्षमा मागते हुए सिपाही जाने लगे। जरा देर बाद प्रावाज धाई, वे जबरदस्ती एक डिब्बे मे चुल रहे थे, जिसमें दो मोटे-ताजे सुन्दर वेश-भूषा वाले रूसी जमे हुए थे; उन्होंने फंडक्टर को घुस दी थी और भीतर से दरबाजा वद कर लिया था।

गाम को करीब सात बजे गाड़ी स्टेशन से बाहुर निकली —एक बहुत बड़ी गाड़ी, जिसे एक छोटा सा कमजोर डजन खीच रहा था, जिससे क्येग्लें की जगह तकड़ी जलाई जा रही थी। गाड़ी छोमी रफ़्तार के बगह जगह कस्त्री, लड़यड़ाती चली जा रही थी। छा पर बेटे सिपाही थरने पैरो से तात देकर गांवों के करण, शोकपूर्ण गीत गा रहे थे। धरर कैरीडोर से तात देकर गांवों के करण, शोकपूर्ण गीत गा रहे थे। धरर कैरीडोर में, जहां ऐसी ठसाठस भीड़ थी कि बीच से निकलना मुश्किल था, पूरी रात गर्मागमें बहतें होती रही। भावत और दस्तुर के मुताबिक कभी कभी कंडक्टर टिकट देखने के लिए वहा भाता, लेकिन हमारे जैसे दो-चार आदमियों को छोड़ कर टिकट नदारद थे। आध घटे तक फ़जूल बहस और तकरार करने के बाद वह निराश भाव से अपने हाथ को अटकारता हुमा बहा से चला गया। हवा में बदवू और धुया भरा हुआ था भीर बेतरह पुटन थी। भगर खिड़कियों के शोशे टूटे न होते, तो जरूर रात में हमारा दम पुट गया होता।

सुवह कई घटे 'लेट' चलते हुए, हमने खिड़कियों से देखा—बाहर एक वर्ष की दुनिया फैली हुई थी। कडाके का जाड़ा पड़ रहा था। दोसहर के करीब एक किसान औरत डिक्बे में आई, जिसके हाथ में डबल-रोटी की एक टोकरी थी और कहते के नाम पर किसी नीमगर्म पेय का एक बड़ा भारी टीन था। इसके बाद से अंधेरा होने तक बस एक ही चीच—टसाठस भरी, हचकीले खाती और जगह-जगह रुकती हुई गाड़ी और यदा-कदा कोई स्टेशन, जहां भूखी भीड़ रेस्तोरा पर टूट पड़ती और जो भी थीड़ा-बहुत सामान वहां मिलता, उसे सफाचट कर जाती... इन्ही में से एक स्टेशन पर में नोगीन और रीकोब से टकरा गया, जो जन-किससार पियइ से बरतरफ हो गये थे और अपनी सोवियत के सामने शिकायतें पेश करने के लिए मास्को वापिस लीट रहे थे। बहां से बरा दूरी पर भूरी दाड़ी वाले नाटे कद के बूखारिन खड़े थे, जिनकी आखों से एक तरह की दीवानगी सलकती थी। "यह लेनिन से भी शिक्षक वामपर्धा' है," लोग जनके बारे में कठते...

स्टेशन के घंटे पर तीसरी चोट हुई और हम गाड़ी की तरफ दौड़े घीर पुत कर प्रंदर गाड़ी के जनसंकुल धीर कोलाहलपूर्ण भीड़ से एक एक कदम मुक्किल से चलते हुए प्रपत्ती जगह पहुंचे ... यह एक खुशमिबाज भीड़ थी, जो सफर की तकलीफों को पुरमजाक सब के साथ क्षेत रही थी भीर जो पेत्रोबाद की परिस्थिति से लेकर बिटिश ट्रेड-यूनियन व्यवस्था तक दुनिया की सभी चीड़ों के बारे में कभी न खुत्म होने बाली बहस कर

<sup>\*</sup>देखिये मध्याय ११।-जॉ॰ री॰

रही थी घोर गाड़ी में जो चंद बुर्ज़ेंड (पूंजीपति) थे उनके साथ रार मचाने हुई थी। मास्को पहुंचने से पहले प्रायः हर डिब्बे ने खाद्य सामग्री को प्राप्त करने ग्रीर उसका वितरण करने के लिए एक समिति का निर्वाचन कर लिया था; ये समितिया राजनीतिक दलों में बंट गई, जो बुनियादी सिद्धातों को लेकर ग्रापस में झगड़ा करने लगे...

मास्को का स्टेशन सूना पड़ा था। हम अपने वापसी टिकटों का प्रवन्ध करने के लिए किमसार के कार्यालय में गये। लेफ्टोनेंट की वर्दी महत्ते हुए एक नीजवान आदमी मृह पर योझ का भाव लिए वहां बैठा था — यह था किमसार। जब हमने स्मोत्नी के अपने कागजात उसे दिखाये, उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि वह बोल्गेविक नहीं है, वह सार्वजनिक सुरक्षा समित का प्रतिनिधि है... यह एक मिसाली वाक्या था — शहर पर कब्या करने की आम हड़वड़ी में विजेतायों को मुख्य रेलवे स्टेशन का ही ध्यान न रहा था...

बाहर एक भी बन्धी-गाड़ी नजर नहीं था रही थी। लेकिन बहा से थोडी ही दूरी पर एक इन्दोजियिक (कोषयान) भर्दी कहतार बंडी पहने प्रपनी छोटी-सी स्लंज के बाबस पर बंठे बैठे ऊप रहा था। हमने उससे पूछा, "बीच महर चलने का बया लोगे, भाई?"

उसने सपना माथा पुजलाते हुए कहा, "साप श्रीमानों को किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन सौ कबल दीजिये, तो मैं प्रापकों पुमा थूं..." मानि से पहले उतनी दूर जाने के सिफ वो कबल सपते थे! हमने एकराज हिया, लेकिन उसने प्रपत्ने पंधा को जुम्बिय हंतर रहा, "जनाय, मानकन स्लेज बसाना मामूली बात नहीं है। उसके लिए गज भर भी छाती चाहिये।" हम रिमी भी तरह उसे प्याप कबले से गीने नहीं उतार सके... बब हम निस्ताय पुथानी वर्षीलों गड़कों पर स्लेब-गाड़ी से भागे जा रह थे, उसने छ: दिन की लड़ाई के प्रपत्ने पीमपकारी मनुभव को जनान किया है "स्वी प्राप्त मानकारी प्रमुख को जनान किया "स्लेब-गाड़ी खला रहा हूं या किसी मोड़ पर मुनाहित का दत्तवार कर रहा हूं प्रीर वनावक बड़े बोर का प्रमावन! एक गोन से सह पर रहा है सोर वनावक बड़े बोर का प्रमावन! एक परने नी मानवार... चारो धोर पाय थारा गीनिया एक रहा है हो। एक यहा धौर सह पर पहले कर रहा है की एक परा भी साम पर रहा है सोर एक परने नी मानवार... चारो धोर पाय थारा गीनिया एक रहा है है... मैं पोड़ा दोड़ा है मीर एक परने गुम्माल सड़क पर पहलेकर रक बाज

हूं, जरा देर ऊंघता हूं और फिर वही धमाका—एक और गोला फटता है—फिर वही कड़कड़… शैतान के बच्चे ! शैतान के बच्चे !!"

बीच महर में वर्फ से भरी सड़कों पर हंगामे के बाद की खामोशी छाई हुई पी गोपा महर भारी वीमारी के बाद निढाल पड़ा हो। घंद प्राक-वित्तयां ही जल रही थी घोर इनके-दुबके घादमी राह चलते नजर मा रहे थे। मैदानों से वर्फानी हवा वह रही थी, जो वदन को तीर की तरह लगती थी। हम सबसे पहले जिस होटल में घुसे, उसके दफ़्तर में दो मोमबस्तियां जल रही थी।

"जी हा, हमारे पास कुछ बहुत ही घारामदेह कमरे हैं, लेकिन उनकी खिड़कियों के शीक्षे उड़ गये हैं। ध्रमर फोस्मोदीन (श्रीमान) को थोड़ी सी ताजी हवा खाने में एतराज न हो..."

त्वेरस्काया मार्ग पर कुकानों की खिड़कियां चकनापूर हो गई थी; सड़क पर गोलियों के निशान थे और जहा-तहां उछड़े हुए पत्थर पड़े थे। हम एक के बाद दूसरे होटल में गये। वे सभी भरे हुए थे, मा उनके गांतिक सभी भी इतने बरे हुए थे कि वे बस इतना ही प्रपने मृंह से निकाल सके, "नहीं, भाई, नहीं, हमारे यहां जगह नहीं है, दिल्कुल जगह नहीं है। " मुख्य सड़कों पर, जहां नड़े वड़े वैक शरे कोठियां थी, बोरशिक तीपख़ाने ने झाये-वायों देखे विना जवरदस्त गोलावारी की थी। जैसा एक सीवियत प्रधिकारी ने मुझे बताया, "जब भी हमें यह मालूम न होता कि भुंकर और सफ़ेद गांदे कहां है, हम उनकी 'पासबुको' पर गोले दागते..."

धनत्तोगत्वा 'निसिधोनाल' होटल में, जो एक खासा वड़ा होटल था, हमें जगह दी गई, कारण, हम विदेशी थे और सैनिक कातिकारी समिति ने उन अगहों की रहा का वचन दिया था, जहा दिवशी रहते है... सबसे ऊपर की मंजिल पर मैनेजर ने हमें वे जगहे दिवाई, जहां कई विड़कियां गीलियों से चकनाचूर हो गई थी। करूनना में बोल्शीवकों की अपनी पूसा दिखाते हुए उसने कहा, "जानवर कहीं के! देनिका टहरो! उनके दिन पूरे होने ही वाले है! दो-चार दिनों के संदर ही इस हास्सास्पद सरकार का पतन होगा और फिर हम उन्हें मजा चखायेंगे!.."

हमने एक शाकाहारी भोजनालय में खाना खाया, जिसका नाम बड़ा दिलचस्प था: 'मैं किसी को खाता नहीं' और जिसकी दीनारों पर तोल्स्तोई की तसबीरें लगी थी। खाना खाते ही हम फिर सड़कों पर निकल पड़े।

मास्को सोवियत का सदर दप्तर ठीक स्कोबेलेव चौक पर एक शानदार सफेद इमारत में था - एक महल, जो भूतपूर्व गवर्नर-जनरल का म्रावास था। फाटक पर लाल गार्ड पहरा दे रहे थे। चौड़ी मारास्ता सीढ़ी से, जिसकी दीवारें समिति की सभाग्रों तथा राजनीतिक पार्टियों के भाषणों की सूचनाओं से भरी हुई थी, चढ़ कर हम एक के बाद एक कई ग्रालीशान पेश-कमरों से गुजरे, जिनमें सुनहरे फ़्रेमों में जड़ी ग्रीर लाल कपड़े से ढंकी तसवीरें टंगी हुई थी, ग्रीर फिर हम सुनहरी कार्निसों वाले भव्य राजकीय स्वागत-कक्ष में पहुंचे, जिसमें विल्लौरी के खुदमूरत झाड़-फ़ानुस लगे हुए थे। वहा धोमी बाबाजों की एक हल्की सी गुज के साथ वीसेक सिलाई मजीनों की घर घर की आवाज मिल गई थी। लाल और काले कपड़े के सूती थान खुले हुए थे और वे जगह जगह बल खाते लकड़ी के फ़र्श धीर मेजों के ऊपर फैले हुए थे। मेजों के साथ करीब पचास कटाई और सिलाई करती हुई औरतें कातिकारी शहीदों की शवयाता के लिए फरहरे और झंडे तैयार कर रही थी। इन स्त्रियों के चेहरे जीवन की कठिन दाह से झुलस गये थे और उनमें स्निग्धता शेप न रही थी। इस समय ने निस्तब्ध भाव से काम कर रही थी और उनमें बहुतों की आखें रोते रोते लाल हो गई थी... लाल सेना के बहुत से मादमी मारे गये थे।

एक कोने में भेज के साथ दिवयल रोगोव बैठेथे — देखने में बुढिमान, चरमा लगाये और मजदूरों की काली जैकेट पहने हुए। उन्होंने हमें झामन्त्रित किया कि हम दूसरे दिन शवसाता में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के साथ

साथ चलें...

"समाजवादी-याविकारियो और मेन्सेविकों को कुछ भी सिखाना असंभव है!" उन्होंने तेजी से कहा। "वे अपनी आदत से मजबूर है भीर समझौडा किये विना मान नहीं सकते। बरा सोनिये, उन्होंने प्रस्ताव किया कि हम मंकरों के साथ मिल कर जनावे निकाले!"

हाँत की दूसरी भ्रोर से सिपाहियों वाला फटा पुराना कोट पहने भ्रीर शाप्का (टोपी) लगाये एक भ्रायमी वहा साया, जिसका बेहरा मेरे लिये परिचित या। मैंने पहचाना, यह मेल्निचाल्स्की था। उसे बायोने, न्यू जेरसी (ग्रमरीका) में स्टैण्डड ध्रायल कम्पनी की खबरदस्त हड़ताल के जमाने में मैं घड़ीसाज जाजें मेल्चर के नाम से जानता था। उसने मुझे बताया कि घव वह मास्को धातुकर्मी यूनियन का मंत्री ग्रीर लड़ाई के दौरान सैनिक क्रांतिकारी समिति का एक कमिसार था।

"मेरा हाल देखिये!" उसने धपने फटे-पुराने कपड़ों की घोर इशारा करके कहा। "जब पहली बार युंकर केमिलन में घाये, मैं वहां प्रपने जवानों के साथ था। उन्होंने मुझे तहखाने मे बंद कर दिया और मेरा प्रोवरकोट, रुपया-पैसा, मेरी घड़ी और यहा तक कि मेरी श्रंगूठी भी उड़ा दी। ध्रव मेरे भास पहनने के लिए बस यही रह गया है!"

उसने मुझे उस छ: विज की खूनी लड़ाई के बारे में बहुत सी बातें बताई, जिसने मास्की को दो हिस्सी में बांट वियाया। पेलोग्राव के विपरीत मास्की में नगर दूमा ने मुंकरों भीर सफेद गाड़ों की कमान संमाली थी। मेयर रूवनेव और दूमा के समापति मीनोर महोदय ने सार्वजनिक सुरक्षा समिति की राया सैनिकों की कार्यवाहियों का संचालन किया था। नगर का कमाडेंट, रियाक्सेव जनवादी प्रवृत्तियों का व्यक्ति या और वह सैनिक क्रांतिकारी समिति की मुखालफत करते हिचकिया दा या ते तिक सूमा ने उसे मजबूर कर दिया था... क्रेमिनन पर कब्बा करने का प्राग्रह मेयर ने ही किया था। "वहा वे ब्रापके क्रयर गोले वागने की जूरंत कभी नहीं करेंगे," उन्होंने कहा था...

ग़ैरिसन की एक रेजीमंट ते, जो लंबी निष्क्रियता के कारण विल्कुल पस्तिहम्मत हो चुकी थी, दोनो पक्षों ने सहायता मांगी। रेजीमंट ने यह फ़ैसला करने के लिये कि वह नया क़दम उठाये, एक मीटिंग की फ्रीर यह फ़ैसला किया कि रेजीमंट तटस्थ रहे और अपनी मौजूदा कार्रवाइयों को चलाती जाये – ये कार्रवाइया थी सुरवमुखी के बीज ग्रीर साइटर बेचना!

"लेकिन सबसे बुरी बात यह थी," भील्नचान्सने ने घागे कहा, "कि हुमें लड़ते लड़ते ही अपने को सम्रिट्ट भी करना पड़ा। दूसरा पक्ष जानता या कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हमारे यहा सिप्पाहियों की अपनी सीवियत थी और मजदूरों की अपनी... मुख्य सेनापित कौन होगा, इस बात को तेकर ऐसी तुन्तु मैं में हुई कि पूछो यत। कई रेजीमेटों ने कई कई दिन तक बहुस करने के बाद ही कही जाकर कुछ करने का फ़ैसता किया। थीर जब ग्रफसरों ने एकाएक हमारा साथ छोड़ दिया, हमे घादेश देने वाला कोई न रहा; हमारी युद्ध-कमान ही नदारद थी..."

उसने उन दिनों की छोटी छोटी घटनाधों का बड़ा सजीव वर्णन किया। एक दिन, जब झासमान धुधला-धुधला था और काफ़ी सर्दी थी, वह निकीत्स्कामा मागें की मोड़ पर खड़ा था, जहा मधीनमन की गोनियों की बीछार हो रही थी। मोड़ पर छोटे छोटे लड़कों की एक मोड़ जमा थी- सड़कों पर झाबारा फिरने बाले लड़के, जो पहले झाढ़वार बेचा करते थे। घूट, दुस्साह्मी, उत्तेजित, जेले उन्हें खेलने के लिए एक नया खेल मिल गया हो, वे बीछार धीमी होने का इंतजार करते और फिर दौड़ कर सड़क पार करने भी कीशिया करते... उनमें बहुतेरे मारे गये, तिकिन बाकी एक घोर से दूसरी झोर दौड़ लगाते रहे, हंसते, खिलखिलाते, एक इसरे को ललकारते...

शाम को काफ़ी देर से मैं डोरियान्सकोपे सोकानिये - मिश्रजातों के वनव -में गया, जहां मास्कों के बोस्लेबिक मिलने वाले थे धीर जन-किमसार परिषद् का परिस्थाग करके माथे हुए नोगीन, रीकोब इत्यादि की रिपोर्ट पर विचार करने वाले थे।

सभा एक थियेटर में हुई, जहा पुराने जारवाही जमाने में प्रमेचर जिलाड़ी सब से लाजा फ़ासीसी प्रहसन का बफसरों और भड़कीले कपड़े पहने हुए महिलाओं के सामने अभिनय किया करते थे।

सभा में सबसे पहले बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, जो नगर-केन्द्र के समीप रहते थे। नोगीन बोले श्रीर यह स्पष्ट था कि अधिकांस श्रीता जनका समर्थन करते हैं। मजदूर देर से पहुंचे, नयोंकि मजदूर बिस्तमा शहर के बाहरी हिस्सों में थी श्रीर ट्राम-गाड़िया चल नहीं रही थी। लेकिन प्रामी रात के करीब वे दस दस, बीस बीस कर के धीड़ियों पर जमा होने लगे—मोटे, खुरदरे कपड़े पहने, सीध-साद लोग, जो श्रभी श्रभी मोर्चे से लीटे थे। जहां पूरे एक सप्ताह तक उन्होंने दानवों की तरह युद्ध किया था श्रीर अपने चारों और अपने साथों को घराशायी होते देखा था।

सभा ग्रीपचारिक रूप से शुरू हुई ही थी कि मुस्से से चित्ताते ग्रीर मखाज़ उड़ाते लोग नोगीन के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने समझाने की, तर्क करने की कोशिश की, सेकिन सब बेकार। वे उनकी बात को सुनने के तिए ही सैवार नहीं थे। इन लोगों ने जन-किमसार परिषट् का परित्याग किया था। जिस वक्त लड़ाई की प्रांग जोर से ध्यक रही थी, वे मोचें से भाग खड़े हुए थे। जहा तक पूजीवादी अख़वारों का सवाल था, यहा कोई पूंजीवादी अख़वार न थे। यहां तक कि नगर दूमा भी भंग कर दी गई थी। रोद्रमूर्ति बुख़ारिन बोलने के लिये खड़े हुए। जनकी वात कील-काट से दुस्त भी प्रौर धावाज ऐसी थी, जैसे पैंगी छुरी, जो खंदर पूंप जाती थी, तिकलती थी भीर फिर घृप जाती थी... वे जनकी बात को सुन रहे थे और उनकी बाबों चमक रही थी। जन-किमसार परिपद् की कार्र- वाई का समर्थन करने का प्रस्ताव विशाल बहुमत से पास किया गया। यह भी मास्कों की आवाज...3-4

रात बहुत काफ़ी गुजर चुकी थी, जब हम सूनी सङ्कों को पार करते हुए इवेरियाई दरवाजे से निकल कर कैमलिन के सामने विशाल लाल चौक में धाये। अधेरे में बसीली ब्लजेन्नी का गिरजा अद्भुत और विजित्त लग रहा था, उसके रंग-विरंगे सजावटी लहिरवादार गुजद धुंधले धुधले चमक रहे थे। कही कोई वरवादी के निधान न थे... चौक के एक धौर कैमलिन की सियाह बुजियां और दीवारें खड़ी थी। ऊंची दीवारों पर धलावों की लाल रोधनी क्रिलमिना रही थी, लेकिन धलाव देखे नहीं जा सकते थे। चौक के दूसरी और से लोगों के बोलने की धौर फरसा- कुदाल बलने की प्रावाजें आ रही थी। बौक पार कर हम उधर गये।

कैसितन की दीवार के साथ मिट्टी और कंकड-सत्थर के प्रंवार लगे हुए थे, जिन पर चढ़ कर हमने देखा, नीचे दो बड़े संबे-चीड़े गड़ढे खोदे जा रहे थे – इस-मद्रह फुट गहरे और पचास गज तवे। उनमें सैकड़ों सिपाही और मजदूर बड़े बड़े प्रलावों की रोक्तनी में खुदाई कर रहे थे।

एक नौजवान विद्यार्थी ने हमसे जर्मन में बात की। "यह विरादराना कब्र है," उसने हमें समझाया। "कल हम यहा काति के लिए घपनी जिंदगी कुर्वान करने वाले पाच सौ सर्वहाराओं को दफनायेंगे।"

वह हमें नीचे गढ़ें में ले गया। फरसे-जुदाल वड़ी तेजी से चल रहे थे और मिट्टी के स्मूल और भी तेजी से उठते जा रहे थे। किसी के लवों पर फ्राबाउ न थी। ठगर फ्रासमानं सितारों से भरा हुआ था और कदीम शाही कैमलिन की दीबार वैग्रंदाज ऊंची नजर ब्रा रही थी। "इस पाक जगह में," विद्यार्थी ने कहा, "जो पूरे रूस में सबसे प्यादा पाक-साफ़ है, हम अपने पाकीजा साथियों को दफनायेंगे। यहां जहां पर जारों के मजार है, हमारा जार --जनता - सोवेगी..." उसका एक हाथ स्तिय से लटका था। उसे लड़ाई में गोली तभी थी। प्रपत्ती चोट की और देखते हुए उसने कहा, "आप विदेशी लोग हम रुसियों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि हमने इतने दिनों तक मध्यपुगी पाजतब को वर्षाम्त किया। लेकिन हमने यह देखा कि ससार में जार ही अकेला स्रत्याचारी नहीं है। पूजीवाद उससे भी गया-बीता ही। और संसार के सभी देशों में पूजीवाद की तूली बोलती है... रूसी क्रांतिकारी कार्यनीति सबसे अच्छी कार्यनीति हे..."

जब हम वहा से चले, मजदूर, जो थक कर चूर हो गये थे धीर सर्दी के वाबजूद पसीने से नहाये हुए थे, भारी कदम रखते वाहर निकलने लगे। लाल चीक की दूसरी थोर से कुछ धुधली सी ब्राक्स्तियां जल्दी जल्दी उधर बढ़ी थ्रा रही थी। ये दूसरी पाली के सोग थे, जो सुड के सुड गइडों में उत्तर गये थीर फरसे-कुवाल उठा कर चुपपाप धोदने लगे...

इस प्रकार पूरी रात आम जनता के बोच से आने बाले इन बालटियरों ने बारी वारी से एक दूबरे का स्थान प्रहण करते हुए काम किया - पूडाई उसी प्रचड वेग से बतती रही, अबिराम और अनवस्त। और जब सुबह की ठंडी रोशनी ने बफंसे ढके सफ़ेद विशाल लाल चौक से फुहासे का शीना पर्दा हटा सिया, लोगों ने देया, "विरादराना कव" के मुंह बाये सियाह गढ़ें पूरी तरह खोदे जा चुके हैं।

हम भूरज निकलने से पहले ही उठ और जल्दी जल्दी पैर बड़ातें ग्रंथेरी सड़कों से हो कर स्कोवेलेब चौक पहुचे। इतना बड़ा शहर लेकिन कही चिड़िया का प्रत भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस दूर और नवरीक, सभी जगह एक हल्ता सा मर्मर स्वर था, जेसा उस बन्त होता है, जब निस्तब्धता को भग कर ह्या चलने ही वाली होती है। भोर के धुंधतके निस्तब्धता को भग कर ह्या चलने ही वाली होती है। भोर के धुंधतके भी से कि सदर दफ्तर के सामने मदों और खारतों वी एक छोटी सी भी। जनमा थी, जिनके हाथ में स्वर्णाक्षरों से सक्ति लाल पताकार्य भी में से मासको सोवियत को कार्यकारियों समित के मदस्य। रोशनी फैली मार धोरे धोरे दूर वही वह मर्मर ध्वान ग्रंगी हुई बोर तेब हुई धोर फिर

वह गंभीर मंद्र स्वर में बदल गई। शहर उठ रहा था। हम त्वेरस्काया मार्ग से चले ∸झड़े हमारे सिर के ऊपर फहरा रहे थे। रास्ते में जो छोटे छोटे गिरजे थे, वे बंद थे और उनमे रोशनी गुल थी उसी तरह, जैसे माता मरियम का इवेरियाई गिरजा बंद था, वह गिरजा, जहा हर नया जार केमिलिन मे राज्याभिषेक होने से पहले आकर शीश नवाता था और जो रात हो या दिन हमेशा खुला रहता था, जहा हमेशा भीड़-भड़का ग्रीर चहल-पहल रहती थी और जो श्रद्धालुओं की मोमवत्तियों के प्रकाश में क्षिलमिलाती हुई प्रतिमाधी के सोने-बांदी ग्रीर जवाहिरात की चकाचीध से जगमग रहता था। कहते हैं कि जब मास्को मे नेपोलियन प्राया था, तब से ब्राज तक के समय मे ये मोमवत्तियां पहली बार गुल हुई थी।

पवित्र प्राबोस्लाव चर्च ने मास्की से, जो कैमलिन पर गोलावारी करने वाले कृटिल, श्रद्धाहीन जनों का घड्डा वना हुया था, यपना वरद हुस्त खीच लिया था। गिरजाघरो मे मंग्रेरा भौर सन्नाटा था। पादरी ग्रायव हो गये थे। लाल शहीदों की अंत्येष्टि-किया के लिए पादरी मौजूद न धे। काफ़िरों की क़बों पर न दुवायें की गई, न मर्सिया पढ़ा गया, न और कोई मजहबी रस्म पूरी की गई। मिकट भविष्य में मास्को के धर्माध्यक्ष तीखीन सोवियतीं का धर्मबहिष्कार करने वाले थे...

गिरजाधरों की तरह दुकाने भी बंद थी और मिल्की वर्गों के लोग भ्रपने घरों के घंदर ही थे, लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। यह जनता का दिवस था, जिसके धागमन की ध्वनि समुद्र के प्रबंड गर्जन की तरह गज रही थी...

भभी से इवेरियाई दरवाजे से एक रेला चला भा रहा था। विशाल लाल चीक में हजारों नरमंड देखे जा सकते थे। मैने ग्रीर किया कि जब भीड़ इबेरियाई गिरजे के सामने से गजरी, जहा से जाने वाला हर श्रादमी हंमेशा नतमस्तक होकर शूस का चिह्न बनाता था, उसने जैसे गिरजे की लक्ष्य ही नहीं किया...

त्रेमिलन की दीवार के पास जो घनी त्रीड़ जमा भी, हम ठेलते-ठालते उसके बीच से निकल कर मिट्टी के एक स्तूप पर खड़े ही गये। भभी से कई फादमी वहा पहुंच गये थे ; उनमें मुरानीव नामक सिपाही भी था, जिसे मास्को का कमाडेंट चुना गया था। एक लंबा-तड़ंगा, सीधा-सादा दढ़ियल ग्रादमी, जिसके चेहरे से कोमलता टपकती थी।

लाल चीक जाने बाले सभी सड़कों से रेल चले या रहे थे – हबारों यादमी, जिनको देखने से मालूम होता था कि वे सब ग्रगंव ग्रीर मेहनतकका लोग है। 'इटरनेशनल' की धुन बजाता हुग्रा एक फीबी बंड मार्च करता हुग्रा पाया, ग्रीर जैसे हवा के ग्रसर से समुद्र में सहरे उटती ग्रीर फैतती हैं, यह धुन – मद्र ग्रीर गंभीर – ग्रपनं-ग्राप जन-समुद्र के थीच फैल गयीं: हर ग्रादमी के लवों पर वही गाना। क्रेमिलन की दीवार से बड़े बड़े सड़े नीचे की ग्रीर सटके हुए थे – लाल खंडे, जिन की सुद्धं जमीन पर बड़े सुनहों ग्रीर सफेद ग्रथों में श्रकित था: "विश्व समाजवादी शांति की पहले लड़ाई के शहीदों को "ग्रीर "संसार के मबदूरों का भाईवारा – विदावाद!"

लाल चौक में तेज सर्व हवा वह रही थी धीर उसकी वजह से नीचे सुके हुए सडे उठ-उठ जाते थे। ध्रव शहर की दूर की विस्तयों से विभिन्न कारखानों के मजदूर अपने मृत साथियों को लिये हुए गहुंचने लगे थे। हम देख सकते थे, वे इवेरियाई दरबाजे से चले प्रा रहे थे— हम उनके सुख्र संबों को और उनके साथ फ्रीके लाल — जून की तरह लाल — तावृतों को उख सकते थे। ये ताबृत भोडे धनगढ़ किस्म के सदृक थे, जिनकी तकशें पर रवा भी न किया गया था धीर जिन पर लाल रंग चीत दिया गया था। उसी तरह प्रतन्त अपीर वे उनकी साथों से सामू जारी थे और उनके पीछे धीरते रोती-कलपती या मौन, यंत्रवत चल रही थी—चेहरे फक धीर उनपर मुदंनी छायी हुई। हुई ताबृत खुने हुए थे धीर पीछे के लोग उनके डककन लिये चल रहे थे। हुई सुई सुई या दरहते पीटो से टंके कपड़ों से ढके थे या उनके ऊपर सिपाहीं की टोमी कील से जह दी गयी थी। वेटमें नकनी फूलो फी कितनी ही मानली वहां थी...

मातमी जुनूस भीड़ के बीच से रास्ता न्याता उधर म्ना रहा था। जिधर हम खड़े थे। इवेरियाई दरवाजे से एक अनवरन कम मे झंडे बड़े म्ना रहे थे—हरूके से हरूके से लेकर गहरे से गहरे लाल रग के झड़े— जिन पर मुनहरे और श्यहले अक्षर धकित थे और जिनसे काले केप के मातमी फ़ीते लटके हुए थे। उनमे कुछ मराजकतावादियों के भी झंडे थे, सफ़ीद प्रश्ररों से प्रकित काले झडे। फीजी बैंड 'क़ातिकारी शवयाता' की धुन बजा रहा था, धौर भीक में नमें सिर खड़ी तमाम भीड़ वही गाना गा रही थी ग्रीर बही जुनूस के लोग भारी और स्लाई भ्राने से धंधी हुई आवाज में गा रहे थे...

मिल मजदूरों के बीच ये सिपाहियों की कंपनिया ग्रपने ताबूत लिये चल रही थी, पृड़सवारों के स्ववाइन सतामी देते हुए, ग्रीर तीपख़ाने के बैटरी-दस्ते भी चल रहे थे, जिनकी तोपों के मृह लाल ग्रीर काले कपड़े से ढके हुए थे— लगता था ग्रंब उनके मृह कभी न खुनेगे। उनके फरहरो पर लिखा था: "तीसरा इंटरनेकान जिंदावाद!" या "हम सच्ची, सामान्य, जनवादी शांति चाहते हैं!"

जुलूस अपने ताधूतों को लिये हुए धीरे धीरे कत के पास पहुंचा और जो लोग ताजूत लिये चल रहे थे, वे अपना बोझ उठाये मिट्टी के ढूहों पर चढ गये और गड्ढों में उतर गये। उनमें बहुत सी स्त्रिया भी भी - मजजूत, चौड़ी-चकली मजदूर स्त्रिया। ताजूतों के पीछे दूसरी स्त्रिया थी, भगहृदय पुवतिया या बृद्धामें, जिनके मृह पर क्षुनियां पड़ी थी और जो पायल हिरणी की तरह अस्कृद स्वर में कराह रही थी। वे स्त्रिया अपने पतियो या पुत्रों के पीछे विरावराना कत में जाने की कोशिया करती और जब दयालु हाथ जन्हें रोक लेते, वे चीख़ पड़ती। गरीब लोग एक-दूसरे से कितना प्रार करते हैं

जुन्स का विस्तित्ता सारे दिन जारी रहा—वे इवेरियाई दरवाजे की फ्रोर से चौक में प्रवेश करते और निकोल्स्काया मार्ग से निकलते— जुन्स बया था, लाज फरहरों का एक दिरया था, जिन पर प्राणा के, प्राईचारे के, विस्तयकारी शिविष्यवाणियों के सब्द शंकित थे। पृष्टभूमि में पपास हजार प्रायोग वल रहे थे, जिन पर दुनिया के मजदूरों की निगाहें सी और जिन पर दन मजदूरों के वंशजों की निगाहें सदा के लिए लगी रहनी थी...

एक एक करके पाच सी ताबूत गहुढ़ों में उतारे गये। माम का झुटपुटा होने लगा, लेकिन झड़े अभी भी चले आ रहे थे - झुके हुए धौर सहराते हुए। फ़ौजी बैंड अभी भी 'जबसादा' की घुन बजा रहा था में मालाये लटक रही थी; लगता था उन पेड़ों में अद्भुत पचरगी फूल खिल गये हैं। दो सौ आदमी फरसे लेकर कब में मिट्टी डालने लगे। तावती पर भ्रभुरी मिट्टी के विखेरे जाने की आवाज करण जन-गायन के वीच भी मनी जा सकती थी...

विशाल भीड वही गाना गा रही थी। कब के ऊपर ठठ पेडों की शाखी

. वित्तया जलायी गयी। धीरे धीरे करके ग्राविरी झडे ग्रीर फरहरे गुजर गये बार कराहती बीर बाहे भरती हुई बाख़िरी बीरतें तीव, भावपूर्ण, विह्वल दृष्टि से पीछे की स्रोर देखती हुई निकल गयी। विशाल

चीक में सर्वहारा-जनों की जो ज्वार आयी थीं, वह धीरे धीरे लीट गयी... सहसा मुझे अनुभृति हुई कि धर्म-परायण रुसी जनता को अब इम बात की जरूरत न रही कि पादरी और पुरोहित उसके स्वर्गारोहण के लिए प्रार्थना करे। वह अब पृथ्वो पर ही एक स्वर्गका निर्माण कर रही

थी, जो किसी भी स्वर्ग से मधिक उज्ज्वल है और जिसके लिए ग्रपने प्राणो की ग्राहृति देना एक गौरव की बात है...

## ग्यारहवां ग्रध्याय

## मला पर ग्रधिकार <sup>1</sup>

## इस की जातियों के अधिकारों की घोषणा<sup>2</sup>

... इस साल जून में सोवियतों की पहली काग्रेस ने रूस की जातियों के फ्रान्सिनजेंच के प्रशिकार की घोषणा की !

पिछले नवस्वर में सोवियतों की दूसरी कार्येस ने कस की जातियों के इस असंकान्य अधिकार की भीर भी निर्णायक तथा निर्मिषत रूप से पृष्टि की।

इन कांग्रेसों की इच्छा को कार्यान्यित करती हुई, जन-किमसार परिपद् ने निर्णय किया है कि वह जातियों के प्रश्न के संबंध में प्रपने फिया-कलाप के प्राधार रूप में निम्नलिखित सिद्धातों को स्थापित करे:

- (१) रस की जातियों की समानता तथा प्रभुसत्ता।
- (२) रस की जातियों का, विलय होने तथा स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की हद तक भी, स्वतंत्र आत्मिन्यंत्र का अधिकार।
- (३) समस्त राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय-वार्मिक विशेषाधिकारों और प्रतिबंधो का उन्मूलन।
- (४) रूस के राज्यक्षेत्र में निवास करने वाली अल्पसंख्यक जातियों तथा जातीय दलों का उन्मुक्त विकास।

जाति-सबंधी एक प्रायोग स्थापित करने के फ्रीरल बाद तत्मंबंधी प्रावित्य तैयार की जायेगी।

स्सी जनतात्र के नाम पर

जातियों के लिए जन-कमिसार जोबेक दुनुगारबोली-स्तातिन जन-कमिसार परिपद् के प्रप्नक्ष ब्ला॰ उल्यानोय (लेनिन)

कीयेव में स्थापित केंद्रीय रादा ने कीरन उकट्ना को स्वामीन जनतंत्र मीयित कर दिया; हेस्सिंगकोंस की सेनंद की मारफ़त फिनलैंड की सरकार ने भी ऐसा ही किया। साइबेरिया और कांकीयया में भी स्वतंत्र "सरकार" यरपा हो गई। थोलैंड की मुख्य खैनिक समिति ने जल्दी करती कसी सेना के पोलिस सिपाहिया को डकट्टा किया, उनकी समितियों को मंग कर दिया भी लोह-मनसासन स्थापित किया...

इन सभी "सरफारों" श्रीर "झादोलनों" में दो विशेषतामें समान भी: उनकी बागडोर मिलकी वर्गों के हाथ में थी भीर वे बोल्शेविरम से दहनत खाते थे श्रीर नफ़रत करते थे...

विस्मयकारी-परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाली विश्वयत्ता के बीच जन-कमिसार परिषद् प्रनवरत रूप से समाजवादी व्यवस्था का बाचा तैयार करती जा रही थी। सामाजिक बीमा तथा मण्डदूरों के नियन्त्रण के बारे में प्राप्तिया, बोलोस्त भूमि समिसियों के लिए नियमावती, दर्जों और उपाधियों का उन्मुलन, प्रदालतों की सुरानी व्यवस्था का उन्मूलन प्रौर उसकी जगह प्रवासी प्रवालतों की स्थापना...

एक सेना के बाद दूसरी खेना, एक बेड़े के बाद दूसरे बेड़े ने "जनता की नयी सरकार का सहुद्य अभिनदन करने के लिए" अपने शिष्टमंडल भेजे।

एक दिन स्मोलनी भवन के सामने मैंने एक फटेहाल रेजीमेट को देखा, जो ग्रभी ग्रभी खाइयो से लौटी थी। स्मोल्नी के बड़े बड़े फाटकों के सामने में सिपाही -दुबले-पतले, चेहरे बढ़ें - इतार बांधे खड़े थे ग्रीर स्मोलनी भवन की ग्रीर दस प्रकार देख रहेंथे, जैंसे ईश्वर स्वयं उसमें निवास करता हो। कुछ सिपाहियों ने हसते हुए दरवाबे के साही उकावों की ग्रीर इसारा किया... नाल गार्ड बहा पहरा देने के लिए ग्राये। सभी सिपाही मुड़कर जनकी भ्रोर कुतृहल के भाव से देखने लगे, गोबा जन्होंने जनके बारे में सुन तो रखा है, मगर पहले कभी देखा नहीं। सद्भावनापूर्ण भाव से हंसते हुए वे यपनी लाइनों से निकल भाते और कुछ मजाक़ में भौर कुछ तारीफ़ में बातें करते हुए साल गाडों की पीठ टोंकते...

प्रस्पायी सरकार का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। १४ नवम्बर को राजधानी के सभी पिरजायरों में पादियों ने उसके लिए दुष्ण करता बंद कर दिया था। लेकिन, जैसा खुद लेनिन में अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में कहा, यह "सत्ता पर अधिकार करने की गुरुपात भर" थी। हथियारों से वंचिक होकर विरोध-भक्ष, जिसकरने देश के प्राणिक जीवन पर प्रभी भी विकंजा था, विसंगठन संगठित करने में भीर संयोजित रूप से कार्य करने की प्रसाधारण रूसी योग्यता के साथ सोवियतों के रास्ते में रोड़े अटकाने, उन्हें पंगु बनाने भीर उनकी साख मिटाने में जुट गया।

वैकों तथा कोठियों के रुपये-पैसे से चलने वाली सरकारी कर्मचारियों की हृइताल भली भांति संगठित की गई थी। सरकारी मशीनरी को धपने हाप में लेने के कोल्येकिकों के प्रत्येक उपक्रम का प्रतिरोध किया गया।

लोस्की विदेश मंत्रालय में गये। मंत्रालय के कर्मचारियों ने उन्हें मानने से इनकार किया, मंदर से दरवाजे बंद कर लिये और जब दरवाजे जबरदस्ती खोले गये, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिये। लोस्की ने मंत्रालय के म्रिपलेखागार की चाविया मांगी; ये चाविया तभी दी गई, जब ताले तोड़ने के लिए मिस्सी बुलाये गये। और तब इस बात का पता चना कि भूतपूर्व सहायक परराष्ट्र-मंत्री नेरातीव गुप्त संधियों को लेकर शायब हो गये थे...

स्त्याप्तिकोव ने धम भंतासय पर ग्रधिकार स्थापित करने की कोशिया की। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, लेकिन भीतर प्रातिगदानों में भाग सुलगाने के लिए कोई खादमी भौजूद न था। यहां सैकड़ों कर्म-चारी मौजूद थे, लेकिन उनमें एक भी यह बताने के लिए तैयार न था कि मंत्री का प्रपत्ता कहा कहां है...

भ्रतेनसान्द्रा कोल्लोन्ताई, जिन्हें १३ नवस्वर को जन-कल्याण — धनुदानों तथा जन-कल्याण संस्थानो के विभाग — की कमिसार नियुक्त किया था, जब प्रपने मतालय में पहुंचीं, तो चालीस को छोड़कर ॥ कर्मचारियों ने हड़ताल करके उनका स्वागत किया। बड़े बड़े ग्रहतों के ग्ररीव-गुरवा पर, धैरात से चलने वाली संस्थाओं के लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा: इड़ के झुड भूखों मरते लूले-लंगड़े लोगों और यतीमों की, जिनके वेहरों पर हवाइयों उड़ रही थी, मंतालय में भीड़ लग गई। उनकी दुर्गति देवकर कोल्लोनाई को रोना आ गया और उन्होंने हड़तालियों को तब तक के लिए पिरफ़्तार कर लिया, जब तक कि वे कमांलयों और सेफ़ की चावियों उनके हवाले न कर दें। लेकिन जब उन्हें चावियां मिली, तब इस बात का पता चला कि भूलपूर्व मुझी काउन्देस पानिना सारा रुपया-पैसा लेकर चलीगई थी, जिसे उन्होंने संविधान समा के हच्य के वर्षर लौटाने से इनकार किया!

कृषि मंत्रालय, खाध मंत्रालय, विक्त मंत्रालय में भी इसी प्रकार की घटनामें हुई। जब मंत्रालयों के कमंत्रारियों को हुक्म दिया गया कि वे या तो काम पर वाषिस लोटें या प्रपत्ती नीकरियों भीर पेंत्रगों से हाय धोमें, वे या तो वेट नही या तीटे तो भीतर से तोड-फोड़ करने के लिए लोटे... सीवियत सरकार नये कमंत्रारियों की मर्ती कहां से करवीं — प्राय: सारे बृद्धिजीयों लोग बोल्लेविकों के विरोधी थे...

निजी बैंक बंद थे धीर बंद रहने पर तुले हुए थे, लेकिन सहुंबारों के लिए पीछे का चोर दरवाजा खुला हुआ था। जब बोरुग्रेविक कमिसारों ने बैंको में प्रवेश किया, वलकों ने बही-खालों को छिपा दिया, ख़जानें का रुपया-पैसा कही और हटा दिया और ख़ुद गायब हो गये। तहबानों और सिट में काम करने वाले नलकों को छोड़ कर राजकीय बैंक के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, लेकिन इन क्लकों ने भी स्मोल्नी की सभी मानों को टुकरा दिया, मगर गुगचुप उद्धार समिति तथा नगर हुमा की वडी वडी एकों अदा की।

लाल गाड़ों के एक दस्ते को साथ लेकर एक कमिसार सरकारी वर्षे के लिए बड़ी रकमों की अदायगी के लिए बाकायदा ताक़ीद करने के लिए दो बार राजकीय बैंक ग्राया। जब वह पहली बार आया, नगर दूमा के सदस्य और मेन्शेविक तथा साथावादी-जातिकारी नेता वहा याती वरी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने इस कार्रवाई के भयातक परिणामों के बारे में इतनी गमीरता है. बात की कि बैचारा कमिसार पबरा गया! दूसरी बार वह एक बारंट लेकर ग्राया, जिसे उसने बाकायदा पड़ना गुरू



ने ग्रावादी से सरकारी श्राजित्वयों की उपेक्षा करने की ग्रपील करते हुए देश भर में श्रपने सदेश भेजे थे। मिल-राष्ट्रों के दूतावास या तो उदासीन भाव से तटस्थ थे, या युल्लमखुल्ला विनोधी...

विरोध-पक्ष के समाचारपन, जो एक दिन बंद किये जाते मीर दूसरे दिन सुवह नये नामो से निकलते, नई हुकूमत का बुरी तरह मजाङ उड़ा रहे थे। 'नोबामा जीक्त' तक ने कहा कि यह सरकार "बाबातता तथा नपुसकता का एक संयोजन  $^{2}$  है।

दिन-व-दिन (उसने कहा) जन-किमसारो की सरकार छोटी छोटी बातो के वक्कर मे फंसती जा रही है। सत्ता पर सहब ही ग्रीधकार स्यापित कर... बोल्लेविक उसका उपयोग करने मे ग्रसमर्थ है।

वे सरकार की मौजूदा मशीनरी को चलाने मे ससमर्थ है, इसके साथ ही वे एक ऐसी नई मशीनरी स्थापित करने मे प्रसमर्थ है, जो समाजवादी प्रयोगकर्ताओं के सिद्धातों के प्रनुसार सहज धौर निर्विष्ट रूप से काम करे।

प्रभी थोड़े ही दिन पहले बोल्शेविकों के पास इतने ब्रादमी न थे कि वे प्रपनी बदती हुई पार्टी को चला सके – जो काम सबसे प्राधिक भाषणकत्तांको और लेखकों का है; तब फिर उन्हें प्रशासन के विविध तथा जटिल कामों को सम्यन्न करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति कहा से मिलेगे?

नई सरकार कार्रवाध्या करती है धीर धमकिया देती है, देश में धात्रप्तियों की झड़ी सगाती है, जिनने हर धात्रप्ति पिछली धात्रप्ति से धिक उप धीर "समाजवादी" है। परंतु कागवी समाजवाद की इन नुमाध्य में में भें संभवत: हमारे दंशवीं की स्विधित करने के लिए धाकिस्ति की गयी है – धाज की लास्कालिक समस्याधों को हल करने की न तो इच्छा दिखाई देती है धीर न सामप्ये ही!

उधर नई सरकार की स्थापना के लिए विक्केल द्वारा प्रायोजित सम्मेलन दिन-रात बल रहाया। नई सरकार का धाधार क्या होगा, इतके यारे में दोनों पक्ष सिद्धातवः सहमत हो चुके थे। इस समय जन-परिपर् को मदस्तता पर विचार किया जा रहा था। प्रधान मंत्री के लिए चेनॉव के साथ मंत्रिमंडल को श्रस्थायी रूप से चुना जा चुना था। वोल्शेविकों को प्रवल प्रत्यात में स्वीकार किया गया था, परंतु लेनिन और लोल्की स्वीकार्य न थे। मेन्शेविक तथा समाजवादी-क्राविकारी पार्टियों को केद्रीय समितियों और किसानों की सोवियतों को क्यांकारिणी समिति ने फ़ैसला किया था कि यद्यपि वे वोल्शेविकों की "अपराधपूर्ण राजनीति" का प्रविचल रूप से विरोध करते हैं, वे "इस यरज से कि भाई माई का खून बहाना यह करें" जन-परियद में जनके शारिमल होने का विरोध नहीं करेंगे।

परंतु केरेन्डनी के पलायन तथा सभी जगह सोवियतो की विस्तयकारी समाजता से परिस्थित बदल गयी। १६ तारीख़ को स्ते-ई-काह की एक मीटिंग में सामर्पथी समाजवादी-श्रातिकारियों ने आग्रहपूर्वक कहा कि बोल्गीवक दूसरी समाजवादी पार्टियों के साथ मिलकर एक सयुक्त सरकार वनायें, नहीं तो सैनिक फातिकारी सिगित तथा स्ते-ई-काह, दोनों से निकल जायेंगे मास्किन ने कहा, "मास्को से, जहा हमारे साथी वैरिकेडो के दोनों और खेत हो रहे हैं, जो समाचार आया है, उसने हमे एक बार फिर सत्त के गठन के प्रश्न को उठाने के लिए विवश किया है। यह प्रश्न उठाना हमारा प्रधिकार ही नहीं, वरन कर्तव्य भी है... हमने यहा स्मोल्नी संस्थान के भवन में बोल्गीवकों के साथ बैठने का और उस मंच से बोलने का प्रधिकार प्रजित किया है। ग्रात्म करते हैं, तो हमें भीपण प्रातरिक पार्टी-संघर्य के बाद मजदूर होकर वाहर खुल्लमखुल्ला लड़ाई के मैदान में उठरना होगा... हमें जनवादी प्रथानों से एक स्वीकार्य समझीते की शर्तों का प्रस्ताव करना होगा..."

इस प्रस्टीमेटम पर विचार करने के लिए बैठक थोड़ी देर के लिए स्पणित कर दी गई, जिसके बाद बोल्केविक प्रस्ताव तेकर वहा लीटे। कामेनेव ने इस प्रस्ताव को पढ़ा:

सो-ई-काह की दृष्टि ये उन सभी समाजवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों का प्रतिमंत्रक में शामिल होना उन्हरी है, जो सजदूरों, सैनिकों तथा कि-सानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों में शामिल है और जो सात नवस्वर की क्रान्ति की उपलब्धियों को प्रयात् सोवियतों की सरकार को स्थापना को, शाति, पूमि तथा उद्योग पर मजदूरों के नियंत्रण-संबंधी ग्राह्मदियों को स्रोर मनदूर वर्ग को हिषयारबंद करने को मानते हैं। अतएव स्ते-ई-काह मित्रमङ्क के गठन के बारे में सोवियतों की सभी पार्टियों से बार्ता का प्रस्ताव करने का फैसला करती है और इस बार्ता के आधार के लिए निम्निखित शर्तों का ग्राग्रह करती है:

मित्रमङ्गल स्ते-ई-काह के प्रति उत्तरदायी होगी। त्ते-ई-काह की सदस्य-संख्या बदाकर १५० कर दी जायेगी। मबदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के इन १५० प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों की प्रांतीय सोवियतों के ७५ प्रतिनिधियों को प्रांतीय सोवियतों के ७५ प्रतिनिधियों को प्रांतीय सोवियतों के ७५ प्रतिनिधियों को प्रांतीय तीव के ७५ प्रतिनिधि होना तथा नीनेग के मोर्चे के सगठनों के ६० प्रतिनिधि होन प्रांतियों के ५० प्रतिनिधि (विभिन्न प्रविक्त क्षेत्रभी प्रांतियों के, उनके महत्व के प्रनुवार, २५ प्रतिनिधि होने स्विक्त के १० तथा डाक-तार मजदूरों के ५ प्रतिनिधि होगे प्रांतिया विक्त के १० तथा डाक-तार मजदूरों के ५ प्रतिनिधि होगे प्रांतिया होगे सावप्रवार होगे सावप्रवार होगे होगे प्रांतिया होगे होगे प्रांतिया होगे हिए प्रांतिया होगे होगे होगे हिए प्रांतिया विक्र प्रांतिया होगे अम , मृह तथा विदेश मवालय बोक्शेविकों को दिये जाये। यह भी प्रांतियतों की कमान मास्को तथा पेत्रोप्राद की सोवियतों के हाथ मे ही रहे।

सरकार समूचे रूस के मजदूरों को बाक्रायदा हथियारवंद करने की बीडा उठाती है।

मित्रमङल के लिए लेनिन और तोस्की की नामजदगी के लिए प्राप्त करने का फैसला किया जाता है।

प्रस्ताव का स्पटीकरण करते हुए कामेनेव ने कहा: "सम्मेनन ने जिस तथाकियत 'जन-वरिषद्' का प्रस्ताव किया है, उसमे लगभग ४२० सदस्य होंगे, जिनमे लगभग १४० बोल्शेविक होंगे। इसके खलावा उसमें प्रतिकातिकारी पुरानी स्से-ई-काह के प्रतिनिधि होंगे, नगर दूनायो द्वारा निर्वाचिन १०० सदस्य –सब के सब कोनीलीवण्यी –होंगे, किमानों की सीवियतों के ९०० प्रतिनिधि होंगे, जो प्रक्सेत्स्यव द्वारा निवृक्त होंगे प्रीर प्रानी सैनिक समितियों के ६० प्रतिनिधि होंगे, जो प्रकस्तिक का प्रवाची होंगे, के प्रव द्वारा निवृक्त होंगे प्रीर ने प्रानी सैनिक समितियों के ६० प्रतिनिधि होंगे, जो प्रव द्वारा निवाहियों का प्रतिनिधिक्त नहीं करते।

"हम पुरानी त्से-ई-काह को और नगर दूमाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते से इनकार करते हैं। किसानों की सोवियतों के प्रतिनिधियों कि सानों की कांग्रेस द्वारा चुने जायेंगे, जिसे हमने बुलाया है और जो इसके साय ही एक नयी कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेगी। तेनिन और होत्त्की को प्रलग रखने का प्रस्ताव हमारी पार्टी का शिरष्ठिद करने का प्रस्ताव है और हम उसको स्थीकार नहीं करते। और धंत में हम किसी भी परिस्थिति में 'जन-परियद्' को भाववयक नहीं समझते। तीवियतों का सदावाजा सभी समाजवादों पार्टियों के लिए खुना हुमा है और जन-साधारण के बीच जनका जितना वास्तविक प्रभाव है, उसके प्रमुतार सो-ई-काह में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त है..."

वामपंथी समाजवादी-कांतिकारियों की घोर से करेलिन ने घोषणा की कि उनकी पार्टी बोल्गेविकों के प्रस्ताव के पक्ष मे बोट देगी, परंतु किसानों के प्रतिनिधित्व जैसी कुछ तफसीलों के मामले मे उसे उसका संशोधन करने का प्रधिकार होगा, घौर उसकी माग है कि कृषि मलालय वासपंथी समाजवादी-कांतिकारियों के लिए घारक्षित रहे। उनकी यह मांग मान ली

गयी . . .

बाद में पैत्रोग्राद सोवियत की एक मीटिंग में लोल्की ने नयी सरकार के सठन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा:

"मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं वार्ता में भाग नहीं ले रहा हुं...मगर मैं नहीं समझता कि इस बार्ता का बहुत अधिक महत्त्व है..."

इस रात सम्मेलन का वातावरण अत्येत अशात रहा। नगर दूमा के प्रतिनिधि सम्मेलन से अलग हो यथे...

परंतु स्वयं स्मोल्नी में बोल्खिविक पार्टी की पातो में लेनिन की मीति के प्रति प्रवल विरोध उत्पन्न हो रहा था। १७ नवंबर की रात को स्मोल्नी भवन का वहा हॉल स्वे-ई-काह की भीटिंग के लिए ठसाठस घरा हुआ था— ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ होने वाला है।

योरलेकिक लारिन ने कहा कि सविधान सभा के चुनावों की घड़ी नजदीक श्रा रही है श्रीर इसलिए श्रव वक्त ग्रा गया है कि "राजनीतिक

भ्रातंक" समाप्त किया जाये।

"प्रेस-स्वातंत्र्य के खिलाफ जो कार्रबाइया की गयी है, उन्हें वदस्ता चाहिए। संघर्ष के दौरान उनके लिए जो भी कारण रहा हो, ब्रव उनके लिए कोई बहाना नहीं रह गया है। समाचारपत्नों की स्वतंत्रता प्रभुष्ण रहनी चाहिये। हा, ब्रगर वे बलवा या बशाबत के लिए उकसाते हीं, तो दूसरी वाल है।"

अपनी ही पार्टी के लोगों की आवाओं – हू-हू, लू-लू – की बीछार के बीच लारिन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

जन-किमसार परिषद् की प्रेस-संबंधी प्राज्ञाप्त रह की जाती है।
राजनीतिक दमन को कार्रवाइया एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्णय
के प्रधीन ही की जा सकती है [जो त्से-ई-काह द्वारा उसमें प्रतिनिधित्वप्राप्त विभिन्न पार्टियो की शक्ति के छनुपात में निर्वाचित किया जायेगा]'।
इस न्यायाधिकरण को यह भी प्रधिकार प्राप्त होगा कि वो दमनकारी
कार्यवाइया की जा चुको है वह उन पर पुनर्विचार करे।

इस प्रस्ताव का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया, न नेवल यामपंथी समाजवादी-कातिकारियों द्वारा बल्कि कुछ बोल्शेविको द्वारा भी।

लेनिनपंथियों की ब्रोर से ब्रवानेसीय ने जल्दी से प्रस्ताव किया कि प्रेस का सवाल तब तक के लिए मुस्तवी कर दिया आये, जब तक कि समाजवादी पार्टियों के बीच कोई समझौता न हो जाये। प्रस्ताव विशास यहमत से पिर गया।

"इस समय जो काति संपन्न की जा रही है," धवानेसोन ने कहा,
"उसने निजी स्वामित्व पर चोट करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई
है। भीर हमें निजी स्वामित्व के रूप में ही प्रेस के प्रक्ष्त की परीक्षा
करनी है..."

इसके बाद उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का ग्राधिकारिक प्रस्ताव पढ़ा:

<sup>°</sup> कांप्टकों के भीतर जो शब्द है, वे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्य-विवरण में नद्वी पापे जाते।—सं०

पूजीवादी अएवारों का दमन विझीह के सिलसिले में विशुद्ध सैनिक मानश्यकताओं द्वारा ही आदिष्ट नहीं हुमा था, वह प्रतिक्रांतिकारी कारंबाइयों को रोकने के लिए ही जरूरी नहीं था, बल्कि वह प्रेस के सबध में एक नई भासन-प्रणाली की स्थापना की भोर संकमण के एक क्रदम के रूप भी खरूरी था – एक ऐसी शासन-प्रणाली की की भोर, जिसके क्रदम के एप भी खरूरी था – एक ऐसी शासन-प्रणाली की भोर, जिसके मन्तर्गत छापाएंगों और काउब के गोदामों के पूजीपित मालिक जनमत के सर्वांगितमान तथा एकमाल निर्माता नहीं हो सकते।

हमें प्रोर धामे बदकर निजी छापाखानो और काग्रज की सप्लाई पर भी प्रवस्थ हो कब्जा कर लेना चाहिये, जिन्हें राजधानी और प्रांतों, दोनों मं, सोवियतों की सपित बना देनी चाहिये, ताकि राजनीतिक पार्टियां भीर दल छापे की सुविधाधों का, जिन विचारों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी वास्तविक णिक्त के धनुषात में—दूसरे शब्दों में, प्रपने मतदाताओं की संख्या के धनुषात में—उपयोग कर सकें।

तथाकिषत "अस-स्वातंत्र्य" की पुन.स्यापना, पूजीपतियो को — लोगों के दिमास में जहर भरने वालो को — छापाख़ाने भीर काराज सीखें सीधे लीटा देना, यह पूंजी की मर्जी के सामने प्रस्थीकार्य समर्पण होगा, यह ऋति की एक श्रद्धाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को तिलाजित देना होगा; दूतरे गढ़वें में, यह एक ऐसा क्रदम होगा, जिसका चरित्र निर्विवाद रूप से प्रतिकारिकारी होगा।

उपरोक्त झाधार ब्रहण कर स्ते-ई-काह उन सभी प्रस्तावों को बिल्कुल दुकरा देती है, जिनका उद्देग्य है प्रेस के क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था की पुन-स्यापना, और वह इस प्रका पर दृष्णुजिया पूर्वाग्रहो द्वारा अथवा प्रतिकातिकारी पूर्वीणति वर्ग के स्वार्थों के सम्मुख प्रत्यक्ष समर्पण हारा झारिष्ट झाडबरपूर्ण वार्यों और बस्टीमेटमों के ख़िलाफ जन-कसिसार परिषद् के दृष्टिकोण का असदिक्ष रूप से समर्थन करती है।

जव यह प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, बीच बीच में वागपंथी समाजवादी-फातिकारी फ़ब्तिया कत रहे थे और विद्रोही बोल्येविकों का गुस्सा भड़क रहा था। करीलन ने उठकर प्रतिवाद प्रगट किया: "वीम सप्ताह पृद्धे-बोल्येविक प्रस-स्वातंत्र्य के बढ़े उत्साही रक्षक बने हुएथे... यह एक रि वात है कि इस प्रस्ताव में जो तर्क दियं गये है, वे जारणाही व्यवस्था कें यमदूत सभाइयो और सेंसरों के दृष्टिकोण का श्रान्नास दंते हैं-क्योंकि वे भी 'लोगों के दिमाग्र में जहर भरने वालों' की वात करते थे।"

वोत्स्की ने प्रस्ताव के पक्ष में विस्तार से भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मृहयुद्ध के दौरान प्रेस एक चीज है और विजय के बाद दूसरी। "मृहयुद्ध के दौरान वलप्रयोग का ग्रधिकार केवल उत्तीड़ितों को है..." (प्रावार्जें: "ग्रादमखोर! इस समय कौन उत्त्यीड़ित है?")

"हम प्रपने विरोधियों को प्रभी तक जीत नहीं सके है और उनके हाथों में प्रख्वारों का होना हियायों का होना है। ऐसी स्थित में इन प्रख्वारों को वद करना प्रपनी हिफाजत के लिए एक विल्कुल जायत कदन उठाना है..." इसके बाद विजय के पश्चान् प्रेस के प्रश्न को लेते हुए जोसकी ने कहा:

"प्रेम-स्वातव्य के प्रकन के प्रति समाजवादियों का रख़ बही होना चाहिये, जो व्यापार-स्वातंत्र्य के प्रति... रूस में जो जनवादी ग्रावन स्थापित किया जा रहा है, उसका तकावा है कि उद्योग पर निजी स्वामित्व के प्राधिपत्य की ही तरह प्रेस पर भी निजी स्थापित्य के प्राधिपत्य की उन्मुलन किया जाये... सोवियतों की सत्ता को चाहिये कि वह सभी उपपालानों को जन्त कर ले।" (भ्रावाज : "'प्राथ्या' के छापाखाने को जन्त कर ले।" (भ्रावाज : "'प्राथ्या' के छापाखाने को जन्त कर ले।"

"भेस पर पूजीपति वर्ष की इजारेदारी ज़्रुल होनी चाहिये। नहीं
तो हमारे लिए सत्ता हाथ में लेना फिजूल है! नापरिको के हर समुदाय कें
लिए छापाज़ाने और काम्रज की सत्माई मुलक्ष्य होनी चाहिये... छापाम्राने
और काम्रज सवसे पहले मजहूरें और किसानों की सपति हो ब्रीट उनके
बाद ही प्रत्पसंस्यक पूजीयादी पार्टियों की... सोवियतो के हाथ ने सत्ता
का प्रत्परण हो जाने से जीवन-यापन की ब्राधारपुत ध्रवस्थाओं में मामूल
स्पातर परित होगा धौर यह रूपातर ध्रनिवार्यतः प्रेस के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष
होगा... यदि हम बंको का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, तो क्या हम
वैकप्तियों की पिलकायों को सहन कर सकते हैं? पुरानी व्यवस्था का मिटना
करिंगे हैं, यह चीज हमेशा के लिए गाठ में बाध लेनी चाहिये... "तालिया
घौर पुद प्रानािंड।



की संपत्ति होनी चाहिये और उन्हें समाजवादी पार्टियों के बीज ठीक उनके मतदाताओं की संख्या के अनुपात में बांट देना चाहिये..."

इसके वाद प्रस्ताव पर मतदान लिया गया। लारिन तथा वामपंशी समाजवादी-क्रांतिकारियों का प्रस्ताव गिर गया। उसके समर्थन में २२ और विरोध में ३१ बोट पड़े। कैनिन का प्रस्ताव २४ के ख़िलाफ, ३४ बोटों से स्वीकृत हुआ। अस्पसंक्यकों में वोत्योविक पार्टी के रिदााजानीव और लोडोव्स्की भी थे, जिन्होंने घोषणा की कि उनके लिए भैस-स्वातंत्र्य पर किसी भी प्रकार के प्रतिवंध के पक्ष में बोट देना असंभव है।

इस पर वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों ने कहा कि वहां जो कुछ भी किया जा रहा है, वे अब उसके लिए उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर सकते और वे सैनिक क्रांतिकारी समिति से तथा कार्यकारी उत्तरदायित्व के सभी पदों से हट गये।

जन-कमिसार परिषद् के पांच सदस्यों – कोगीन, रीकांव, निल्यूति<sup>त</sup>। तैमोदोरोविच श्रीर शल्यान्त्रिकोव – ने परिषद् से इस्तीका देते हुए वयान दिया:

हम एक ऐसी समाजवादी सरकार के पहा में है, जिसमें सोवियतों की सभी पार्टिया शामिल हों। हमारा मत है कि ऐसी सरकार की स्थापना से ही मजदूर बगं तथा कातिकारी सेना के बीरत्वपूर्ण संपर्ण के परिणामों को मुनिश्चित बनाना संभव हो सकता है। इसे छोड़ कर एक ही रास्ती रह जाता है: राजनीतिक सार्तक के चरिये एक खासिस बोल्गीविक सरकार का गठन। जन-किमसार परिपद ने यही रास्ता प्रक्तियार किया है। हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते, व चलेगे। हम देवते हैं कि इम रास्ते पर कान का प्रकाश परिणामों के स्थापना का राजनीतिक जीवन से तिस्कारना, प्रवृत्ताराणी शामन-व्यवस्था की स्थापना, नाति का भीर देश का जिनावा। हम ऐसी नीति के लिए जिम्मेदारी नहीं ते सकने

<sup>&</sup>quot; में सच्यायें सही नहीं हैं। सारिन तथा वायपंथी ममाजवादी-प्रमतिकारियों के प्रस्ताव के विषक्ष में २४ और एक्ष में २० बोट दिये गयेथे! — सं०

ग्रौर हम स्से-ई-काह के सामने जन-किमसारों के रूप में श्रपने पद को तिलांजिन देते हैं।

कुछ ग्रीर किमसारों ने पदत्याग किये बिना इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये। ये ये रियाजानीव, श्रेस-विभाग के देरविश्रीव, सरकारी छापाखाने के म्र्वूजोव, लाल गार्ड के युरेन्योव, श्रम-किमसारियत के प्योदोरोव तथा म्राजपित-विस्तरण विभाग के मंत्री लारिन।

इमके साथ ही कामेनेव, रीकोव, मित्यूतिन, जिंनीव्येव और नोगीन ने बोल्येविक पार्टी की केंद्रीय समिति की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया और इसके कारणी पर प्रकाश डालते हुए एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा:

...प्रगर धौर खून बहाया जाना रोकना है, धासल्य ध्रकाल धौर कलेदिनपिथमें डारा त्राति के विनाश को रोकना है, जिपत समय पर सिंवधान सभा को बुलाना शुनिष्वत बनाना है धौर सीवियदों की कामेस डारा स्वीकृत कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू करना है, तो ऐसी सरकारका गठन (जिससे सीवियतों की सभी पार्टिया चामिल हों) ध्रपरिहाम है...हम केंद्रीय समिति की उस पातक शीति के लिए जिम्मेबारी नहीं से सकते, जो सबंहारा वर्ष तथा सैनिकों के विशाल बहुमत की मर्ची के ज़िलाफ चलाई जा रही है। ये सबंहारा और सैनिक इस बात के लिए उत्पुक्त है कि विभिन्न जनआदी राजनीतिक पार्टियों के बीच जूरेची जल्द से जल्द बंद हो... हम केंद्रीय समिति के सदस्यों के रूप में प्रपने पद को तिलाजाति हते हैं, लाकि हम मजदूर तथा सैनिक जन-समुदायों के सामने धाननी राय को सुल्लामबुल्ला जाहिर कर सकें।

हम जीत की पड़ी में केद्रोय समिति को छोड़ रहे हैं; ऐसे वक्त, जब कि केद्रीय समिति के मुख्यों की नीति हमें बिजय के परिणामों की हानि तथा सर्वहारा के दमन की घोर ले जा रही है हम मुख्याप हाथ पर हाथ धरें बैठे नहीं रह सकते...

मजदूर जन-समुदायों में, गैरिसन के सिपाहियों में खलवती मच गई भीर वे प्रपत्ने शिष्टमंडलों को स्मोली में भीर गई सरकार की स्थापना के न लिए होनेबाले सम्मेलन मे भेजने लगे, जहा बोल्लेबिकों की पाता के टूटने से बेहद गुणी फैल गई।

पण्नु नेनिनपथियों ने क्षण क्षर भी विलय किय विना मुहतोड़ उत्तर दिया। क्ष्याप्तिकोव और तेयोदोगोविच पार्टी-यनुषामन के सम्मूण झुकते हुए प्रपने पदो पर वापिम चले गये। स्ते-ई-काह के घष्ट्यक्ष के रूप में कांमेनव के प्रधिकार छीन लिए गये और उनके स्थान पर स्वेदंतोव चुने गये। जिनोच्येव को पेकोग्राव सोवियत के घष्ट्यक्ष पद से हटा दिया गया। साठ तारीख़ की सुबह 'प्राव्दा' म इस की जनता के नाम एक प्रचड पोषणा छपी, जिमे लेनिन ने स्थयं लिखा था और जिमे लागो प्रतियों ने छाप कर सभी जगह दीबारों पर चिपका दिया गया ग्रांट देश अर मे फैलाया गया।

सोवियतों की दूसरी प्रखिल कसी काग्रेस में बोल्लेयिक पार्टी का बहुनते स्थापित हुमा। इसलिए इस पार्टी हारा बनायी गयी सरकार ही सोवियत सरकार ही संक्ती है। यह सर्वियित है कि नयी सरकार की स्थापन के तथा सोवियतों की प्रखिल क्सी काग्रेस के सम्मुख नाती सरकार की कादस्य-मूची पेक करने से चव घटे पहले बोल्लेयिक पार्टी की केन्नीय सर्वित ने बात्मथी समाजवादी-वानिकारी दल के तीन सर्वमुख सदस्यों, साथी कम्कोव, साथी करेलिन को प्रथमी बैठक में प्रामित किया प्रशित क्या प्रति के केन्नीय सर्वित किया प्री कम्मित क्या प्रशित क्या प्रशित क्या प्रशित क्या हों बेहद प्रफलेंस है कि प्रमावित साथियों ने इनकार कर दिया। हम समझते हैं कि नातिकारियों प्रीर मजदूर वां के हिमायतियों के लिए यह इनकार प्रस्वीकार्य हे। हम किसी भी बनन वानपंत्री ममाजवादी-जातिकारियों की मितमञ्ज ने शामिन करने के लिए तैयार है, परस्त हम प्रीपणा करने के

<sup>&</sup>quot;इंशारा उस क्षपील की श्रोर है, जिसे लेनिन ने १५-१६ नवस्वर, १६९७ को लिखा या श्रोर 'प्राप्ता' ने २० नवस्वर को प्रकाशित किया था। ग्रपील 'क्सी मामाजिक-जनवादी भजदूर पार्टी (बोल्लेविक) की केन्द्रीय स्वाप्त की श्रोर से पार्टी के सभी सदस्यो तथा इस के सभी मेहनतक्य वर्गों के नाम' शोर्षक से प्रकाशित की गई थी।—संठ

कि सोवियतों की दूसरी अधिल रूसी काग्रेस के बहुमत की पार्टी होने के माते हम सरकार बनाने के लिए जनता के सामने अधिकारसंपन्न हैं ग्रीर कर्तव्यवद्व है...

... साथियो! हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति के तथा जन-किमसार परिपद् के कई सदस्यों ने, कामेनेव, जिनोच्येव, नोमीन, रीकोव, मिल्पूरित तथा कितपय और व्यक्तियों ने कल, १७ नववर को, हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति का परित्याग किया और अतिम तीन ने जन-किमसार परिपद् का परित्याग किया...

हमारा साथ छोड़ने वाले इन साथियों ने भगोड़ों की तरह काम किया है, क्योंकि उन्होंने, जो पद उन्हें सौंपै गये थे, उन्हें ही नहीं छोड़ा है, वरन् उन्होंने हमारी पार्टी की केद्रीय समिति के इस प्रत्यक्ष निवंश का भी उल्लंभन किया है कि वे पहत्यांग करने से पहले पेत्रोधाद तथा मास्कों के पार्टी-संगठनों के निर्णयों को प्रतिकाश करे। हम इस भगोड़ेपन की निर्णायक रूप से निदा करते हैं। हमें इस बात का दृढ़ विश्वास है कि हमारी पार्टी में शामिल या उससे हमदर्शी रखने वाले सभी चेतन मजदूर, सिपाही और किसान इन भगोड़ों के रखेंगे की निदा करेंगे...

याद रिजये, सावियो, कि येलोग्राद में विद्रोह होने से पहले ही इन भगोड़ों में से दो, कामेनेव धौर जिनोव्येव, २३ धक्तूबर, १६१७ को हुई के किया समिति की निर्णायक बैठक में विद्रोह के ख़िलाफ़ बीट देकर, भगोड़ों धौर इड़ताल-तोड़कों के खप में प्रगट हुए थे, और केन्द्रीय समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीष्ठत किये जाने के बाद भी जन्होंने पार्टी-कार्यकर्षों के सामरा प्रस्ताव स्वीष्ठत किये जाने के बाद भी जन्होंने पार्टी-कार्यकर्षों के सामरा प्रपात प्रावोगन जारी रखा... परंतु जन-साधारण की प्रचंड गति के सम्मुख स्वा मास्कों में, पीनोग्राव में, मोचें पर, खाइयों में, गाचों में लाखों-लाख मजदूरों, सिपाहियों धौर किसानों के महानू होये धौर परावम के सम्मुख में भगोड़ें इस तरह वितर-वितर हो गये, जैसे रेज-माड़ी के सामने लकड़ी का बूरादा वितर-वितर हो जाता है...

जिन लोगों में निष्ठा नहीं है, जिनमें दुविधा धौर हिबिफ्लाहट है, जो प्रपने को पूजीपति वर्ग द्वारा भयभीत होने देते हैं, या जो इस वर्ग के यूले या छिपे साधी-सधातियों की चीज-पुकार के सामने क्षक जाते हैं उन्हें लानत है! पेन्नोग्राद, मास्को ग्रीर शेप इस के जन-साधारण में नाम को भी हिचकिचाहट नहीं हैं...

... हम युद्धिजीवियों के उन छोटे छोटे दलों के अस्टीमेटमों के सामने नहीं शुक्रेंगे, जिनके पीछे जन-साधारण नहीं है भीर जिनका समर्थन बस्तुतः कोर्नीलोवपंथी, साविकोवपंथी, युंकर इत्यादि ही करते है...

समूचे देश ने इस घोषणा का जो प्रत्यूतर दिया, वह गर्म हवा के एक तेज झोके की तरह या। विद्रोहियों को "मजदूर तथा सैनिक जन- समुदायों के सामने खुल्लमधुल्ला घपनी राय खाहिर करने "का मौका कभी भी न मिल सका। "अगोड़ों" के प्रति जनता के प्रचंड शोध की उत्ताल तरंग त्से-ई-काह के चारों प्रोर उफन उठी। कई कई दिन तक स्मोली में मौचें से, वोल्या प्रदेश से, 'पेलोआद के कारखानों से माने वाते युज विष्टान की सिन प्रदेश से प्रति की जनकी जुनकी जुर्देत कैसे हुई? क्या पूजीपति वर्ग ने काति का नास करने के लिए उन्हें सूच दी थी? जन्हें वापिस लीटना होगा मीर केदीय समिति के फैसलों की मानना होगा!"

केवल पेतोग्राद की गैरिसन घभी भी दुविधा में पड़ी हुई थी। २४ नवन्वर को सिपाहियों की एक बहुत वड़ी सभा हुई, जिसमे सभी राजनीतिक पाटियों के प्रतिनिधियों ने भाषण दिये। लेनिन की गीति का विधाल बहुनते से समर्थन किया गया और वामपंत्री समाजवादी-कातिकारियों से कहा गया कि उन्हें मंतिमडल में जरूर शामिल होना चाहिए... 6

मेन्योविकों ने झाख़िरी चुनौती देते हुए माय की कि सभी मित्रयो धीर पुंकरों को रिहा किया जाये, सभी मृत्रवारों को पूरी झाख़ादी दी जाये, साल पाड़ों के दूरियार रखवा लिये जाये धीर गैरिसन की कमान दूमा के सुपूर्व की जाये। स्मोल्नी ने जवाय दिया कि सभी समाजवादी मंत्री धीर इनै-गिने लोगो को छोड़ कर बाकी सभी मुंकर पहले ही छोड़ दिये गये हैं, कि पूजीवादी मृत्रवारों को छोड़ कर बाकी सभी अख़्वारों को माजादी हासिल है, कि लेना की कमान सोवियत के हाथ में ही रहेगी... १६ सारीख़ को नई सरकार की स्थापना के लिए होने बाला सम्मेसन जिन्न-

भिन्न हो गया और विरोध-पक्ष के नैता एक एक करके मीगिल्योव खिसक गये, जहा जनरल स्टाफ की छत्नछावा में वे ग्राखिरी दम तक एक सरकार के बाद दूसरी सरकार बनाते रहे...

इस बीच बोल्गेविक विक्येल के प्रमाव की जड़ काट रहे थे। पेतोग्राव सोवियल ने सभी रेल मजदूरों से ग्रंपीन की कि वे विक्येल को ग्रंपन ग्रंपिकरों का समर्थण करने के लिए मजबूर करे। १४ तारीए की स्तै-ई-काह ने किसानों के पामले में श्रंपनी कार्य-प्रज्ञित को बोहराते हुए पहली दिलंबर के लिए रेल मजदूरों की एक ग्रंपिक स्ती कांग्रेस बुलाई। विक्येल ने तुरंत प्रपत्ती प्रमान काग्रेस दो हफ्ते वाद के लिए बुलाई। १६ नवस्थर की विक्येल के सदस्यों ने स्तै-ई-काह में प्रपत्ते स्थानों को ग्रंप्शण किया। २ दिलंबर की रात को ग्रंपिक स्ती रेल मजदूर काग्रेस के उद्घाटन-प्रिवेशन में स्तै-ई-काह ने ग्रंपलरिक इप से रेल-परिवहन ग्रंपती का पत्त विक्येल को देने का ग्रस्ताव किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया...

सत्ता का प्रथम निपटा क्षेत्र के बाद बोल्केविकों ने व्यावहारिक प्रशासन की समस्याप्रों पर ध्यान दिया। सबसे पहले नगर का, देस का, सेना का पेट भरान था। मल्लाहों और काल गार्डों के दस्तों ने गोदामों, रेलवे-स्टेमनों के माल-धरों, यहा तक कि नहरों के बजडों की तलाशिया ली, कोराबाजरियों के हुआरों पुद के अना का पना लगाया और उसे जब्द कर लिया। प्रावों में दूत पेने गये, जहा उन्हांने भूमि सिमितियों की सहायता से वड़े बड़े बाहतियों ने गोदामों पर कच्छा कर लिया। हिष्यारों से अच्छी तरह लैन महत्ताहों के बत, पाव पाच हुआर की टोलियों में, दक्षिण की और साइवेरिया की ओर भेने गयं और इन भूमन्तु दक्षों को बादेश दिया गया कि जो कहर अभी भी सफ़्ते गार्डों के हाथ में है, वे उन पर कच्छा कर लें, वहा मुख्यवस्था स्थापित करें और खाद संप्रह करें। साइ-वेरिया-पार रेतने लाइन पर सवारी गाड़िया दीर खाद संप्रह करें। साइ-वेरिया-पार रेतने लाइन पर सवारी गाड़िया हो के के नि गाटों गोर जोंर्ड और कारणाना सिमितियों द्वारा जुटाई यह कपड़े नी गाटों गोर जोंर्ड की छड़ों से लदी तेरह गाड़िया, जिनमें हर गाड़ी एक कमिनार के जिन्म की गई, साइवेरियाई किमानों के साथ पताज और बातू के दर्दन कर है।

<sup>•</sup> एक पूद ३६ पाँड के बराबर होता है। - संo

मोर लोहे का विनिधय करने की सम्ब में पूरव की मोर भेत्री गई...

देशन भी समस्या शिक्ष हो गई, नवीं कि दोन प्रदेश की क्षेत्रना रागे क्षेत्रित के हाथ में भी। स्थान्त्री ने प्रिवेटगे, दुकानों धीर रेम्नोसर्गों की विजनी शाद दी, दुमनमादियों की सम्बा पदा दी धीर दान बानों में निजी नाकी की दानों की उन्न कर निजा... जब रोपने के मनाव में पेत्रोधाद के कारपाने वद होने जाने थे, बान्टिक बेठें के मन्ताही ने धाने जमी जहात्री की होगाना-नोद्यानों में दी नाम्य पूत्र रोपना निकान कर सबदरों के हथाने कर दिया ...

नचर के घन में "जराविशों के दमे-क्साद" "- अराव के तहुगानों का लुटा जाना - मूक दूग। सबसे पढ़ाने फ़िलाद प्रामाद के तहुगाने पूटे गये। महकों पर कई दिन तक गराव में धुन निकाही पूर्वते रहे... इन दमी में प्रत्यक्षतः प्रतिमानिकान्यों का द्वाय पा, किन्द्रांने रेबोमंटों में नदाव के गोदामां का पता देने वानं नुगने बद्धाये थे। स्मोल्नी के कमितानों ने पहने तो सम्मानं-युनाने धीर मनानं के कोशिया की, तिस्त व्य दस्से बढ़नी हुई प्रव्यवस्था भी गोद्धामा न हो मकी, निकादियों धीर लाल गाड़ों के बीच जम कर लकाइया हुई... धानिप्रकार शैनिक व्यतिकानी समिति ने मणीनगनों में नेम मल्लाहों के दस्तों को भेजा, बिन्होंने बिना क-रियायत किये दमाइयों पर गोती चनाई धीर बहुतों का सफाया कर दिया। क्यवंतारी पादेश के अनुसार करमा-दुदाल विश् दसों ने शराब के तहुतानों पर धावा बोल शीर बोतसों को चकनाचूर कर दिया, या उनहें डाइनामारंट से उड़ा दिया...

पुरानी मिनिनिया की जगह ताल गाडों की टुकड़ियां, जिनमें मच्छां मनुषासन था और जिन्हें मच्छी तनबाहं दी जाती थी, बाइं-सोबियतों कें सदर दम्तरों के सामने रात-दिन पहरा दे रही थी। शहर की सभी बर्तियों में छोटे-मोटे अपराधों का मुकाबला करने के लिए मबदूरों भीर सैनिकीं बारा निवंचित अतिकारी न्यायाधिकरण स्थापित किये गयें...

सजग ग्रीर संदेहपूर्ण, नगर के मजदूर वर्ग ने अपने को एक वृहत् गुप्तचर-स्यवस्था के रूप में सगठित किया, जो नौकगे के त्रिरिय पूजीवादी परिवारों, का भेद लेती ग्रीर जो भी स्ववरे मिलती, उनकी रिपोर्ट मैनिक भांतिकारी समिति को दंती। समिति ने ताबड़तोड पन की चीट पर चौट की। इसी प्रकार उस राजनंतवादी बड्य का पता लगा, जिसके नेता भूतपूर्व दूमा-सदस्य पुरिक्केविच ग्रीर नवावजादी और श्रप्तसारों का एक दल या, जिन्होंने ग्रप्तसारों की यावत को एक योजना बनाई थी ग्रीर कलेदिन को पेत्रोग्राद ग्राने का न्योता देते हुए एक चिट्ठी लिखी थी... इसी प्रकार पेत्रोग्राद ग्राने का पड़यब का पता लगा, जो कलेदिन को रप्या-पैसा भीर नये रंगल्ड भेज रहे थे।

नेरातोव के भागने से जनता के ध्रदर जो गुस्सा भडक उठा था, उससे घबरा कर वह लौट ग्रांचे ग्रौर उन्होंने गुप्त सिधयों को बोत्स्वी के हवाले कर दिया। बोत्स्की ने उन्हें मसार को स्तीभत करते हुए 'प्राब्दा' में छापना

मुरू कर दिया...

एक घ्रामित द्वारा विज्ञापनी पर धाधिकारिक सरकारी समाचारपत्त्र की इजारेदारी कायम करके समाचारपत्नों पर एक नया प्रतिबध लगा दिवा गया। <sup>10</sup> इस पर दूसरे सभी समाचारपत्नों ने प्रतिवाद-स्वरूप प्रकाशन स्थिगत कर दिया घयवा उन्होंने कानून का उल्लंघन किया धीर उन्हें बद कर विया गया... क्षीन सप्ताह बाद ही कही जाकर उन्होंने धंततीयत्वा घाज्ञान्त

को स्वीकार किया।

सत्तालयों की हटताल धश्री भी जागे थी, पुराने प्रधिकाग्यि का तीब-कोड प्रभी भी जागे था, तामान्य धार्थिक जीवन प्रभी भी ठण था। स्मोलनी के पीछे विकाल प्रकाशित जनसमुदायों का ही संकल्य था; जनकिमाना परिपद् उन्ही से प्रतत्वव रखती थी और प्रपने शब्दांभे के खिलाफ जनसम्पर्य का निर्देशन करती थी। 11 तीध-सार्थ शब्दों में लिखी पई धौर समुने रूम में पैलाई पई, प्रक्रिय्यजागृण्यं घोषणाध्यों 11 से लिनित ने त्राति का ताल्य्य समझाया, जनता से आग्रह किया कि वह सत्ता ध्रपने हाथ में ले, मिल्ली वर्गों के प्रतिनोध को वल्यूबंक चूर पूर कर दे और सरकारी संस्थानों पर वल्यूबंक प्रधिकार स्थाणित करें। क्रातिकारी व्यवस्था! क्रातिकारी समुग्रातान करा हहाति चुर सह हो!

२० नवंबर को सैनिक शांतिकारी समिति ने चेतावनी दी:

धनी वर्ष सोवियतों की सत्ता का - मजदूरों, मिपाहियां और किसानो की सरकार का - विरोध करते हैं। उनके हमदर्व सरकार तथा दूम के कमंत्रारियों के काम को ठप करते हैं, वैकों में हहताल भड़काते हैं, रेत-यरिवहन तथा डाक-तार संचार में याधा डालने की कोशिया करते हैं...

हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे प्राप की लपसें के साथ खेल रहेहैं। देश तथा सेना के लिए प्रकाल का ख़तरा पैदा हो गया है। उसका मुकावता करने के लिए सभी सेवाधों का नियमित रूप से गाम करना जरूरी है। देश तथा सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति को मुनिष्चत बनाने के लिए सभी सेवाधों की पूर्ति को मुनिष्चत बनाने के लिए नजरूरों और किनानों की सरकार सभी उपाय कर रही है। इन उपायों का बिरोध जनता के प्रति एक प्रपराध है। हम धनी वर्गों और उनके समदरों को चेतावनी देते हैं कि वे प्रगर धपने तोड़-फीड को धीर खाय-पिष्दित के ठप करने के धपने उकसाये को बद नहीं करते, सो सबसे पहले उनहीं को मुगतना पड़ेगा। उनसे रोटी पाने का हक छीन लिया जायेगा। उनके पास जो रिजर्य सम्वाई है, यह उनसे ले सी जायेगी। प्रमुख प्रपराधियों की सम्पत्ति जन्म कर ली जायेगी।

जो लोग श्राम की लपटो के साथ खेल रहे हैं, उन्हें श्रामाह करके

हमने ग्रपना फ़र्ज ग्रदा किया है।

हमें यकीत है कि अगर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी हुन्ना, तो हमें सभी मजदूरों <sup>13</sup>, सिपाहियों और किसोनो का टोस समर्थन मिलेगा।

२२ नववर को शहर की दीवारों पर सभी जगह एक पर्वा, 'मसाधारण मुचना', चिपकाया गया:

जन-किसार परिषद् को उत्तरी मोर्चे के सैनिक स्टाफ़ का एक जरुरी सार मिला है...

"ग्रव ग्रीर देर हरिगज नहीं होनी चाहिये; नेना को मूखों मरते मत दीजिये। उत्तरी मोचें की सेनाम्रों को ब्राज कई दिनों से रोटी काएक टुकड़ा भी नहीं मिला है और दो-तीन दिन के ग्रदर उनके पास मूपी डवलरोटी भी नही रह जायेगी, जो उन्हे रिजर्ष सप्ताई से, जिसमे अभी तक हाथ नही लगाया गया था, थोड़ा-थोड़ा कर दी जा रही है...मीचें के सभी भागों के प्रतिनिधि अभी से कह रहे हैं कि रोना के एक हिस्से को मोचें से पीछे ले जाना जरूरी हो गया है; वे यह पहले से हो देख रहं है कि प्रयाले चंद दिनो ने भूखों मरते, खादायी में तीन साल की लड़ाई से तबाह, फरेहाल, मंगेपेर और बीमार, खमानयीय करदों से विश्वात सिमाहियो की जोरों की मगदड़ बुख हो जायेगी।"

सैनिक त्रातिकारी सिमिति इस बात की ब्रोर पेक्षोबाद की गैरिसन भौर पेक्षोबाद के सजदूरों का ध्यान दिलानी है। सोखें की परिस्थिति जकरों से जहरी धीर निर्णायक से निर्णायक कार्ग्वाइयों की माग करती है... इसर सरकारी संस्थानों, थेकी, रेलों, डाक ब्रीर तार के अपर के कर्मचारी इंड्रताल पर है और ब्रोच पर रास-पानी पहुचाने के सन्कार के काम में रक्तावट डाल रहे हैं... हर घटें की देर का मतलब हो सकता है हवारों सिपाहियों की जिंदगियों दे हाथ धोना। प्रतिकातिकारी कर्मचारी मोर्च के अपने भूखों मरते हुए शाइयों के प्रति ब्रापराधी है, ऐसे ब्रयराधी, जिनमें बैडेमानी कृट कृट कर भरी हई है।

सैनिक भातिकारी सिमिति इन अपराधियों को धितम नेतावनी देती हैं। उतके द्वारा तिक भी प्रतिगेध धथवा विरोध होने की सूरत में, उनके खिलाफ जो कार्रवाध्या की जायंगी, वे उतनी ही कठोर होंगी, जितना

कि उनका अपराध गंभीर है...

धाम मजदूरी धीर तिपाहियों ने भयकर प्रतिक्रिया हुई - उनमे प्रचड़ पोध की एक लहर उठी, जो बड़ी दोडो से समूचे इस में पैल गई। राजधानी ने सरकारी श्रहत्रकारों और वैक-कर्मचारियों ने, प्रतिवाद करते हुए, प्रपना बचाव करते हुए सैकड़ों धोषणायें धीर धपीलें 1 निकाली, जिनम से एक यहा दी जाली है...

> सभी नागरिकों की सूचना के लिए राजकीय बैंक बंद है! वयों बंद है?

नयोंकि राजनीय दैक के ख़िलाफ बीस्त्रेविकों की हिमा ने हमारे निष् काम करना घर्सभव बना दिया है। जन-किमसारों ने पहला काम यह किया कि एक करोड़ स्वन की माग की घौर २७ नवचर को उन्होंते ढाई करोड रूपल की माग की, बिना यह जताये कि इस पैसे को किंग तरह राजें किया जायेगा।

...हम कमेचार्ग जनता की सम्पत्ति की सूट-प्रसोट में हिस्सा नहीं ने सकते। हमने काम बद कर दिया।

नागरिको! राजकीय बैक का ध्यया धापका ध्यया है, जनता का क्यया है, वह धापको मेहनत की, धापके यून-मानि की कमाई है! नागरिको! जनता की सम्बन्ति को लूट-यसोट से धार हमें हिमा से बनाइ है, धार हम तुनंन काम पर वापिस चने आयेगे।

राजकीय बैक के कर्मनारी

वाय भवालय, वित्त मंदालय, विजेव संभरण सिमित ने इन मानन की पोपणाये निकालों कि मैनिक द्वातिकारी सिमित ने कर्मचारियों के लिए काम करना यसंभव बना दिया है, उन्होंने जनता से यपील की कि स्मोत्नी के खिलाफ उनकी हिमायत करें... परंतु ममाज पर हावी मबहूर प्रीर निपाती ने उनकी यात पर विश्वास नहीं किया। जनता के मन में यह बात मजदूती के साथ बैठ गई थी कि य कर्मचारी तोड़-नोड़ कर रहें हैं, जनना को भूखों मार रहें हैं... रोटी के गिए संधी लवी लाइनों में, जो पहने की हो तरह वर्धीली सड़कों पर लगी हुई थी; सरकार को दोयी नहीं ठहराया जा रहा था, जैसा कि केरेन्सी के जमाने म हुमा करता था, यरन् विनोध्निकों को, तोड़-पोट करने वालं कर्मचारियों को दोयी ठहराया जा रहा था, व्यांकि यह सरकार उनकी स्थानी सरकार थी, सीवियते विवाल थे...

दूमा और उसका जुझारू अग, उद्धार समिति, इस सारे विगोध का केंद्र बनी हुई थी; वह जन-किमसार परिषद् की सभी आज्ञानियों के प्रति प्रतिवाद प्रमट कर रही थी, सोवियत सरकार को मान्यता न देने के 'वस में वारवार मरदान कर रही थी, और मोगिल्यों में स्थापित नई प्रतिवातिकारी "सरकारों" के साथ खुल्लमखुल्ता सहस्रोग कर रही थी... उदाहरण के लिए १७ नवंबर को उद्धार समिति ने "सभी नगरपानिका-प्रशासनों, जेम्सत्वोधों और किसानों, मखदूरों, तिपाहियों तथा दूसरे

भागरिकों के सभी जनवादी तथा कातिकारी संगठनों "के नाम निम्नलिविन भट्यों में भ्रमील जारी की:

बोल्गेविको की सरकार को न मानिषे और उसके ख़िलाफ संघर्ष कोजिये।

देश तथा काति की स्थानीय उद्धार समितियां स्थापित कीजिये, जो प्रखिल रूसी उद्धार समिति को उमके सम्मुख उपस्थित कार्यभारों को पूरा करने में मदद देने के लिए समस्त जनवादी शक्तियों को एकजुट करेगी..

इस बीच पेलोग्राद में सिवधान सभा के लिए होने वाले चूनायों 15 में बोह्सेविको का बहुमत स्थापित हो गया, जिससे मेंग्सेविक- ग्रंतर्गच्दीयतावादियों तक को कहना पड़ा कि दूमा का चुनाव फिर से होना चाहिए, क्यों कि वह अब पेलोग्राद की ग्रावादी के राजनीतिक स्वरूप की प्रायः नहीं करती... इसके साथ ही सजदूर-स्पाटको, सैनिक दुक्तिथी, प्राया-पास के गावों के किसानों तक ने दूमा के पास प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेजने गृक कर दिये, जिनमें उन्होंन दूमा को "प्रतिवादिकारी, कीनींसोवपथी" प्रादि कहते हुए माग की कर बह घपने को भग तरे। दूमा के प्रतिच दिन, जब नगरपालिका कमेंचारी पर्याप्त निवीह-योग्य तनदाहों की माग कर रहें थे और हहताल पर जाने की धमनी दे रहेथे, वहीं हत्वस्त और उपल-पुथल के दिन थे...

२३ तारीज़ को सैनिक जातिकारी समिति की एक प्रीपवारिक प्राप्तिति डारा उद्घार समिति को भग कर दिया गया। २६ तारीज़ को जन-कमिसार परिषद् ने पेश्रोग्राद नगर दूमा को भग करने ग्रीर उसका प्रिर से चुनाब करने का प्रारंक दिया:

इस बात को देखते हुए कि २ सितबर को निवांबित पेश्रोयाद की केंद्रीय दूसा ... पेश्रोयाद की जनता के मिखाज और उसकी प्राकाशायों के साम विक्कुल मेल न रख पा कर, उनका प्रतिनिधित करने का प्रधिकार निश्चित रूप से धों मैठी है... और हम बात को भी देखते हुए कि यदिन सुमा ने बहुनन रखने वाने सर्थिकारियों का कोई यजनीतिक समर्थन नहीं रहा गा है, ये मजदूषों, सिपाहियों और किसानों की इंच्छा का

प्रतिकातिकारी प्रकार से प्रतिरोध करने के लिए और सरकार के सामान्य काम में तोड़-फोड़ करने थ्रीर खड़चन डालने के लिए भ्रभी भी अपने विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, जन-कमिसार परिषद् राजधानी की जनता को इसके लिए थामित्रत करना अपना कर्तच्य समझती है कि वह नगरपालिका के शासन-निकाय की नीति के संबंध में ग्रपना फैसला सुनाये।

इस हेतु जन-किमसार परिषद् फैसला करती है:

(१) नगर दूषा विसर्जित की जाये। दूषा का विसर्जन ३० नवंबर १९१७ से लागू हो।

(२) वर्तमान दूमा द्वारा निर्वाचित सथवा नियुक्त सभी कर्मवारी, जब तक कि नयी दूमा के प्रतिनिधि उनका स्थान ग्रहण न करें, प्रपने पदो पर कायम रहे और जो जिम्मेदारिया उन्हें सौपी गयी हैं, उन्हें पूरी करते रहे।

(३) नगरपालिका के सभी कमँचारी प्रपने कर्तव्यों का पालन करते रहेगे। जो कमँचारी अपनी इच्छा से काम छोड़ेंगे, उन्हें बर्खास्त समक्षा जायेगा।

(४) पेलोप्राद की नगर दूमा के नये चुनावों के लिए ६ दिसवर, १९९७ की लिथि निश्चित की जाती है...

१५७ का तिथ । नाश्चत का जाता ह... (प्र) पेन्नोग्राद की नगर दूया ११ दिसंवर, १६१७ को दो वर्गे

(४) पेस्रोग्राद की नगर दूमा ११ दिसंबर, १९९७ को दी<sup>थ</sup>ण एकब्रित होगी। .

(६) जो लोग इस ब्राह्मप्ति का उल्लंघन करेगे या जानवृत्त कर नगरपालिका की सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगे, उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार कर निया जायेगा और कातिकारी न्यायाधिकरणों के सामने लाया जायेगा...

इस प्राज्ञित की परवाह न कर दूमा की सभा की गयी और उसमें इस प्राज्ञ्य के प्रस्ताव पास किये गये कि दूमा "प्रपने खून के प्राफिरी कतरे से प्रपनी स्थिति की रक्षा करेगी" और धावादी से सावारी दर्जे प्रपीत की गयी कि वह "प्रपने निर्वाचित नगर-प्रशासन" को बपाये। किकन इस प्रपील का कोई धास नहीं हुया, नोग या तो उदासीन थे या विगोधी। ३० तारीए को मेयर थंडदेर तथा कई दूमा-सरस्य गिरफ्तार किये गये और प्रश्व-ताष्ठ करने के बाद छोड़ दिये गये। उस दिन और उसके दूसरे दिन दूमा की बैठक होती रही, हालांकि ताल गाउँ भौर मल्लाह भक्तर ग्राकर उनमें बाधा डालते और बड़ी नमीं से सभा को विमर्जित करने का अनुरोध करते। र दिसंबर की बैठक में जब एक सदस्य बोल रहे थे, कुछ मल्लाहों के साथ एक अफ़्सर ने निकोलाई हॉल में प्रवेश किया सदस्यों को आदेश दिया कि वे चले जायें, नहीं तो उनके साथ उबरदस्ती की जायेगी। अतिम क्षण तक प्रतिवाद करते हुए पर भन्ततः "हिना के सामने अकते हुए " उन्होंने बहां से प्रस्थान किया।

नयी दूसा, जो दस दिन बाद चुनी सबी मौर जिसके चुनायों में "नरम"समाजवादियों ने बोट देने से इनकार किया, प्रायः पूर्यंतः बोल्सेविक भी...

प्रतरनार विरोध के अभी भी कई केन्द्र वाकी थे, जैसे जनइना और फिनलैंड के "जनतल", जो निश्चित रूप से सोवियत-विरोधी प्रवृत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों प्रयुत्तियों कर रहें थे। हेस्सिमफोर्स और कीवेब दोनों स्थानों में सरकारें भरोते सायक सैनिकों को इक्ट्रा कर रही थी, और बोल्वेबिकन को नुप्तन तथा कसी सैनिकों को निरस्त और निकासित करने की मृद्धिम शुरू कर रही थी। उकदनी रादा ने पूरे दक्षिणी स्था की कमान अपने हाथ में ते सी थी और वह कलिंदिन को कुमक और राद-पानों भेज रही थी। फिनलैंड और उकदना दोनों की सरकारें जमेंनों के साथ गुप्त वार्ता भारभ कर हो थी; मिन-राष्ट्रों की सरकारें जमेंनों के साथ गुप्त वार्ता भारभ कर हो थी; मिन-राष्ट्रों की सरकारों ने उन्हें अविलंब मान्यता प्रदान की, भीर सोवियत स्थ पर आक्रमण के लिए अविकातिकारों केन्द्रों की स्थापना करने के निमित्त मिनकी वर्गों के साथ साठ-गाठ कर वे उन्हें पड़ी यही राजमें उपार दे रही थी। प्रन्त में जब बोल्येबिकों ने इन दोनों देशों को जीत निया, पराजित यूजीपति वर्ग ने उन्हें पुतः सताकड़ करने के लिए जमेंनों को बुलाया...

परंतु तोवियत सरकार के लिए जो सबसे भयानक एतरा था, यह अन्दरूनी या और उसकी दो शक्ते थी—कलेडिन घारोलन घोर मोगिल्योव का सैनिक स्टाक्ष, जहां जनरस दुग्रोनिन ने कमान धपने हाथ में से सोमी।

कन्दाकों के खिलाफ जग में "सर्वनिष्णान" मुराम्योव को सेनापति नियुक्त किया गया। कारग्रानों के मजदूरों को भर्ती कर साल सेना का गटन किया गया। सैकड़ों प्रचारकों को दोन प्रदेश में भेजा गया। जन- प्रतिनातिकारी प्रकार से प्रतिरोध करने के लिए धीर सरकार के सामान्य काम में तोड़-फोड़ करने धीर धड़कान डालने के लिए भभी भी धर्पने विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, जन-कमिसार परिषद् राजधानी की जनता को इसके लिए धामबित करना ध्रपना कर्तव्य समझती है कि वह नगरपालिका के शासन-निकाय की नीति के संबंध में ध्रपना क्रैसला सुनायें।

इस हेतु जन-किमसार परिषद् फैसला करती है:

- (१) नगर दूमा विसर्जित की आये। दूमा का विसर्जन ३० नवबर १६१७ से लाग हो।
- (२) वर्तमान दूमा द्वारा निर्वाचित अथवा नियुक्त सभी कर्मवारी, जब सक कि नयी दूमा के प्रतिनिधि उनका स्थान प्रहण न करे, प्रपने पदो पर कायम रहे और जो जिम्मेदारियां उन्हें सीपी गयी है, उन्हें प्रति करते रहे।
- (३) नगरपालिका के सभी कर्मचारी अपने कर्वव्यों का पालन करते रहेगे। जो कर्मचारी अपनी इच्छा से काम छोड़ेगे, उन्हें वर्जास्त समझा जायेगा।
- (४) पेलोम्राद को नगर दूमा के नये चुनावों के लिए ६ दिसव<sup>र</sup>, १६१७ की तिथि निश्चित की जाती है...
- (५) पेनोग्राद की नगर दूमा ११ दिसवर, १६१७ को दो दर्जे एकवित होगी।
- (६) जो लोग इस ब्राह्मित का उल्लघन करेगे या जानवृद्ध कर नगरपालिका की सम्पत्ति को क्षेत्रि पहुंचायेगे, उन्हें फौरन गिरफ्तार <sup>कर</sup> जिया जायेगा और कातिकारी न्यायाधिकरणी के सामने लावा जायेगा

इस प्राञ्चरित की परवाह न कर हुमा की सभा के इस प्राञ्चय के प्रस्ताव पास किये गये कि हुमा "अपने , कतरे से प्रमनी स्थिति की रहा। करेगी" और प्रावादी से , प्रमीत की गयी कि वह "अपने निर्वाचित नगर-अज्ञासन" को लेकिन इस प्रमील का कोई असर नहीं हुया, लोग या तो दिगोधी। ३० तारीख़ को मेयर थेडदेर तथा कई हुमा-सदस्य . गये ग्रीर पूछ-साछ करने के बाद छोड़ दिये गये। उस दिन ग्रीर

दूसरे दिन दूमा की बैठक होती रही, हालांकि लाल गार्ड थ्रौर मल्लाह अक्सर प्राकर उसमें वाधा अलते थ्रौर वडी नर्मी से सभा को विमर्जित करने का अनुरोध करते। २ दिसंबर की बँटक मे जब एक सदस्य बोल रहे थे, कुछ मल्लाहों के साथ एक अक्सर ने निकोलाई हॉल में प्रवेश किया, सदस्यों को आदेश दिया कि वे चले जायें, नहीं तो उनके साथ जबरदस्ती की जायेगी। स्रतिम क्षण तक प्रतिवाद करते हुए पर प्रन्ततः "हिंसा के सामने शुकते हुए" उन्होंने वहां से प्रस्थान किया।

नमी दूमा, जो इस दिन बाद चुनी गयी और जिसके चुनावों में "नरम" समाजवादियों ने बोट देने से इनकार किया, प्रायः पूर्णहः बोल्सेविक

थी...<sup>18</sup>

खतराक बिरोध के ब्रामी भी कई केन्द्र बाक़ी थे, जैसे उकड़ना धौर फिनलैंड के "जततंत्र", जो निमिन्नत रूप से सोवियत-विरोधी प्रवृत्तियां प्रगट कर रहे थे। हेस्लिंगफोर्स और कीवेव वीतो स्थानों में सरकार प्ररोस सायक सैनिकों को इकड़ा कर रही थी, धौर बोल्वेवियम को कुनलने तथा कसी सैनिकों को निरस्त धौर निष्कासित करने की मृहिम गुरू कर रही थी। उन्नदनी रावा ने पूरे दक्षिणी रूस की कमान घपने हाथ में वे ती थी। उन्नदनी रावा ने पूरे दक्षिणी रूस की कमान घपने हाथ में वे ती थी। प्रार वह कलेदिन को कुमक धौर रखस्यानी भेज रही थी। फितलैंड भौर उन्हना दोनों को सरकारें जर्मनों के साथ गुप्त वार्ता धारंभ कर रही थी; निन्न-राष्ट्रों की सरकारें जर्मनों के साथ गुप्त वार्ता धारंभ कर रही थी; निन्न-राष्ट्रों की सरकारों ने उन्हे ग्रविलंब मान्यता प्रदान की, और सोवियत रस पर खाकमण के लिए प्रतिकातिकारी केन्त्रों की स्थापना करने के निमित्त मिन्की वर्गों के साथ साठ-गांठ कर वे उन्हे यहाँ वड़ी रक्तमें उधार दे रही थी। धन्त में जब बोल्वेवियों ने इन दोनों देशों को जीत लिया, पराजित पूनीपति वर्ग ने उन्हे युन: सत्तारूड़ करने के लिए जर्मनों को युनाया...

परंतु सोवियत सरकार के लिए जो सबसे घयानक खुतरा था, वह प्रन्दस्ती या और उसकी दो बक्ते थी—केलेदिन झांदोलन और मोगित्योव का सैनिक स्टाफ़, जहा जनरल दुर्धानिन ने कमान अपने हाथ में से लीथी।

करवाकों के विलाफ जंग में "सर्वविद्यमान" मुराव्योव को सेनापित नियुक्त किया गया। कारखानों के मजदूरों को मर्ती कर लाल सेना का गटन किया गया। सैकड़ों प्रचारकों को दोन प्रदेश में भेजा गया। जन- किमसार परिषद् ने करबाकों के नाम एक घोषणा<sup>17</sup> जारी की, जिसमें वह समझाया गया था कि सोवियतः सत्ता नया चोंब है और किस प्रकार मिली वर्ग, चिनोदिनक, जमीदार, वैकर और उनके साथी-संघाती, करबार नवावजादे, जमीदार और जनरास आदि को नष्ट करने की और जनता द्वारा ग्रमनी जायदाद की जट्दी को रोकने की कोशिश्व कर रहे हैं।

२७ मववर को कज्जाको का एक शिष्टमझस लोत्स्वी प्रौर तेनिन से मुलाकात करने स्मोल्नी झाया। उन्होंने पूष्टा कि क्या यह सब है कि सोवियत सरकार कज्जाक जमीनों को रूस के किमानों के बीच बाटने का इरादा रखती है? "नहीं," लोत्स्की ने उत्तर दिया। कज्जाको ने थीडी वेर विचार करने के बाद फिर पूष्टा, "म्रच्छी वात है, सेकिन क्या सोवियत सरकार बड़े बड़े कज्जाक जमीदागे की रियासती जमीनों को जल करने और जंहे मेहनतकच कज्जाको के बीच वाटने का इरादा रखती है? इस प्रशन का उत्तर देते हुए लेनिन ने कहा, "यह फ़ैसचा झापको हो करना है। महनतकच कज्जाको को बीच वाटने का इरादा रखती है? इस प्रशन का उत्तर देते हुए लेनिन ने कहा, "यह फ़ैसचा झापको हो करना है। महनतकच कज्जाको को भी कदम उटाते हैं, हम उसका समर्थक करणा करणा करणा करने आ कि साम उटाते हैं, हम उसका समर्थन करने। मापको से साम प्रशन करणा सामित करना। मापको से सामित करना। मापको से सामित करना। सामको से सरकार वन जायेगी..."

सीच-विचार ने पड़े करुग्रेक वहां से चले गये। दो हुएते बाद अनरत कलेदिन से मिलने के लिए उनके सैनिकों का एक शिष्टमडल झाया। उन्होंने कलेदिन से पूछा, "बया आप करुग्रेक उमीदानों की बड़ी बड़ी रियासवीं को मेहनस्तरूण करुश्रकों के बीच बाटने का बादा करेंगे?"

"मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता!" कलेदिन ने तहाक से उत्तर दिया। एक महीना बाद यह पा कर कि उनकी सेना उनके देखते देखते कापूर हो गई, कलेदिन ने तमचे जी नती माथे से सगा कर पोड़ा दबा दिया। करजाक भ्रान्दोसन समाप्त हो गया...

उधर मोमित्योव मे पुरानी त्सेन्द्र-काह के सहस्यो, प्रजसेन्त्येय मे तेकर वेत्रीय तथः "नरम" समाजवादी नेतायो, पुरानी गैनिक समितियो के माध्य प्रध्यक्षी तथा प्रतिकियावादी प्रष्टसभी का भारी जमावड़ा हुमा था। सैनिक स्टाप्त ने जन-कमिगार परिषद् को मान्यता देवे से बराबर इनकार किया। उसने प्रपने गिर्द शहीदी टुकड़ियों, सेट आजें के शूरवीरों ग्रीर मोर्चे के करजाकों को एकजुट किया था ग्रीर वह मित-राष्ट्रों के सैनिक ग्रटैंचियों के साथ तथा कलेदिन के ग्रादोलन के ग्रीर उकड़नी रादा के साथ पनिष्ठ तथा गुप्त रूप से संपर्क बनाये हुए था...

माटवी नववर की शांति-माज़िन्त का, जिसमें सोवियतो की काग्रेस द्वारा सामान्य युद-विराम का प्रस्ताव पेज किया गया या, मिल्न-राष्ट्रो की सरकारों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

२० नवबर को लोत्स्की ने इन राष्ट्रों के राजदूतों को एक पत्न भेजा: 18

राजदूत महोतय, मुझे ध्रापनो यह सूचना देने का सम्मान प्राप्त है कि... सोवियतो की अविक रुसी काग्रेस ने द नवंबर को जन-किससार परिपद् के रूप में इसी जनतक की एक नयी सरकार का गठन किया। इस सरकार के अध्यक्ष ब्लावीमिर इत्योच लेनिन है। विदेशी मामलो के जन-किससार के रूप में विदेशी मामलो का निर्देशन मुझे सीपा गया है...

युद-विराम तथा सयोजनो श्रीर हरजानो के वगैर तथा जातियों के श्राहमनिर्णय के श्रीधकार पर श्राधारित एक जनवारी शाति-सिध के लिए श्रीखल रसी काग्रेस डारा अनुमोदित अस्ताव के मजमून की धोर आपका ध्यान प्राक्तिंत करते हुए मुझे श्राप से यह अनुरोध करने का सम्मान प्राप्त है कि प्राप्त कर स्तावेज को सभी मोचों पर श्रविलंब युद-विराम तथा धविलव शाति-वातों गुरू करने के एक श्रीपजारिक प्रस्ताव के रूप म प्रहण करे, जिस प्रस्ताव को रूसी जनतत की श्राधकृत सरकार एक साथ सभी युद्धरत जनो श्रीर जनकी सरकारों के सामने उपस्थित करती है।

राजदूत महोदय, कृपया घपनी जनता के प्रति सोवियत सरकार के सम्मान के गमीर आण्वासन को स्वीकार करें। इस वीमसाल मार-काट से श्रात-क्लात ग्रम्य सभी जनो के समान ही घापकी जनता भी ग्राति की कामना किये बिना नहीं रह सकती... उसी रात जन-कमिसार परिषद् ने जनरल दुखोनिन को तार भेगाः

...जन-किमसार परिषद् यह बरूरी समझती है कि शतु तथा मित्र, सभी शक्तियों से बिवलब युद्ध-विराग का श्रीपचारिक रूप से प्रस्ताव किया जाये।विदेशी मामलों के किमसार ने पेतोबाद में मित्र-शक्तियों के प्रतिनिधियों के पास इस निर्णय के सनुरूप एक घोषणा भेजी है।

नागरिक सेनापति, जन-कमिसार परिषद् ब्रागको ब्रादेश देती है... कि ब्राप शतु-पक्ष के सैनिक प्रधिकारियों से ब्रविलंब युद्ध बंद करने भीर शांति स्थापित करने के लिए वार्ता घारंभ करने का प्रस्ताव करें। इन प्रारंभिक वार्तांक्रों को चलाने का जिम्मा आपको देते हुए, जन-कमिसार परिषद् ग्रापको धादेश देती है:

(१) शहु-सेनाओं के प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक नार्ता चलाने के लिए जो भी कृदम उठाया जाये, उसकी परिपद् को प्रवित्तंव सीधे तार द्वारा सुचना दी जाये।

(२) जन-कमिसार परिषद् के धनुमोदन के बिना युद्ध-विराग समझीते पर दक्तखत न किये जायें।

मिल-राष्ट्रों के राजदूतों ने लोलकी के पत्न का बननापूर्ण मीन ते स्वागत किया, और साथ ही बग्नानों मे बुग्व और हिकारत से भरे गुमनाम इंटरुव्यू भी प्रकाशित हुए। दुवोनिन को दिये जानेवाले भारेश को खल्लमखल्या राजदोड़ कहा गया...

जहां तक दुखोनिन का संबंध है, ऐसा लगता था कि उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगी है। २२ नवबर की रात को उनसे देलीकोन पर बातचीत की गयी और पूछा गया कि क्या बहु उन्हें जो हुक्स दिया गया है, उसकी तामील करने का ररादा रखते हैं। दुन्तीनिन ने कहा कि बहु सममर्थ है। बहु उसी सरकार के हुक्स की तामील कर सकने हैं, जिसे "सेना तथा देस का समर्थन प्राप्त हो।"

इस पर उन्हें तुरत मृथ्य सेनायनि के पद से वर्धास्त कर दिया गया प्रोर उनकी जगह जिनेकों को नियुक्त किया गया। जन-साधारण से धपील करने की धपनी कार्यनीनि के धनुसार लेनिन ने सभी रेजीमेटों, जिवीजनों भीर कोरों की समितियों के नाम, केना तथा नौसेना के सभी सिपाहियों भीर मत्त्वाहों के नाम एक रेडियो-संदेश भेजा, जिसके द्वारा उन्होंने उन्हें दुखोनिन के इनकार की मूचना दी और आदेश दिया कि "मोर्चें की रेजीमेंटें मतु के दस्तों के साथ बातचीत शुरू करने केलिए प्रपने प्रतिनिधि चुनें..."

२३ तारीष् को मिल्ल-राष्ट्रों के सैनिक प्रदैषियों ने अपनी अपनी सरकार की हिदामत पर दुखोनिन के पास एक पत्न भेवा, विसमें गंभीर वेतावनी दी गयी थी कि नहें "एंटेंट की शक्तियों के बीच संपन्न संधियों की शतों का उल्लंपन न करें?"। पत्न में धागें कहा गया था कि अगर जर्मनी के साथ एक पृषक् मुद्ध-विराम समझौता संपन्न किया जाता है, तो उसका रूस के लिए "अत्यंत पंभीर परिणाम होगा"। हुखोनिन ने तुरंत इस पत्न की सभी सैनिक समितियों के पास केंज दिया...

दूसरे दिन सुबह बोत्स्को ने सैनिकों के नाम एक भौर प्रपील जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मित्र-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का पत्न रूस के प्रंदरूनी मामलों में घोर हस्तक्षेप है और "रूसी सेना तथा रूसी जनता को जार द्वारा संपन्न संधियों का पालन कर लड़ाई जारी रखने के लिए धमिक्यों से मजबूर करने" की एक मंगी कोशिश्व भी है...

स्मोल्ली ने पोपणा पर घोपणा 19 बारी की, जिनमें दुखोनिन प्रीर जनके साथ के प्रतिक्रियानादी अफ़सरों की लानत-गलामत की गयी थी, मोगिल्योन में जुटे हुए प्रतिक्रियानादी राजनीतिमों को बाहं हायों लिया गया था धौर एक हजार मील में फैले हुए मोर्चे के एक तिर से दूसरे सिरे तक लाखों कुढ, संदेहपूर्य सैनिकों को उभाड़ा गया था। इसके साथ ही जोशोले मल्लाहों के तीन दस्तों को साथ लेकर किलेंको प्रतिगोध की प्रचंड धमिल्यां देते हुए कि स्ताब्का—सदर मुकाम—के लिए रनाना हुए, और सभी जगह तिपाहियों ने बड़े उत्सास से उनका स्वागत किया। किलेंको की यह याता एक विजय-गाला बन गयी। केंद्रीय सैनिक समिति ने दुख़ोनिन के समर्थन में एक घोषणा जारी की, धौर फोरन दस हजार सिपाहियों ने मीगिल्यों पर चंडाई कर दी...

२ दिसंबर को ग्रोनित्योव की गैरिसन ने बग्नावत की, ग्रहर पर इच्छा कर लिया, दुखोनिन भौर वैनिक समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया भौर वह दिजयी शाल पताका को फहराती हुई नये मुख्य सेनापति

का स्वागत करने को निकल पड़ी। दूसरे दिन सुबह किलेको ने मोगिल्यों में प्रवेश किया और देखा कि रेल-गाड़ी के जिस दिख्वे में हुग्रोनिन को बद कर दिया गया था, उसके चारो ब्रोट एक बीग्रलायी हुई भीड़ बना थी। त्रिलंको ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सिपाहियाँ से मनुरोध किया कि वे दुर्गोनिन पर हाथ न छोड़ें, क्योंकि उन्हें पैबोग्राद ले जा त्रातिकारी न्यायाधिकरण के सामने पंत्र करना है। बिलेकों के भाषण ए करते ही यकायक दुखोनिन खुद खिड़नी के सामने मा गये, जैसे वह भी के सामने बोलना चाहते हो। लोग यहशियाना जोश के साथ विल्लाते हु उनके डिब्ये की म्रोर यहें, बूढ़ें जनरल के ऊपर टूट पड़ें, उन्हें गाड़ी बाहर निकाल लाये धौर यहीं प्लैटकामं पर मारते मारते उनका भुरदुः निकाल डाला

स्ताप्का का विद्रोह इम प्रकार समाप्त हुमा... इस में विरोधी सैनिक शक्ति के ब्रतिम सहस्वपूर्ण गढ़ के पतन से प्रचुर शक्ति मर्जित कर, सोवियत सरकार ने विश्वासपूर्ण भाव से राज्य-प्रशासन का सगठन करना ग्रारंभ किया। बहुत से पुराने राज्य-कर्मचारी उसके बंडे के नीचे मा गये भीर दूसरी पार्टियों के बहुत से सदस्यों ने सरकारी रद प्रहण किये। परंतु सरकारी कर्मचारियों की तनखाहों के बारे में जो बाज्ञान्ति जारी की गयी, जिसके द्वारा जन-कमिसारों की तनखाहें – सबसे क्रेची तनखाहे−पाच सौ स्वल (क्रिरीय पचास डालर) माहवार मुकरर ी गयी, वह धन की क्षाकाक्षा रखनेवालों के लिए एक अकुश थी। यूनियनों ी यूनियन के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी, ह टूट गयी; जो वित्तीय तथा वाणिज्यिक हुन्के उसका समर्थन कर रहे थे, -होने उससे प्रपना हाथ खीच लिया। बैको के क्लक काम पर बापिस चले

.. वैकों के राष्ट्रीयकरण की ग्राज्ञस्ति, सर्वोच्च राष्ट्रीय ग्रर्थ-परिपद् की ापना, गावों में भूमि-संबंधी धान्नप्ति के व्यावहारिक क्रियान्वयन, सेना जनवादी पुन.सगठन तथा जीवन तथा प्रशासन के सभी क्षेत्रों में व्यापक (वर्तनो के साथ – इन सारे कदमो के साथ, जो मजदूर, सैनिक मौर शत जन-समुदायों के सकस्य की वदौलत ही कारगर तौरपर उठाये जा सके -त सी गलतियो और विघन-वाधाओं के बीच सर्वहारा रूस को धीरे धीरे



#### बारहेवां ग्रध्याय

### किसानों की कांग्रेस

१ मनम्बर को मौसम की पहली वर्फ गिरी। सुबह जब हम उठै, हमने देखा खिड़कियों की सिकों पर सफेद ढेर जमा थे धौर दर्फ के फूट इस बूरी तरह कर रहे थे कि चार गज प्रागे देखना भी प्रसंभव था। पिछले दिनों की कीजड़ खरम ही गई थी, धौर जैसे पलक भाजते ही धूंचला सुंदर सफेद लक्ष्यक चमकने लगा था। प्रपंक केदात करड़े पूर्व कीजवानों के सहित बच्ची-गाईच्या स्तेज-गाईच्यों में बदल गई भीर ऊंची-नीची सड़कों पर बेतहाका भागते लगी -कीजवानों की दादियों में बर्फ गई धौर अंदि के बावजूद, इस बात के बावजूद कि समूचे स्त ने एक धक्तात तथा भयानक मियद्य में, विसकी भीर ताकते भी सिर चकराता था, छलाग लगाई थी, महर में वर्फ के गिरते से पूणी की एक लहर दौड़ गई। जिसे देखो, उसके चेहरे पर मुस्तराहर थी। लोग खुषी के मारे सड़कों पर बोड़कों पर बोड़ने तसके पित होते त्या वार्ती मुसता स्वा कर गिरती हुई बफ्रं की नरम पंख़िक्शों को लोकने लगे। बारी पूलरता, मिलतता छिप गयी। केवल सुनहरी धौर रंग-विसंधी भीनारें भीर ग्रीर गुवद सफेद वर्फ की नरम पंख़िक्शों को लोकने लगे। बारी पूलरता, मिलतता छिप गयी। केवल सुनहरी धौर रंग-विसंधीय चमक-रमक घौर भी वड़ गई थी।

दोपहर को सूरज भी निकल साया, मितन धोर निस्तेन। बरसावी महीनों की सर्दी धौर गठिया एतम हो गई, शहर की जिंदगी में एक नमी गैनक सा गई सौर खुद ऋति की एफ़्तार ठेव हो गई... एक शाम को मैं स्मोल्नी भवन के सामने सड़क के दूसरी थ्रोर एक साकतीर यानी एक तरह के ढावे में बैटा था—नीची छत की एक थोरणुल वाली जगह, जिसे "टाम चाचा की कृटिया" कहते थे और छोटो छोटो गाई अनसर आते थे। इस समय भी वे वहां भरे हुए थे और छोटो छोटो मेजों के चारों ओर, जिन पर मैंने भेवजीश पड़े थे और बड़ी बड़ी चीनी चिट्टो की चायदानियां रखी हुई थी, चीड़ लगाये हुए थे। उनकी सिगरेटों का गंदा धुषां बहां बुरी तरह भरा हुया था। परेवान वेटर "सिचास! सिचास! प्रभी! श्रमी! विनट घर में!" कहते हुए इधर-उघर दौड़ रहेथे।

एक कोने में कप्तान की वर्डी में एक ब्राइडी इस मजमें के सामने लेकचर साड़ रहा था, लेकिन लोग मिनट मिनट पर उसका मृह पकड़ रहे थे।

"तुम हत्यारों से कुछ कम थोड़े ही हो!" उसने चिल्ला कर कहा। "सड़कों पर प्रमने ही रूसी भाडयों पर गोली चलाते हो!"

"हमने कव ऐसा किया?" एक मजदूर ने पूछा।

"पिछले इतवार को किया, जब मुंकरों ने..."

"प्रच्छा तो क्या उन्होंने हमारे ऊपर गोली नहीं चलाई?" एक प्रादमी में स्लिंग में डाली हुई प्रपनी बांह दिखाते हुए कहा। "यह देखिये, वे शैतान प्रपनी एक यादगार मेरे पास छोड़ गये हैं!"

कप्तान ने गला फाड़ कर चिल्लाते हुए कहा, "झापको तटस्य रहना चाहिये 'या! झापको बहर-सूरत तटस्य रहना चाहिये था! झानूनी सरकार को उलटने बाले झाप कौन होते हैं? लेनिन कौन हैं? जर्मनों का एक..."

"ग्रीर ग्राप कीन है? प्रतिक्रांतिकारी! उक्सावेबाज!" वे उसके

जनर बरस पडे।

जब भोरगुल बरा कम हुआ भोर कप्तान की बात फिर सुनी जा सकती थी, उसने उठते हुए कहा, "भच्छी बात हैं! आप धपने को रूस की जनता कहते हैं, लेकिन आप रूस की जनता नहीं हैं। रूस की जनता किसान है। जरा ठहरिये, जब तक कि किसान..."

"हां, ठीक है," उन्होंने तेज लहने में जवाब दिया। "ठहरिये भीर देखिये कि किसान क्या कहते हैं। किसान क्या कहेंगे, हम जानते हैं... क्या वे भी हमारी ही तरह मेहनत-सज़क़त करने वाले लोग नहीं हैं?" अन्तरोगत्वा सब कुछ किसानों पर ही निर्भर था। किसान राज्यों दृष्टि से पिछट्टे हुए जरूर थे, लेकिन उनके अपने द्वास स्थालात थे वे हस की जनता के द० प्रतिशत से भी धिष्ठक भाग थे। किसानों बीच बोस्लोविकों के अनुपायी अपेक्षाइत कम थे, और इस में भौगों मबदूरों का स्थायों अधिनायकल्य असंभव था... किसानों की परंपरा पार्टी समाजवादी-कार्तिकारी पार्टी थी; इस समय जितनी पार्टियां सोकि सरकार का समर्थन कर रही थी, उनमें नामपंथी समाजवादी-कार्तिकारी ही तर्कसंगत हम से किसानों के नेतृत्व के उत्तराधिकारी थे, वे इस सम्संगटित नगर-सर्वहारा की अनुकंप पर जो रहे थे और उन्हें किसानों समर्थन की वेतरह जरूरत थी...

इस बीच स्मोत्नी ने किसानों को भूलाया नहीं था। मूमिन्याज्ञी के वाद नयी त्से-ई-काह ने जो सबसे पहले क़दम उठाये, उनमें किसानों वे सोवियतों की कार्यकारिणों समिति की उपेक्षा कर किसानों के एक कार्य जुलाना भी एक करम था। चंद रोज वाद बोलीत्स (पराना) नी भूमितियों के लिए विस्तृत नियमावली जारी की गई, जिसके बाद सैने के 'किसानों के नाम पत्न' प्रकाशित किये गये, जिनमे सीधे-सादे शब्द में बोल्योविक नाति तथा नई सत्ता की व्याख्या की गई थी; १५ नवर्य में बोल्योविक नाति तथा नई सत्ता की व्याख्या की गई थी; १५ नवर्य को लेनिन और मिल्युतिन ने 'प्रातों में भेजे जाने वाले दूतों को निर्देश प्रकाशित किया। सोवियत सरकार ने हवागे ऐसे दूतो को गावों में भजाया

प. जिस प्रांत के लिए वह प्रियक्त है, वहा पहुंचने पर इत की चाहिये कि वह मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों ही सोवियतों की कार्यकारिणी सिमिति की एक बैठक बुलाये, जिसमे वह कृषि-सबंधी कानून के सबंध में रिपोर्ट दे प्रीर फिर यह प्रस्ताव करे कि सोवियतों का एक पूर्ण सिम्मिलत प्रधिवेषन बुलाया जाये..

रा हुन राज्याच्या आवश्या चुलाया आया.. र. उसके लिए प्रावश्यक है कि वह प्रात में कृषि-समस्या के सभी पहलुओं का मुख्ययन करे।

् (क) क्या जमीदारों की जमीनें ले सी गई है और अगर सी गई है।

दो किन ह्लकों में?

(छ) कला की हुई जमीन का इतकाम कीन कर रहा है, भूतपूर्व मालिक, मधवा भूमि समिति? (ग) खेती की मशीनों और मवेशियों के बारे में क्या किया गया है?

क्या किसानों द्वारा जोती जाने वाली भूमि मे बढ़ती हुई है?

४. इस समय जितनी मूमि जोती जा रही है, वह सरकार द्वारा निश्चित भ्रीसत न्यूनतम भूमि की माता से कितनी कम या ज्यादा है भीर किन मानों में भिन्न है?

४. दूत को अवस्य ही इस बात का आग्रह करना चाहिए कि भूमि प्राप्त कर लेने के बाद किसानों के लिए यह प्रावस्यक है कि वे जल्द से जल्द जोती जाने वाली भूमि में वृद्धि करें और अकाल से बचने के एकमात्र साधन के रूप में शहरों में जल्द से जल्द अनाज पहुंचायें।

६. जमीदारों के हाथ से भूमि समितियों तथा सोवियतों डारा नियुक्त इस प्रकार के दूसरे निकायों के हाथों में भूमि के अन्तरण के निये कौन सी कार्रवाइयों की गयी है या करने की योजना बनाई गई है?

७. यह बांछनीय है कि सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित जमीवारियों का प्रबंध कुशल क्राय-विज्ञानियों की देख-रेख में सोवियतों द्वारा किया जाये, जिनमें उन जमीदारियों में नियमित रूप से मजदूरी करने वाले लोग ग्रामिल हों।

मांवों में सभी जगह जिंदगी उवाल खा रही थी, जिसका कारण भूमि-मात्राप्ति का विद्युत-प्रभाव ही नहीं था, विल्क गह भी था कि हखारों कृतिकारी विचारों के किसान सैनिक भोचें से लौट रहे थे... इन प्राविमयों ने किसानों की कांग्रेस बुलाये जाने का विशेष रूप से स्वागत किया।

जिस प्रकार पुरानी त्से-ई-काह ने मजदूरों तथा सैनिकों की सोवियतों की हुसरी कांग्रेस को रोकने की कोषिया की थी, उसी प्रकार किसानों की सोवियतों की कांग्रेस को रोकने की कोषिया की थी, उसी प्रकार किसानों की सोवियतों की कांग्रेस को रोकने के लिए बहुत हाथ-गैर मारा और पुरानी किसान कांग्रेस को न होने देने के लिए बहुत हाथ-गैर मारा और पुरानी कि-ई-काह की ही तरह यह देख कर कि उसका विरोध व्यर्थ है, उसने बरहवास होकर तार पर तार के जना शुरू किया, जिनमें यह प्रसा भी कि अनुदार प्रतिनिधि ही चुने जायें। किसानों के बीच यह प्रवर तक फैला दी गई कि कांग्रेस मोगित्योव में होगी, और कुछ प्रतिनिधि वहां चूंड भी गये। परंतु २३ नवंबर तक करीन ४०० प्रतिनिधि पेशोधार में जूट गये थे धौर पार्टी की अन्तरंग साभागें शुरू हो गई थी...

कांग्रेस का पहला अधिवेशन दूमा भवन के अलेक्सान्द्र हाँल नें हुआ और पहले मतदान ने यह प्रगट कर दिया कि आधे से अधिक प्रतिनिधि वामपंथी समाजवादी-कार्तिकारी थे, जबकि मात्र पांचवां माग वौत्शीवंशों के इशारे पर चलता था और चौथाई दक्षिणपंथी समाजवादी-मातिकार्षियों के। शेष प्रतिनिधि केवल एक सूज से बंधे थे—पुरानी कार्यकारिणी सर्गित का विरोध, जिस पर अब्बसेल्येय, खाडकोब्स्की और पेश्रेखोनीव हावी थे...

विशाल सभा-भवन लोगों से खपाखब भरा था; लगातार इतना शोर हो रहा था कि मालूम होता था जैसे दोवारें तक हिल जायेंगी। गहरी दिल के भीतर जमा करुता ने प्रतिनिधियों को कृढ दलों में बाट दिया था। विशिष्ण पक्ष में प्रमुद्धरों के झढ़बों वाली छिटफुट वर्षियां थी और पुराने प्याया मालदार किसानों के बुजुर्ण विद्वार वेहरे थे; मध्य पक्ष में मुद्दीभर किसान, छोटे अफसर और कुछ सिपाही थे; बाम पक्ष में प्राय: सभी प्रतिनिधि मामूली सिपाहियों की वर्षियों में थे। ये नई पीड़ी के लोग थे, जो फ्रोज में नीकरी कर रहे थे... गैसिरियों में पबदूरों की भीड़ थी- इस में मजदूर इस बात को भूले नहीं है कि वे कभी किसान थे...

पुरामी त्से-ई-काह के विपरीत अधिक्षेत्रन का उद्यादन करती हुँ कार्यकारिणी समिति ने काग्रेस को आधिकारिक काग्रेस के रूप ने स्वीकार नहीं किया। आधिकारिक काग्रेस १३ दिसंबर के लिए बुलाई गई थी। एक ग्रीर जोर की तालियों और दूसरी ग्रीर कुढ चीत्कारों के बीच प्रप्र्या ने घोपणा की कि यह सभा काग्रेस नहीं, मात श्रसाधारण सम्मेलन थी... पांचु गीम ही "असाधारण सम्मेलन थी... पांचु गीम ही असाधारण सम्मेलन के नामांची समार्यकादी-कातिकारियों की नेता मार्गमा स्थिरिदोनोवा को सभापति चुनकर कार्यकारियों समिति के प्रति ग्रमन दिस्तिकाण प्रयद कर दिया।

पहले दिन यधिकाण समय इस बात को लेकर उग्न दिवाद होता रहा कि बया बोलोस्स सोवियतों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे, या कैवल प्रातीय निकासों के प्रतिनिधि शामिल किये जायेंगे। मबहूरों तथा सैनिकों की कार्यस की ही तरह यहा भी विशास बहुयत ने व्यापनतम प्रतिनिधियत के पक्ष ने फैसला किया, जिस पर पुरानी कार्यकारियों सीमीं ने सभा का परित्याप कर दिया...

यह चाहिर होते देर न लगी कि ग्रधिकाम प्रतिनिधि जन-किमसार्थे

की सरकार के विशेधी थे। बोल्डेविकों नी घोर से जिनोब्देव ने बोलने की कोशिश की, मगर उन्हें हुन्ह, सून्तू कर चुप कर दिया गया घौर जब वह मंच से नीचे उतर रहे थे, हंसी के टहाकों के बीच धावार्जे सुगी गई, "जन-कमिसार का मुह काता!"

प्रातों के एक प्रतिनिधि नाजार्यें ने तेज सहये में कहा, "हम वामपंपी समाजवादी-त्रातिकारी इस तथाकथित मजदूरों और किसानों की सरकार को, जब तक कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि मौजूद न हों, मानने से इनकार करते हैं। इस समय वह मजदूरों का प्रधिनायकल छोड़ कुछ नही है... हम पाप्रदूषक माग करते हैं कि एक ऐसी नई सरकार बनाई जाये, जो सारे जनवादी घंगकों का प्रतिनिधित्व करती हो!"

प्रतिक्रियावादी प्रतिनिधियों ने बड़ी चतुराई से इस भावना का पोषण क्या भौर बोल्गेविक प्रतिनिधियों के प्रतिवादों के बावजूद कहा कि जन-कमिसार परिपद या तो कांग्रेस की सपनी सुट्ठी में रखना चाहती है, या जस सरक्ष्यत से संग कर देना चाहती है। किसान इस घोषणा की सुन कर बोखना उठे...

तीसरे दिन यकायक लेनिन मंच पर आये। दल मिनट तक ऐसी चींकु-पुकार होती रही कि लगता या लीग पागल हो गये हों। "लेनिन पुरांबाद!" लोग चिल्लाये। "हुम आपके किसी भी जन-किसार को पुनने के लिये तैयार नहीं हैं। हम आपकी सरकार को नहीं मानते!"

लेनिन दोनों हाथों से मेज को पकड़े शात, निर्विकार, निश्चल खड़े रिंदे, उनकी छोटी छोटी आर्खें मंच के नीचे जो हगामा मचा हुमा था, उसका विचारपूर्ण भाव से निरीक्षण कर रही थी। अन्ततः सभा के रक्षिण पक्ष को छोड़कर, यह प्रदर्शन भपने भाग थोडा शांत हमा।

"मैं नहीं पर जन-किससार परिषद् के सदस्य के नाते नहीं भाषा हूं," वैनिन ने कहा भीर फिर क्षण भर कोलाहल शात होने की प्रतीक्षा की, "बिला मैं इस कायेस के लिये बाकायदा निर्वाचित बोल्लेविक दल के सदस्य के नाते भ्राया हूं।" भीर उन्होने हाथ में भ्रपना परिचय-पत्र लेकर सब की दिवाया।

 सरकार बनाई है..." उन्हें क्षण भर फिर रुकता पड़ा, "तिहाब व्यवहारतः बात एक ही है..." इस बात पर दक्षिणपंथियों ने ऐसा शोर मचाया कि कान के पर्दे फट जायें, परंतु मध्य तथा वाम पक्ष के लोग सुनने के लिए उत्सुक थे भ्रीर उन्होंने लोगों को भूग कराया।

लेनिन का तर्क बहुत ही सीधा-सादा था। "किसानी, प्राप तोग, जिनके हायों में हमने पोमेश्विकों की जमीनों को दिया है, मुझे साफ़ साफ़ सतायें, क्या प्रव प्राप मजदूरों को उद्योग पर प्रपत्ता नियंक्षण स्थापित करने से रोजना चाहते हैं? यह एक वर्ग-युद्ध है। कहने की जरूरत नहीं कि पोमेश्विक किसानों का विरोध करते हैं और कारज़ानेदार मजदूरों का। क्या प्राप सर्वहारा की पांतों में पूट पड़ने देगे? प्राप किसका पक्ष प्रहण करेगे?

"हम बोल्बेविक सर्यहारा की पार्टी है—किसान सर्वहारा की भ्रीर भीषोगिक सर्वहारा की भ्री। हम बोल्बेविक सोदियतों के रक्षक है—किसानों की सोवियतों के भ्रीर मजदूरों तथा सैनिकों की सोवियतों के भ्री। मोनूबों सरकार सीवियतों के भ्री। मोनूबों सरकार सीवियतों को सरकार है; हमने न केवल किसानों की सोवियतों को जस सरकार में शामिल होने के लिये न्योता दिया है, हमने वामपयी माजवारी-कालिकारियों के प्रतिनिधियों को भ्री जन-किसार परिवर्ष में शामिल होने के लिये न्योता दिया है...

"सोनियमें जनता कान कारवागों धीर खानों के मजदूरों का, खेतों के मजदूरों का कान कारवागों धीर खानों के मजदूरों का को सोवियतों के मजदूरों का मायंत पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है। जो भी सोवियतों को मिट्टयामेट करने की कोशिय करता है, वह जनवाद-विरोधी तथा प्रतिकातिकारी क्रवम उटाने के लिये कसूरवार है। बक्षिणपंथी समाजवायी- कातिकारी साथियों! – धीर कैंडेट श्रीमानों! से प्रारक्त चेतावनी देता हूं कि प्रगर सविधान सभा सोवियतों को मिटाने की कोशिया करती है, सो हम उसे कभी भी ऐसा करने नहीं देते!"

२५ नवंबर को तीसरे पहर कार्यकारिणी समिति के मुलावे पर पेनोंब मोगिल्योव से भागे भागे आये। दो ही महीने पहले समप्ता जाता पा कि वह मोर कार्तकारी हैं भीर वह किसानों के बीच सत्यधिक लोकप्रिय थे, परंतु मब उन्हीं को बाम पहा की मोर कांग्रेस के ख़तरनाक रसान की रोकने के लिये बुलाया गया था। पेत्रोग्राद पहुंचते ही चेनोंब को गिरफ़्तार कर लिया गया भौर स्मोल्नी ले जाया गया, जहा थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

पाते ही चेनींब ने सबसे पहले कार्यकारिणी सिमिति को कांग्रेस का परिस्थाग करने के लिये बुरी तरह फटकारा। समिति ने कांग्रेस में वापिस जाना मजूर कर लिया, और चेनींब ने ग्रिधिकाण प्रतिनिधियों की जीरदार तालियों के भौर बोल्लीविकों की घावाओं भीर फल्तियों के बीच समा-मदन ने प्रवेश किया।

"साधियो! मैं बाहर था। मैंने पश्चिमी मोर्चे की सेनाओं के किसान प्रतिनिधियों की एक काग्रेस बुलाने के प्रक्ष पर विचार करने के लिये पायोजित बारहवी सेना के एक सम्मेलन में भाग लिया, और यहां जो विद्रोह घटित हुमा है उसके बारे में मेरी जानकारी बहुत ही कम है..."

जिनोब्येव ने उठकर झावाज दी, "जी हां, झाप जरा यूं ही योडी देर के लिए वाहर चले गये थे!" अयानक कोलाहल, झावाउँ: "वोल्लेबिकों का नाश हो!"

चेनोंव ने मागे कहा, "यह इसखाम कि मैंगे सेना लेकर पेत्रोग्राव पर चढ़ाई करने में मदद की बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। कौन है, जो यह इनखाम सगाता है? खरा मझे सताइये तो!"

जिनोब्येव: "'इच्वेस्तिया' ग्रीर 'देलो नरोदा'— ग्रापके ग्रपने मज़वार—वे ही ऐसा कहते हैं!"

छोटी छोटी झाखों, पुषराले वालों और भूरी दाढ़ी वाले वेनोंव का वेहान तमतमा आया, लेकिन उन्होंने झपने ऊपर जब्द किया भीर भाषण जारी रखा, "में फिर कहता हूं, यहा जो कुछ हुमा है, उसके तरे में में वस्तुत: कुछ नहीं जानता और मेंने किसी सेना को रहनुमाई नहीं की, सिवाय इस सेना के (उन्होंने किसान प्रतिनिधियों की भीर हगारा किया), जिने यहा पर लाने के लिए अधिकाशत: मैं ही जिम्मेदार हूं!" हंनी, और झावाजं: "शावाजं!"

"पेनोब्राद यापिस ब्राने पर मैं स्मोल्नी गया। वहा मेरे ख़िलाफ ऐसा कोई इलडाम नहीं लगाया गया... मैंने वहां थोड़ी देर बातचीत की ब्रीर चला श्राया – बस इतनी सी बात है! है कोई माई का लाल यहां पर,जो मेरे ज़िलाफ़ यह इलजाम लगाये?"

इस पर ऐसा भोर मचा कि पूछो मता बोल्शेविक भीर कुछ वामंची समाजवादी-प्रभतिकारी भी एक साथ उठ छड़े हुए भीर सबके सब पूजी दिखाते हुए चीं प्रने-चिल्लाने लगे। बाकी लोगों ने चिल्ला कर उन्हें बैठा देने की कोशिक्ष की।

"यह ब्रधियान नही है, प्रधेरगर्दी है!" वेनॉव ने चिस्तारूर कहा, भौर वह हॉल से बाहर निकल गये। शोर-गुल भौर हंगामे की वजह वे सभा स्थित कर दी गई...

इस बीच कार्यकारिणी साँमति की कांग्रेस में क्या स्थित है, यह प्रश्न सभी के दिमाण को उत्तवन में आले हुए था। सभा की "प्रसाधारण सम्मेलन" का नाम देकर यह योजना बनाई यई थी कि कार्यकारिणी समिति के पुनर्तियांचन को रोका जाये। लेकिन यह योजना एक दुवानी तत्ववार वन गई। वामपंपी समाजवादी-कातिकारियों ने फ्रीसला किया कि मगर कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति पर कोई छोर नहीं है, तो कार्यकारिणी समिति का भी कांग्रेस पर कोई छोर नहीं हो सकता। २५ नवंबर को सभा ने फ्रीसला किया किया गिर्मित के घिषकार प्रसाधारण सम्भेवन हारा प्रहण किये जायें, जिसमे समिति के बिद्या स्वस्य वोट हे सकेंगे, जो बाकायवा प्रशिविधि तिवांचित हुए ही....

दूसरे दिन, बोल्लेविकों के उन्न विरोध के बावजूद प्रस्ताव में एक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को, जाहे वे निर्वाचित प्रतिनिधि हो प्रथवा नहीं, सभा में बोलने भीर वोट देने का अधिकार दिया गया।

२७ तारीख़ को भूमि की समस्या पर बहस हुई, जिसने बोल्वेकिंग और वामपंथी समाजवादी-जातिकारियों के कृषि-कार्यक्रमों के संतर को स्पष्ट कर दिया।

नामपथी समाजवादी-त्रातिकारियों की झोर से बोलते हुए क्वीन्स्की ने. भूमि-समस्या के ऋतिकालीन इतिहास को एक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि किसानों की सोविययों की पहली कार्षेस ने खमीदारों की जमीनों को प्रतिलंब भूमि सिमितियों के हवाले करने के पक्ष में एक स्पष्ट प्रस्ताव प्रीपचारिक रूप से स्वीकृत किया था। परंतु करित के निर्देशकों ने तथा मंत्रिमंडल में मोजूद पूजीवादियों ने आग्रह किया कि जब तक सिवधान सभा मुलाई नहीं जाती, इस प्रकान का निपटारा नहीं किया जा सकता... पाति का दूसरा दौर, "समझीते" का दौर तब बृष्ट हुआ, जब नेनींव ने मंत्रिमंडल में प्रवेश किया। कियानों वो यकीन हो गया कि प्रव नेनींव ने मंत्रिमंडल में प्रवेश किया। कियानों वो यकीन हो गया कि प्रव केतींव ने मंत्रिमंडल में प्रवेश किया। कियानों वो यकीग हो गया कि प्रव निर्मा को प्रमानी तौर हल करना शुरू किया जायेग। परंतु पहली किसान कांग्रेस के प्रादेशास्त्रक निर्णय के वावबूद कार्यकारिणी सिमिति के प्रतिक्रियावादियों घौर समझीतापरस्तों ने कोई कदम उटाने नही दिया। इस नीति के फतस्क्य गांवों में जबह जबह उपद्रव हुए, जो वास्त्रव में किसानों के प्राय करी कियानीविक सिमित्यमित थे। किसानों ने क्यंति के प्रवंश दीक ठीक समसा—उन्होंने कपनी की करनी में बदल देना चाड़ा...

"हाल की घटनाओं का प्रयं," आघणकर्ता ने आगे कहा, "साधारण उपद्रव प्रपत्रा 'बोल्शेविक दुःसाहीकरुता' नहीं है, इसके विपरीत वास्तविक जन-विटोह है, जिसका समूचे देख ने सहानुभूतिपूर्ण रूप से स्वागत किया है...

"बोल्सेविकों ने सामान्यतः भूमि-समस्या के प्रति सही रूब् प्रपनाया, परंतु किसानों को यह सलाह देकर कि वे बलाल भूमि पर कब्जा करें उन्होंने एक मधंकर भून की ... शुरू के दिनों से ही बोल्येविकों ने कहना युक् किया कि किसानों को "ब्रांतिकारी जन-संबर्ध द्वारा" भूमि पर कब्जा कर तेना चाहिए। यह प्रराजकता हे, श्रीर बुछ नहीं। भूमि संगठित रूप से हाथ में ली जा सकती है... बोल्येविकों के लिए गहरन्यूण बात पह मी की का सकती है... बोल्येविकों के लिए गहरन्यूण बात पह मी का कार्ति की समस्यायं जब्दी से जब्दी हल कर सी जायं, परंतु में समस्यायं किस प्रकार हल की जायं, इसंग उन्हें दिलवस्पी न भी...

"सीविषयों की कांग्रेस की भूमि-संबंधी आज्ञानि मूलत किसानों की पहली कांग्रेस के निर्मायों से मिल नहीं है। तब फिर नई सरकार ने उस कांग्रेस द्वारा निक्शित कांग्रीति का अनुसरण को नहीं किया? बधोंकि जन-किसार परिपद् भूमि की समस्या को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी, ग्रांकि संविधान सभा के लिए कुछ करने को न रह वांग्रे... "परंतु सरकार ने यह भी देखा कि प्रमली कदम उदाना जरूरी है, लिहाजा उसने बिना धागा-पीछा देखे भूमि समितियों के तिए नियमावती स्वीकृत की भीर इस प्रकार एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई, नयोंकि जहां जन-कमिसार परिषद् ने भूमि के निजी स्वामित्व का उन्मूलन किया, वहीं भूमि समितियों के तिए सुवद्ध नियमावती निजी स्वामित्व पर मा-धारित हं... बहरहाल इसने कोई नुकसान नहीं हुमा है, वयोंकि भूमे समितियां सोवियत बाज्ञदियों की भीर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि स्वय अपने व्यावदारिक निजयों को कार्यान्वत कर रही है —उन निजयों को, जी

"दे भूमि समितियां भूमि-समस्या को वैधानिक रूप से हल करने की कोशिया नहीं कर रही है, क्योंकि यह केवल सविधान सभा के प्रक्तियार की वात है... परंतु क्या सविधान सभा रची किसानों की मर्जी पर चलना चाहेगी? इसके बारे में हमें डस्पीनान नहीं हो सकता... हमें पिफ्र इस बात का इस्पीनान हो सकता है कि अब किसानों का नातिकारी संकरप जाति हो उठा है और संविधान सभा को विवय होकर भूमि की समस्या का निपटाय उसी प्रकार करना होगा, जिस प्रकार किसान चाहते हैं... संविधान सभा जनता की मर्जी को घवहेलना करने की जुगैन नहीं करेगी..."

किसानों के विशाल बहुमत की इच्छा पर माधारित है...

इसके बाद लेनिन बोले और लोगों ने उन्हें एकाम और तस्तीन भाव से मुना। "इस पड़ी हुन भूमि की समस्या को ही नही, सामाजिक कार्ति की समस्या को भी हुल करने की कोशिया कर रहे है—न केवल यहा, इस में, बिल्क सारी हुनिया में। भूमि की समस्या सामाजिक कार्ति की इसरी समस्यामों से जिला कर ने मुनकाई नहीं जा सकती... उदाहरण के लिए, वड़ी जमीदारियों की उस्ती से मड़क कर रुसी जमीदार हो नहीं, विदेशी पूर्णी भी प्रतिनोध करेगी, जिसके साथ, वैकों के साध्यम से, बड़ी जमीदारियों जुड़ी हुई हैं ...

जमीदारियां जुड़ी हुई है...

"इस में भूमि-स्वामित्व उत्पीड़न का (
किसानों द्वारा भूमि हमारी वार्ति

परंतु इस कदम (१९६५ . दौरों से होकर र्थंक

्से ग्रलग पड़ाहै, **०** 

. .

कता। जिन ओ त7

· हुम्रा है भीर

्रं क़दम है।

चाहिर हो जाती ह

कि उन्होंने उस समय समझीते की नौति का विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धात को ग्रहण किया था कि जन-साधारण की चेतना श्रभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है...

"यदि समाजवाद तभी संपन्न किया जा सकता है, जब समस्त जनता का बौद्धिक विकास उसकी अनुमति दे, तो हम कम से कम पांच सौ वपाँ तक समाजवाद का दर्शन नहीं कर सकेंगे... समाजवादी राजनीतिक पार्टी — यह मजदूर वर्ष का हिरावल है; उसे अपने को हरिगख इस बात की इजावत नहीं देनी चाहिए कि वह साधारण जनों की अणिशा के कारण प्रपो कदम रोक ले, विक्ति उसे अनिवायंतः जन-साधारण का नेतृत्व करना नाहिए ग्रीर इसके लिए सोवियतों का क्रांतिकारी पेशकदमी करनेवाल करना चाहिए... परंतु यदि वामपंथी समाजवादी-आतिकारी साथी बुत्यमुलयकोनों का नेतृत्व करना चाहते है, तो पहले उन्हें खुद इसमाला बंद करना चाहिए...

"पिछली जुलाई में झाम जनता भीर 'समझौतापरस्तों' के बीच युस्लमखुल्ला एक के बाद एक कई सबंध-विच्छेद हुए; लेकिन झाज नवंबर में वामपंत्री समाजवादी-कार्तिकारी झाभी भी झपने हाथ झब्लेस्ट्येव को म्रोर बड़ा रहे हैं, जो जनता को झपनी कानी उगसी पर नचाने की कोशिया कर रहे हैं... यदि समझोते को भीति चनती रहती हैं, तो क्रांति का लोप हो जायेगा। पूजीपति वर्ग के साथ कोई समझौता संभव नही है; यह जरूरी

है कि उसकी शक्ति विल्कुल चूर चूर कर दी जाये...

"हम योल्लेविकों ने अपना भूमि-संबंधी कार्यक्रम बदला नही है; हमने भूमि के निजी स्वामित्व के उन्मूलन का परित्याग नहीं किया है, न ही ऐसा करते का विचार रखते हैं। हमने भूमि समितियों के लिए नियमावती - यह नियमावली बिल्कुल ही निजी स्वामित्व पर माघारित नहीं है - इसलिए स्वीकृत की है कि हम जन-इच्छा को उसी प्रकार संपन्न करना चाहते हैं, जिस प्रकार जनता ने सुद करने का निर्णय किया है, तार्कि समाजवादी काति के लिए संपर्ण करने वाले सभी प्रवक्तों का संध्रय धौर भी प्रधिक पन्टिन्छ हो सके।

"हम वामपंथी समाजवादी-कातिकारियों को उस संश्रय में सम्मितित होने के लिए धामंत्रित करते हैं, पगंतु हम साथ ही यह भी धामह करने है कि वे पीछे मुड मुड़कर देखना बंद करें ग्रीर ग्रपनी पार्टी के समझौतापरत्तों के साथ ग्रपना नाता तोड़े...

"जहा तक सविधान सभा का संबंध है, यह सच है कि, जैसा पिछले बक्ता ने कहा है, सविधान सभा का कार्य जनसाधारण के प्रातिकारी संकल्प पर निभर होगा। मैं कहता हूं, 'उस क्रातिकारी संकल्प का भरोता कीजिये, परंतु अपनी बंदूक को मत भूलिये!'"

इसके बाद लेनिन ने बोल्शेविक प्रस्ताव को पढ़ा:

किसानों की काग्रेस मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की धीवियतों की दूसरी प्रखिल रूसी काग्रेस द्वारा स्वीकृत तथा रूसी जनवन्त्र
की मजदूरों तथा किसानों की अस्थायी सरकार की हैसियत से जन-किसवार
परिषद् द्वारा प्रकाशित व नवंबर की भूमि सम्बन्धी प्राप्तारित का पूर्ण समर्थन
करती है। किसानों की कांग्रेस ... सभी किसानों को प्राप्तित करती है
के वे सर्वसम्मति से इस कानून का समर्थन करें थीर उसे खुद ही प्रविवेद
कागू करें; इसके साथ कांग्रेस किसानों को दसके तिष् प्राप्तित करती है
कि वे जिम्मेदारी के पदों और स्थानों पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त
करें, जिन्होंने, प्रपत्ती कथनी द्वारा ही नहीं, प्रपत्ती करनी द्वारा भी गोंपित
किसान-मजदूरों के हितो के प्रति प्रपत्ती पूर्ण निष्ठा को, बड़े बड़े वमीदारों,
पूजीपतियों, उनके हिमायतियों थीर हवासियों-मवानियों के सनस्त प्रतिरोध
के ज़िलाफ क्ष्त हितों के रक्षा करने की प्रपत्ती इच्छा ग्रीर सामर्थ्य वोप्रमीजित किया हो ...

इसके साथ ही किसानों की कांग्रेस अपना यह विश्वास प्रगट करती है कि जो कार्यभार भूमि-प्राज्ञान्त के अग है, उन सबका पूर्ण क्रियान्यण ७ नवंबर, 9६९७ को शुरू हुई सबदूरों की समाजवादी प्रांति की विवय अरा ही सफल ही सकता है; क्योंकि समाजवादी प्रांति ही किसान श्रांनके से हाम में विला मुझावजा भूमि का निष्टित संतरण कर सकती है, समाजवादी प्रांति ही धादण भूमि को उन्हें कर उन्हें किसान-म्मूनों के हुवात कर सकती है, वड़े बड़े जमीदारों के हाथों में येती की जो मधीन है उन्हें बच्च कर सकती है, उनरती गुलामी के संपूर्ण उन्मूवन द्वारा येतिहर मबदूरों के हिंदों का संरक्षण तथा येती और उद्योग की वैदावार

का रुस के सभी भागों में नियमित तथा व्यवस्थित वितरण, बैकों पर कब्बा (जिसके विना निजी स्वामित्त्र के उन्मूचन के बाद समस्त जनना द्वारा भूमि पर प्रधिकार धराभव होगां) ग्रीर राज्य द्वारा मजदूरों की प्रदेक प्रकार से सहायता निष्यन्त कर सकती है...

इन्ही कारणों से किसानों की काग्रेस एक समाजवादी ऋति के रूप में ७ नवंबर की फाति का पूर्ण समयंत करती है ग्रार विना किसी हिचिकिचाहट के, जो भी परिवर्तन सावस्थक हों, उनके साथ रूसी जनतन्न के समाजवादी रूपातरण को कार्यान्वित करने का ध्रपना ग्रविचल संकल्प भग्द करती है।

सभी जनत देशों के श्रीचोंगिक मजदूर वर्ग के साथ, सर्वहारा के साय-किसान श्रीमकों की पिनस्ट एकता समाजवादी काति की विजय की श्रीमवार्य वर्त है, जिस काति के डारा ही भूमि-सवंधी धाराप्ति की स्थानी सफतता तथा उसका पूर्ण क्रियान्ययन सुनिश्चित बनाया जा सकता है। अब से क्सी जनतंत्र में नीचे से उत्पर तक राज्य का समस्त संगठन तथा प्रशासन प्रवस्य ही इस एकता पर श्राधारित होना चाहिए। पूजीपति वर्ग के साथ मल-मिलाप — पूजीवादी राजनीति के भूखियों के साथ प्रनुभव की कतीटी पर गहित सिद्ध होने वाले मेल-मिलाप — की नीति की श्रीर लीटने की अपिका अपवा प्रप्रथक, प्रमुख ध्वा प्रच्छन सभी कोणियों को चूर चूर करती हुई यह एकता ही समूचे समार में समाजवाद की विजय को मुनियित वना सकती है...

कार्यकारिणी समिति के प्रतिक्रियावादियों में प्रथ इतना साहस न रहा कि वे सभा को प्रयाना मृह दिखाते। तेकिन चेनींव ने विनम्न तभा प्राकर्षक निष्पक्षता के साथ कई भरतवा भाषण किया। उन्हें सच पर आकर बैठने के लिए प्रामुक्षित किया गया... काग्रेस की दूसरो रात को समायित के हाथ में एक गुमनाम पूर्जा दिया गया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि कोर्ने को धानरेंगे घष्ट्यक बनाया जाये। उस्तीनोव ने इस पुर्वे को पह कर सुनाया। जिनोध्येव ने फोरन उठकर बुलद धावाज में कहा कि यह पुरानी कार्यकारिणी समिति की सम्मेनन पर कब्जा करने की एक दिकड़म है। मिनट भर में दोनो प्रोर के लोग धाम-बबूना होकर हाथ हिता हिताकर

चीयने-चिल्लाने लगे – सभा-भवन क्या था, बृढ, फूलारता, गण्ड जन-सागर था... फिर भी चेनींव ग्रभी भी बहुत लोकप्रिय वने हुए थे

भूमि की समस्या तथा लेनिन के प्रस्ताव पर जो गरमागरम मी धुमाधार बहुतें हुई, उनमें बोल्बेविक दल दो बार सभा त्याग करते करते रुक गया—दोनों बार उनके नेताओं ने उन्हें रोका...ऐमा लगता था कि काग्रेस में दूरी तरह जिब पैदा हो गयी है।

लेकिन हममे से किसी को नहीं मालूम या कि स्मोली में बामपंशी समाजवादी-ऋतिकारियों भीर बोल्बेनिकों के बीच गुप्त वार्ता चल रही थी। गुरू गुरू में वामपंथी समाजवादी-ऋतिकारियों ने मान की कि सभी समाजवादी पार्टियों को लेकर, चाहे ये पार्टिया सोवियतों में शामिल ही या न हों, एक सरकार बनायों जाये, जो एक जन-परिवद् के प्रति उत्तर वार्यों हो; इस परिपद् में मजदूरों तथा सैनिकों के संगटन तथा किसाने के संगटन के प्रतिनिधियों के संगटन के प्रतिनिधियों के संगटन के प्रतिनिधियों के संगटन तथा किसानों के संगटन के प्रतिनिधियों के संगटन तथा किसानों क्या के स्वार्य प्रतिनिधि नगर सुमामों तथा जेमस्यों में हों; लेनिन तथा बोल्कों को मंत्रिसंडल से बाहर एखा जाने और सैनिक ऋतिकारी समिति तथा दूसरे दमनकारी निकानों को मंग कर दिया जाये।

बुधवार, २६ नवंबर की सुबह, रात घर की बेतरह कममकन ग्रीर खीचा-तानी के बाद एक समझीता हुआ। १०६ सदस्यों की त्संद्र-काह की इस प्रकार बढ़ाया जायेगा: उसमें किसानों की काग्रेस के सानुपातिक हर से चुने १०६ प्रतिनिधि शामिल किये जायेगे, सेना तथा नीसेना से सीधे सीधे चुने गये १०० प्रतिनिधि, ट्रेड-यूनियनों के ४० प्रतिनिधि (सामाय यूनियनों से १४, रेस मजदूरों के १० तथा डाक-तार मजदूरों के ४। सामिल किये जायेगे। दूभा तथा जेमसत्योग्रों को बरतरफ कर दियागया। विनित तथा लोस्की महिमंदि कांनिन तथा लोस्की महिमंदि कांनिन तथा लोस्की महिमंदल में बने रहेगे ग्रीर सैनिक जातिकांगे। सिमंदि कांन करती रहेगी।

भव कामेंस के प्रधिवेशन स्थानांतरित होकर नंबर छः, क्रोतान्कां मार्ग पर शाही लॉ कालेज भवन मे, जहां किसानों की सोवियत का सदर रफ़्तर था, होने लये थे। बुधवार को तीसरे पहर वहा बड़े हॉल में प्रतिनिधियों का जमाबड़ा हुमा। पुरानी कार्यकारियी समिति कामेंस से अतग हो गयी थी भीर वह उसी भवन के एक दूसरे कक्ष में भगोड़े प्रतिनिधियों तथा सैनिक समितियों के प्रतिनिधियों को लेकर ग्रपना ग्रलग ग्रयकिष्ट सम्मेलन कर रही थी।

चेनोंव, कार्यवाहियो पर सतर्क दृष्टि लगाये, कभी एक सभा में जाते, कभी दूसरी। उन्हें मालूम था कि बोल्येविको के साथ समझौता करने पर विचार किया जा रहा है, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह समझौता संपन्न किया जा चुका है।

प्रविजय्द सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, "इस वक्त जब सभी इम हक में है कि एक विश्वुद समाजवादी सरकार बनायी जाये, बहुत से लोग पहले मित्रमंडल को भूल गये हैं, जो सयुक्त मंत्रिमंडल महीं था और जिसमें एक ही समाजवादी था — केरेन्स्की। यह एक ऐसी सरकार थी, जम्मे वज़त में ऋरधिक लोकप्रिय थी। ग्रव लोग केरेन्स्की को दोयी टहराते हैं — वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें सोवियतों ने ही नही, जन-साधारण ने भी सत्ताष्ट्र किया था....

"केरेस्की के प्रति जनमत क्यों बदला? जंगली जातियों के लोग वेनताओं को प्रतिस्टापित करते हैं और उनले प्रायंना करते हैं, परंतु यदि उनकी कोई प्रायंना सुनी नहीं गयी, तो उन्हें दंब भी देते हैं... यही बात इस पड़ी हो रही है... कल केरेस्की, आज लेनिन और जोस्की; कल कोई और...

"हमने केरेस्की छोर बोल्लीजिको दोनों से प्रस्ताव किया है कि वे सत्ता का परिस्वाग करें। केरेस्की ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है— जिस जगह वह छिपे हुए है, बहां से झाज ही उन्होंने यह एलान किया है कि उन्होंने प्रधान मही के पद इस्तीफा दे दिया है। परंतु बोल्लीजिक सत्ता प्रपने हाथ मे रखना चाहते है और यह नही जानते कि उसका इस्ते-माल किस प्रकार किया जाये...

"बील्गेविक चाहे सफल हों या असफल, इससे इस का भाग्य वदलने बाला नहीं है। इस के गावों के लोग भली भाति समझते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वे प्रपनी कार्रवाडमां कर रहे हैं... थंत में ये गांव ही हमें बचायेंगे..."

प्स वीच बड़े हॉल में उस्तीनोच ने घोषणा की यो कि स्मोली तथा किसानों की कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। प्रतिनिधियों ने इस घोषणा का उन्मत्त उल्लास से स्वागत किया। यकायक चेनींव वहा तश्रीर ले ग्राये ग्रीर उन्होने बोलने की डजाजत मागी।

"मेरा ख़्याल है," उन्होंने शुरू किया, "कि किसानों की वांध तथा स्मोल्नी के बीच समझौता संपन्न किया जा रहा है। यह देखते हुए कि किसानों की सोवियतों की असली काग्रेस अपने सप्ताह से पहले वही होने वाली है, यह समझौता गैरकानुनी होगा...

"इसके अलावा मैं भापको अभी से ग्रागाह करना चाहता हूं कि

धोत्शेविक ग्रापकी मागों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे..."

इस पर हती के ऐसे ठहाके लगे कि उनके शायण का कम टूटगया। परिस्थिति को समझ कर, यह मच से उत्तर झाये और हॉस से बाहर निकल गये और अपने साथ अपनो लोकप्रियता भी लेते गये।

बृहस्पतिवार, २६ नवंबर को, जब दिन दलने को बा रहा था, कापेस का प्रताधारण श्रधिवेणन बृह्द हुआ। सभा में उछाह-उत्सव को बातावरण था; हर बेहरा बिला हुआ था... सभा के सामने जो बाकी काम था, उसे जस्वी जल्दी निवटाया गया, और फिर समाजवाधी- फातिकारियों के बाम पक्ष के वयोबृद्ध पुरोहित, नातास्त्रोन ने प्रश्नुविगतित, प्रकपित स्वर मे मजदूरो तथा वैनिकों की सावियतों के साव किसानी की सोवियतों के "मिलन" के बारे में अपनी रिपोर्ट पट्टी। रिपोर्ट के बोरान जब भी "मिलन" कब्द आता, लोग हुसस कर तालिया बजाने लगते... ग्रंत में उस्तीनोव ने धोरणा की कि लाल गाडे के प्रतिनिधियों के साथ सोलों का एक शिष्टमंडल बहा प्राया है। उसका बड़े और से तालिया बजानर स्वागत किया गया। एक के बाद एक, एक मजदूर, एक तिराही भीर एक मल्लाह ने मंच पर धाकर उनका धीमनंदन किया।

इमके बाद ध्रमरीकी समाजवादी लेवर पार्टी के प्रतितिधि बोधीस रेइनक्षेद्रन बोखे। उन्होंने कहा: "किसानो की काग्रेग तथा मबदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियदों के सिम्मलन का दिन नाति का एक महान् पर्व है, जिलका महामद्र स्त्रर समूचे संसार भं-पेरिस मे, सदन में भोर समृद्र पार न्यू-यार्क भं-ध्वनित-प्रतिध्वनित होगा। यह सिम्मलन सभी मेहरताकों के दिलों में यूपी भर देगा।

agreement in the second of pignet and models

"एक महान् विचार की विजय हुई है। पिष्ठिम और ग्रमरीका स्स से, स्सी सर्वहारा से, जवरदस्त उम्मीदे लगाने हुए हैं... संतार का सर्वहारा स्सी ऋति की प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी महान् निद्धियों और उपर्लिख्यों की प्रतीक्षा कर रहा है, जो प्राप्त की जा रही है..."

सी-ई-काह के प्राध्यक्ष स्वेदंतीय ने उनका ग्रिमिनंदन किया। "गृहमुद्ध का ग्रंत विरजीयी हो! जनवादी एकता जिदाबाद!" के नारे लगाते किसानों की भीड़ बाहर निकल गयी।

श्रंधेरा पिर प्राया था और जमी हुई वर्फ पर चंद्रमा श्रीर सितारों की मिद्दम रोगनी चमक रही थी। नदी के किनारे पाल्लोक्की रेजीमेंट के बिड ने सिपाही मार्च करने के लिए पूर्ण पितवद खड़े थे: रेजीमेंट के बैड ने 'मर्दाइयेख' की धून बजाना शुरू कर दिया। सिपाहियों के गयनभेदी नारों के बीच किसानों ने प्राव्यत इसी किसानों की सोवियतों की कार्यकारिणी सिमिति के महान् लाल झड़े को फहराते हुए पितवद होना शुरू किया। झड़े पर सुनहरे अक्षानों ने ताचा कढ़ाई की गयी थी: "त्रातिकारी तथा मेहनतकण जन-समुदायों की एकता जिदाबाद!" इसके पीछ दूसरे झड़े थे— वार्ड सोवियतों के झंडे और पुतीलोब कारख़ाने का झंडा, जिस पर लिखा था: "हम सभी जनों के बीच भाईचारा कायम करने के लिए इस झड़े के सामने शीक नवार्त है!"

कही से जलती हुई मशालें निकल झायी; रात के झंघेरे मे उनकी नारगी रोशनी वर्फ के पहलों पर पडती हुई सहस्रमुना होकर प्रतिबिद्धित हो रही थी। जब यह गाती-बजाती भीड़ फ़ोन्तान्का के किनारे दोनों म्रोर की पटरियों पर मौन, स्तिभत खड़े लोगों के बीच से चली, ये धुम्रा उगसती मशालें ऊपर ऊपर लहरा रही थी।

"क्रांतिकारी सेना – जिदाबाद! लाल गार्ड – जिदाबाद! किसान – जिदाबाद!"

इस प्रकार इस विभाल जुलूस ने — जिसमे बराबर नये लोग शामिल होते गये और स्वर्णाक्षरों से अकित नये नये लाल झडे तहराते गये — भ्रहर का चक्कर लगाया। दो बूढ़े किसान, जिनकी कमर भेहनत-ममज़कत करते करते झुक गयी थी, हाथ में हाथ दिये चल रहे थें, उनके चेहरे बच्चो जैसी यूणी से चमक रहे थे। घोषणा का उन्मत्त उल्लाम से स्वागत किया। यकायक वेनोंव वहा तशरीफ ते ब्राये ब्रीर उन्होंने बोलने की इजाजत मांगी।

"भेरा ख्याल है," उन्होंने शुरू किया, "कि किसानों की कायेस तथा स्मोल्नी के बीच समझौता संपन्न किया जा रहा है। यह देखते हुए कि किसानों की सोवियतो की धसली काग्रेस धगले सप्ताह से पहले नहीं होने वाली है, यह समझौता गैरकानूनी होगा...

"इसके भलावा मैं ग्रापको धभी से ग्रागाह करना चाहता हूं कि

बोल्शेविक ग्रापकी मागों को कभी स्वीकार नहीं करेंगै..."

इस पर हंसी के ऐसे ठहाके लगे कि उनके भाषण का कम टूटगया। परिस्थिति को समझ कर, वह मंच से उत्तर झाये और हॉल से बाहर निकल गये और अपने साथ अपनी सोकप्रियता भी लेते गये।

बृहस्पतिवार, २६ नवंबर को, जब दिन ढलने को म्रा रहा या, काग्रेस का मसाधारण मधिवेधन गुरू हुया। सभा में उछाहु-उत्सव का वातावरण था; हर चेहरा खिला हुआ या... सभा के सामने जो बाकी काम था, उसे जल्दी जिद्दाया गया, म्रीर फिर सागवयारी कातिकारियों के बाम पक्ष के वयोनूत पुरेहित, नातान्सोन ने प्रभूविगतित, प्रकारित हवर में मबहुनों तथा सैनिकों की सोवियतों के साथ किसानों की प्रतिना वाल भी "मिलन" बब्द प्राता, लोग हुतस कर तालिया बजाने सगते... म्रांत में उस्तीनोंव ने घोषणा की कि लाल गाई के प्रतिनिधियों के साथ स्मोलने का एक प्रिटमंडल बहु प्राया है। उसका वड़े ब्रीर तं तालिया बजाकर स्वागत किया गया। एक के बाद एक, एक मबहुर, एक विपाहीं मीर एक मल्लाह ने मंच पर प्राकर उनका प्राधनंदन किया।

इसके बाद ग्रमरीकी समाजवादी लेवर पार्टी के प्रतिनिधि बोरीस रेइनस्तेइन बोले। उन्होंने कहा: "किसानो की काग्रेस तथा मबदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियादों के सिम्मलन का दिन वादि का एक महान् पर्व है, जिसका महामंद्र स्वर समूचे ससार भे-पेरिस में, लक्ष्म में भीर समृद्र पार न्यू-बार्क में -- व्वनित-प्रतिव्यनित होगा। यह सिम्मलन सभी मेहतत्वकाों के दिलों में प्रुणी भर देगा।

"एक महान् विचार की विजय हुई है। पश्चिम और धमरीका हस में, मभी सर्वहारा में, जबरदस्त उम्मीदें लगाये हुए है... संसार का सर्वहारा रुसी प्राति की प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी महान् मिद्धियों घीर उपलब्धियों की प्रतीक्षा कर रहा है, जो प्राप्त की जा रही है..."

सी-ई-काह के प्रध्यक्ष स्वेदंतीय ने उनका प्रभिनंदन किया। "गृहयुद्ध ना **प**त चिरजीयो हो! जनवादी एकता जिदाबाद!" के नारे लगाते किसानों की भीड बाहर निकल गयी।

प्रधेरा पिर घाचा था घौर जमी हुई बर्फ पर चंद्रमा घौर सितारों की मदिम रोशनी चमक रही थी। नदी के किनारे पाय्नोव्स्की रेजीमेट के सिपाही मार्च करने के लिए पूर्ण पक्तिबद्ध खडे थे: रेजीमेंट के यंड ने 'मसँ६पेज' की धून बजाना भुरू कर दिया। सिपाहियों के गगनभेदी नारों के बीच किसानों ने प्रधिल रूसी किसानों की सीवियतों की कार्यकारिणी समिति के महान लाल झड़े को फहराते हुए पश्तिबद्ध होना शरू किया। झडे पर मुनहरे प्रक्षरों ने लाखा कवाई की गयी थी: "आतिकारी तथा महनतरुमा जन-समुदायो की एकता जिदाबाद!" इसके पीछे दूसरे झडेथे-वाह सीवियतो के शंहें भीर पुतीलोब कारणाने का शहा, जिस पर निधा था: "हम सभी जनों के बीच भाईचारा कायम करने के लिए इस झड़े के सामने शीश नवाते हैं!"

कही से जलती हुई मधालें निकल ग्रायी; रात के ग्रधेरे में उनकी नारंगी रोशनी वर्फ़ के पहलों पर पडती हुई सहस्रमुना होकर प्रतिविवित हो रही थी। जब यह गाती-बजाती भीड फोन्तान्का के किनारे दोनों घोर की पटरियो पर मौन , स्तमित छड़े लोगों के बीच से चली , ये धुमा उगलती मगालें ऊपर ऊपर लहरा रही थी।

" त्रातिकारी सेना - जिदाबाद ! साल गार्ड - जिंदाबाद ! किसान -जिदाबाद ! "

इस प्रकार इस विभाल जुलुस ने-जिसमे बरावर नये लोग शामिल होते गर्य ग्रीर स्वर्णाक्षरों से श्रकित नये नये लाल शडे लहराते गये - शहर का चनकर लगाया। दो बुढ़े किसान, जिनकी कमर मेहनत-मशककत करते करते झुक गयी भी, हाथ में हाथ दिये चल रहे थे, उनके चेहरे बच्चो जैसी पुत्री से चमक रहे थे।

"ग्ररे, माई, ग्रब देखना है, वे हमारी उमीनों को हमारे हाथ से वापस कैसे लेते हैं!" एक ने कहा।

स्मोली भवन के पान सड़क के दोनो घोर लाल गार्ड कतार बांधे खड़े थे घौर राणी से फल नहीं समा रहे थे।

दूसरे बूढ़े किसान ने बपने साथी से कहा, "भाई, मै यका नहीं हूं, पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगा कि मैं चल नहीं रहा हूं, उडान भर रहा हूं!"

स्मोल्नी भवन की सीढ़ियां पर करीब सी मबदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधि जमा थे, उनका फरहरा पीछे मेहराबी दरवाजों के बीच से प्राती हुई रीशनी की वजह से छाया-चिल्ल सा दियाई दे रहा था। वे बेतहाणा नीचे दौटे, जैसे एक झोका आया हो, उन्होंने किसानों को अपनी बाहो में भर लिया और उन्हें गले लगा लिया। जैसे विजली कड़कती है बैसे ही हुकारता हुआ जुलूस बडे फाटक से अंदर घुस कर सीड़ियों पर उमड़ा।

वड़े काफूरी हॉल में स्से-ई-काह, बौर उसके साथ समूची पेत्रीप्राठ सोवियत तथा एक हजार दर्शक ऐसे उदाल गंभीर भाव से प्रतीक्षा कर रहें थे, जो इतिहास की महान जागरण की बेला में ही प्रयट होता है।

जिनोध्येव ने घोषणा की कि किसानों की काग्रेस के साथ समझौता हो गमा है। घोषणा का तालियों की गड़गडाहट से स्वागत किया गया और जब कारिडोर से बैंड की सावाज झाई और जुलूस का झागे का दिस्सा ग्रंदर फाया, यह गड़गड़ाहट और भी प्रजंड हो उठी। मच पर सभागतमंडल के सदस्य उठे और उन्होंने किसानों के सभागतिमंडल के सदस्यो का म्राविंगन करते हुए उनके लिए जगह बनाई। उनके पीछे सफेद दीवार पर उस खाती बोंडटे के ऊपर, जिसमें जड़ी जार की तसबीर काड़ डाली गई थी, दोनों क्षेडे एक इसरे के साथ ग्राड-तिराठे लगा दिये गये...

श्रीर तब "विजयपूर्ण श्रीधवेशन" स्नारभ हुआ। स्वागत में स्वेदंतीय में दो गब्द कहे श्रीर फिर पूरे रूस में सर्वाधिक श्रिय धौर सर्वाधिक श्रिय धौर सर्वाधिक श्रिय धौर सर्वाधिक श्रिय धौर सर्वाधिक श्रियत्वाचा महिला, गारीया स्पिरिदोनोवा बोलने के लिए खड़ो हुई - दुबली-पतली, बदं चेहरा, आखो पर चक्का, बाल सीधे-सादे हंग से संबारे हुए, वया-कृता वही, जो न्यू. इगर्नड की ध्रम्यापिका की होती है। उन्होंने कहा:

"... रूस के मजदूरों के सम्मुख तक ऐसे क्षितिज उन्मुक्त हुए हैं,

जिनसे इतिहास ग्रभी तक ग्रपरिचित या... ग्रसीत में मजदूरों के सभी ग्रादोलनों की पराजय हुई। पग्तु वर्त्तमान ग्रादोलन श्रतगरिट्टीय है ग्रीर इसी लिए वह ग्रपराजेय है। संसार में ऐसी कोई बक्ति नहीं है, जो श्रांति की ज्योंति को बुझा सके। पुराना संसार वह रहा है श्रीर नया ससार वनने लगा है..."

इसके बाद स्रोतस्की, श्रोजपूर्ण, श्रानेय: "साधी किसानी, मैं श्रापका स्वागत करता हूं! श्राम यहा मेहमानो की तरह नही, इस घर के स्वामियों की तरह धाते हैं, जो घर रुसी क्षांति का हुत्पिड है। धाज इस भवन में साधों-साख श्रमिको का संकल्प केन्द्रीभूत है... धाज रुसी भूमि का एक ही स्वामी है—सजदुरों, सिपाहियों और किसानो का एका..."

उन्होंने कटु ध्यंस्य और विदूष के भाव से मित-राप्ट्रों के कूटनीतिकों वी वर्षा मी, जिन्होंने उस समय तक युद्ध-विराम के लिए रुम के निमन्नण को प्रवत्तापूर्वक टुकरा दिया था, जिसे मध्य यूरोपीय चनितयों ने स्वीकार

कर लिया था।

"यह युद्ध एक नई मानवता को जन्म देगा... इस भवन ने हम सभी देगों के मजदूरों को वचन देते हैं कि हम भ्रपने क्यतिकारी मीर्चे को कभी नहीं छोड़ेगे। प्रगर हम टूटेगे, तो अपने झडे की रक्षा करते हुए ही टूटेगे..."

लोत्स्की के बाद प्रिनेंको ने म्राकर मोर्चे नी परिस्थित के बारे में समझाया, जहा दुखोनिन जन-कमिसार परिषद् का मुकाबला करने की वैगारी कर रहे थे। "दुखोनिन और उनके साथी यह भली भाति समझ ले कि जो लोग णाति के रास्ते ने रोड़ा ग्रटकाते हैं, उनके माथ हम नरमी में पेश ग्राने वाले नहीं हैं!"

दिवेंको ने नोसेना की धोर से सभा को प्रभिवादन जताया धौर पिक्केल के सदस्य यूशीस्की ने कहा, "इस घडी से, जब सभी सच्चे समाजवादयों की एकता संगन्त हो गई है, रेज मजदूरों की समूची सेना अपने कि पूर्णत: क्रांतिकारी जनवाद के प्रधीन करती है!" इसके वाद प्रशुक्तितल नुनाचास्की दोले, नामपंत्री समाजवादी-क्रांतिकारियों की धोर से प्रीवान बोने और कत में संयुक्त सामाजिक जनवादी-अंतर्राष्ट्रीयतावादियों, जिनमे मातांव और यो में के दलो के सदस्य शामिल थे, की धोर से बोजते हुए सहाराश्वीलि ने कहा: "हम बोल्गेविकों को कट्टर शीति के कारण से-ई-काह से प्रतग हुए, ताकि हम उन्हें सारे श्रानिकारी जनवादी प्रश्नकों की एकता वो सपन्न करने के हेनु छूट देने के निए मजबूर कर सके। घव क्योंकि वह एकता स्थापित हो गई है, इसलिए हम स्से-ई-काह में फिर प्रपना स्थान बहुए करना प्रपना पुनीत कलंट्य समझते हैं... हम बोर देकर कहते हैं कि जो तोग सो-ई-काह से निकल खाये हैं, उन सबको घब बापिस पा जाना चाहिए।"

किसानो की काग्रेस के समापतिमंडल के एक बयोबुद तेजस्थी किमान, स्ताक्कोब ने चारों धोर मुझ कर शीभ नवाया धीर फिर कही, "मैं इस के नव-जीवन तथा नव-स्वतवता को दीक्षा पर प्रापका प्राप्तिक्ष करता है।"

पोलिण सामाजिक-जनवाद की घोर से बोल्की; कारखाना समितियों की ब्रोर से स्किप्निक; सलोनिकी में क्सी निपाहियों की घोर से बीफोनोव; घीर दूसरे कितने ही लोग, जिनका सिलसिला बत्स होने को नहीं घा रहा था, भरे दिल से बोले घीर खूब बोले, क्योंकि घाज उनका मनोर्थ पूर्ण हुमा था ग्रीर उनकी वाणी को नयी स्फूर्ति मिली थी...

गत बहुत काफी गुजर चुकी थी, जब निस्नलिखित प्रस्ताव पेश किया गया और सर्वसम्मति से पास किया गया:

"पेरोबाग्रद मोवियत तथा किसानों की काग्रेस के साथ एक प्रसाधारण पिंघेषण में सियुप्त तथे-काह, मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों को बुसरों काग्रेस द्वारा स्वीकृत भूमि तथा माति-सबंधी प्राप्तियों की प्रीर मजदूर-निसंतण संबधी प्राप्तियों की प्रीर मजदूर-निसंतण संबधी प्राप्तियों की भी पुष्टि करती है भीर प्रमुग यह दृव विश्वास प्रगट करती है कि मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों की एकना, सभी मजदूरों तथा सभी मोपितो की यह विरादराना एकता उनके द्वारा विजित सत्ता को संहत करेगी और यह कि दूसरे देशों में मजदूर वर्ग के हाथों में सत्ता के संतरण को शोधतर प्रपन्न करने के लिए यह एकतावद प्रक्ति सभी कांतिकारी कदम उटायेगी धीर यह कि इस प्रकार वह एक न्याप्य माति तथा समाजवाद की विजय को स्वाधी हुए से सपन्न करना मुनिश्वत वनायेगी।"

# जॉन रीड टिप्पणियां

जॉन रीड डारा संकलित तथा ध्रमृदित सामग्री उनकी पुस्तक का एक भ्रत्यंत महत्वपूर्ण परिणिष्ट है। इस सामग्री को हसी मून पाठ के साथ मिला कर देखा गया है और कही कही जहां स्पष्टतः धनुबाद की धलतियां है, सुधार किया गया है। —सं०



## पहले ग्रध्याय की टिप्पणियां

9

प्रोबोरोन्सी — "प्रतिरक्षावादी" । सभी "नरम" समाजवादी दलों ने यह नाम प्रपनाया था, या उन्हें यह नाम दिया गया था, क्योंकि वे इस बिना पर कि यह युद्ध एक राष्ट्रीय रक्षात्मक युद्ध है, मिल-राष्ट्रों के नेतृत्व में युद्ध को चनाते रहने के लिए सहमत थे। बोल्होंकिक, वामपधी समाजवादी-त्रातिकारी, मेन्शेंकिक अंतर्राष्ट्रीयतावादी (मार्वोद्ध का गुट) प्रीर सामाजिक-जनवादी अंतर्राष्ट्रीयतावादी (गोर्की का दल) इस हक में धे कि मिल-राष्ट्रों को जनवादी युद्ध-उद्देश्मों की घोषणा करने के लिए और इस हार्तों पर जर्मनी से शांति-सधि का प्रस्ताव करने के लिए वाज्य किया जाये।

2

## क्रांति से पहले तथा क्रांति के दौरान तनखाहें तथा निर्वाह-खर्च

तनखाहों तथा निर्वाह-खुर्च की निम्नलिखित तालिकायें मास्को के वाणिज्य-मडल तथा अम मंत्रालय के सास्की-विभाग की एक संयुक्त समिति हारा अनत्वर, १९१७ मे तैयार की गई थीं, तथा २६ अन्तूवर, १९१७ को 'नोवाया जीवन' में प्रकाशित की गई थी:

रोजीना (रूवलों और कोपेकों में)

| वृत्ति               | जुलाई<br>११९४                 | जुलाई<br>१११६ | झगस्त<br>१६१७  |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| बदर्इ सुतार          | 9.40-7.00                     | 8.00-8.00     | ٠ <b>٤</b> ,٤٥ |
| वेलदार               | 9.70-9.40                     | 0%. F-00. F   | · _            |
| राज, पलस्तर करनेवाला | 9.50-7.38                     | 8.00-8.00     | 5,00           |
| रंगसाच , सोफ़ासाच    | 9.50-7.70                     | 07.7-00.5     | 5,00           |
| लोहार                | 4.00-5.2x                     | 00.4-00.8     | <b>₹.</b> ٤0   |
| चिमनी साफ़ करनेवाला  |                               |               |                |
| मजदूर                | <b>ባ.</b> ሂ० <del></del> २.०० | ¥.00-¥.40     | ७,५०           |
| तालासाज              | 00.5-03.0                     | ३.५०-६.००     | 00,3           |
| मददगार ,             | 9.00-9,40                     | 9.40-8.40     | 5,00           |

मार्च १६१७ की क्रांति के तुरत बाद तनख़ाहों की जबरदस्त बढ़ती के बारे में प्रनिगनत कहानियों के बावजूद, श्रम मंत्रासय द्वारा पूरे रूस में जीवन-प्रवस्थामों के लिए उपलक्षक आंकड़ों के रूप में प्रकाशित किये गये में धाकड़े यह प्रगट करते हैं कि तनख़ाहें क्रांति के बाद एकदम नहीं बड़ी, वरन् धीरे-धीरे करके बड़ी। तनख़ाहों में शौसतन ५०० प्रतिशत से किचित प्राधिक वृद्धि हुई।

परंतु इसके साथ ही स्वंत का मृत्य उसको पहले की श्रयमस्ति के मृकावले एक-तिहाई से भी कम रह गया धौर जिंदगी की उस्पियात का वर्ष वेतरत वर्ष गया। नीचे जो तालिका दी जा रही है, वह चालके की नगर हुन कर. तैयार की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि ऐक्केबर के क्लेबर चालके के ग्राय-वस्तुये सस्ती थी और प्रधिक प्रचुर सक्ता कें उस्तक्त थी.

# षाने-पीने की चीडों की क्रॉन्टों (स्वलों और क्रीक्टों =ैं)

|                                                                                                    |                                                                | <del></del> | का <del>ण्य</del><br>रहाड | र्मात्म्<br>सूद्धि                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|
| काली डबल-रोटी सफेंद्र उचल-रोटी गाम का गोस्त बच्डें का गोस्त सूपर का गोस्त हेरिंग मच्नी पनीर प्रस्त | ( '해 ফুব')<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>( '해 조취주<br>( '최 ফুব্ব' |             |                           | ====================================== |

पाय-समुपं हा कह उक्का - निर्मा क्या प्रवाद सम्बद्ध के मुकाबते ४१ क्षेत्रक बीज कर

बहा तक विकार के हमारे अने शहर का सवाप के जाना किया बहुत प्राचन के तो कर के तक है जान किया के जाना नीचे को कार्यक में जा करिया के कहाई के जाना मानने मोनिया के जाना जाता हैंगा कहाई के जाना हैंगा प्रस्माने सम्बद्ध के कहाई कारान हैंगा कहाई की जाना में

## दूसरी जरूरियात की क़ीमतें

(स्वलों ग्रौर कोपेकों मे)

|                             | ग्रगस्त | ग्रगस्त        | प्रतिशत   |
|-----------------------------|---------|----------------|-----------|
|                             | 4£4x    | 9890           | वृद्धि    |
| कैलिको (फी ग्राशींन°)       | 0.99    | 980            | ঀঀ७३      |
| सूती कपडा "                 | 0.94    | 7.00           | 9233      |
| तैयार कपड़े "               | 7.00    | 80,00          | 9800      |
| कैस्टर* कपड़ा "             | €.00    | 50.00          | 9233      |
| मर्दाना जूता (एक जोडी)      | 92.00   | 988.00         | e30p      |
| तस्ले का चमडा (फी ग्रक्शॉन) | ₹0.00   | 800,00         | 9800      |
| रवर के जूते (एक जोड़ी)      | २.५०    | 94.00          | 700       |
| मर्दाना सूट                 | 80.00   | 800-8XX        | 3019-003  |
| चाय (मीफ़्न्त)              | 8.40    | 95,00          | 900       |
| दियासलाई (एक कार्टन)        | 0.90    | 0,10           | 800       |
| साबुन (फी पूर्व)            | ¥,4,0   | 80.00          | 950       |
| पेट्रोल (फी बेद्री *)       | 9.00    | 99.00          | 280       |
| मोमवत्ती (फी पूद)           | 5.40    | 900.00         | १०७६      |
| कैरेमल (पी फ़ून्त)          | 0,30    | 8.40           | 9800      |
| जलाने की लकड़ी (एक गट्टा)   | 90,00   | 920.00         | 9900      |
| लकड़ी का कोयला              | 0.50    | 93.00          | 9424      |
| पुटकर धातु की वस्तुएं       | 9.00    | 20.00          | 9600      |
| कार ही कई जबस्थित की        | मटों की | कीमतों में प्र | ीसतन १९०६ |

जगर दी गई कहरियात की महों की पीमतों में पीसतन १९०६ प्रतिकत युद्ध हुई, धर्यात् तनग्राहों में वृद्धि की दुग्नी से प्यादा। नहते नी करता नहीं कि क्रीमतो और तनग्राहों के इन प्रतर से सट्टावाओं भीर स्थापारियों नी जेवें भरी।

<sup>&#</sup>x27;एक मनीन ७१.१२ मेटोमोटर के मीर एक बेडो दम लिटर के बरा<sup>वर</sup> है; कैस्टर-जनी कपड़ा है।-संब

सितंबर, १६९७ में, जब मैं पेतोग्राद पहुना, एक कुंगल भौदोगिक मजदूर की ग्रीमन रोजाना तनखाह — उदाहरण के लिए पुतीलोव कारखाने के एक इस्पात मजदूर की तनखाह — लगभग = रूबल थी। इसके साथ ही मुनाफे खूब बढ़े हुए थे... पेतोग्राद के उपनगर में स्थित एक ग्रंग्रेजी कारखाने, यानंदन उनी मिल के एक मालिक ने मुझे बतामा कि उनके कारखाने में जहा तनखाहे ३०० प्रतिशत बढ़ी है, बही मुनाफे ६००प्रतिशत तक बढ गये हैं।

#### ₹

### समाजवादी मंत्री

जुलाई की छस्थायी सरकार में समाजवादियों डारा पूजीवादी मिन्नयों के साथ मिल कर धपने कार्यक्रम की पूरा करने की कीमिणों का इतिहास राजनीति में वर्ग-संघर्ष का एक ज्वलत उदाहरण है। इस विचित्र व्यापार की व्याव्या करते हुए विनिन कहते हैं:

"प्जीवादियों ने.. यह देखते हुए कि सरकार की स्थिति ऐसी थी कि वह चल नहीं सकती थी, एक ऐसी प्रणाली का घाष्य्य लिया, जो सन् १६४८ से दशाब्दियों तक पूजीपतियों द्वारा मबदूर वर्ग को चक्कर में डालने, उसमें फूट डालने और झनतार कते बेबस करने के लिये इस्तेमाल की जाती रही है। यह प्रणाली पूजीवादियों तथा समाजवादी खेमें के भगोड़ों को लेकर बनाई गई तथाकथित संतुक्त मंत्रिसंडल है।

"उन देशों में, जहां मजदूरों के क्रांतिकारी धांदोलन के साथ ही साथ राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनवाद का ध्रस्तित्व रहा है—उदाहरण के लिये, इंग्लैंड और फ़ास मे—पूजीपतियों ने इस तिकड़म का इस्तेमाल किया है और यही कामयानी के साथ किया है। मितमंत्रतों में गामिल होने पर 'समाजवादी' नेता निरपवाद रूप से केवल नामधारी नेता, खिलोने, पूजीपतियों के लिए वस एक धाड, मजदूरों की चकमा देने के तिए एक साधन भर पिद्ध होते हैं। इस के 'जनवादी तथा जनतंत्रीय' पूजीपतियों ने इसी तिकड़म को चालू किया। समाजवादी-कार्तिकारी तथा मेन्येदिक इस

तिकड़म के शिकार ही गये और छ: मई को चेनोंब, सोरेतेजी, स्नोबेलेब, अन्मोत्त्येय, साबिन्धाव, बारद्वी और निशीतिन को शिरकत में एक 'संयुक्त' मियमडल एक निष्यन बाम्तविकता वन गया..."

#### ሄ

# मास्को में सितंबर के नगरपालिका-चुनाव

नीचे चुनाय-परिणामों की जो तुलनात्मक तालिका दो जाती है, उसे धम्तूबर, १६१७ के पहले सप्ताह में 'नोवाया जीवन' ने इस टिप्पणी के साथ प्रकाणित किया था कि इन परिणामों का धर्य यह है कि मिल्की वर्गों के साथ संध्रय स्थापित करने की नीति एक दिवालिया नीति हैं। "यदि गृहपृद्ध से प्रभी भी बचा जा सकता है, तो ऐसा सभी क्रांतिकारी जनवादी प्रंतकों के एक संयुक्त मोचें द्वारा ही किया जा सकता है..."

### मास्को की केंद्रीय दूमा तथा वार्ड दूमाओं के चुनाव

|                      | जून, १११७ | सितंबर, १६१७ |  |
|----------------------|-----------|--------------|--|
| समाजवादी-क्रांतिकारी | ५८ सदस्य  | १४ सदस्य     |  |
| कैंडेट               | 90 "      | ₹• "         |  |
| मेन्शेविक            | 97 "      | 8 "          |  |
| बोल्शे विक           | 99 "      | Y9 "         |  |

#### y

## प्रतिक्रियावादियों की वढ़ती हुई उद्धतता ग्रीर हेकड़ी

९८ सितंबर। कीयेव नगर के एक समाचारपत्न में लिखते हुए कैडेट शुलगीन ने कहा कि अस्थायी सरकार ने यह घोषणा कर कि रूस एक जनतंत्रीय देश है अपने अधिकारों का घोर दुरपयोग किया है। "हम न तो

<sup>\*</sup>मल रूसी 'पाठ में केवल चेनोंव और स्सेरेतेली के नाम हैं।-सं०

जनतंत्र को स्वीकार कर मकते है ग्रीर न मौजूदा जनतंत्रीय सरकार को ... ग्रीर हमें इम बात का निश्चय नहीं है कि हम रूस में जनतव चाहते हैं..."

२३ ग्रक्तूबर। रियाजान नगर में हुई कैंडेट पार्टी की एक सभा में म॰ दखोनिन ने घोषणा की: "हमें जरूर पहली मार्च को वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। हमें राज्य सिंहासन के न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मिखाईल ग्रलेक्सान्द्रोविच को हरगिज ठ्कराना नही चाहिये..."

२७ प्रक्तुबर । मास्त्रो में व्यापारियों के सम्मेतन में स्वीकृत प्रस्ताव : "सम्मेलन ... का बाग्रह है कि बस्थायी सरकार सेना मे प्रविलंब

निम्नलिखित कदम उठाये:

" 9. समस्त राजनीतिक प्रचार पर रोक लगाई जाये : यह जरूरी

है कि सेना राजनीति से बलग रहे।

"२. राप्ट-विरोधी तथा अंतर्राप्ट्रीय विचारों और सिद्धातों के प्रचार भे सेना की ग्रावश्यकता से इनकार किया जाता है और उससे ग्रनशासन को क्षति पहचती है। इसलिए ऐसे प्रचार की मनाही होनी चाहिये और सभी प्रचारकों को दंड देना चाहिये...

"३. सैनिक समितियों का काम अनिवार्यतः एकमात्र आर्थिक प्रश्तों तक सीमित रखना चाहिये। उनके सभी निर्णयों की पृष्टि उनके ऊपर के मधिकारियो द्वारा होनी चाहिये, जिन्हें किसी भी समय इन समितियों को भंग करने का अधिकार प्राप्त है...

"४. सलामी की प्रथा पुन.स्थापित की जाये ग्रीर उसे ग्रनिवार्य बना दिया जाये। सजाक्रो की नजरसानी के ब्रधिकार के साथ पूरे

मनुशासनिक अधिकार फिर से अफसरों को दिये जायें।

" ४. श्रफ़सर कोर से उन सभी लोगों को वर्खास्त किया जाये, जो भ्राम सिपाहियों के भ्रादोलन में, जिससे उन्हे सरकशो की ही तालीम मिलती है, भाग लेकर कोर को लाफित करते है... इस प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठा न्यापालयों को पुन स्थापित किया जाये...

<sup>\*</sup>नीचे जो मूल दिये गने हैं, उन्हें रीड ने ग्रत्यंत सक्षिप्त रूप में तथा ब्रनुवाद की प्रशुद्धियों के साथ प्रस्तुत किया है। डसके ब्रतिरिक्त, तब्य यह है कि यह प्रस्ताव व्यापारियों के एक सम्मेलन डारा नहीं, सार्वजनिक कार्यकर्ताम्रो के एक सम्मेलन द्वारा स्थीकृत किया गया था। - सं०

"६. ग्रस्थायी सरकार को सेना में उन जनरलों तथा दूसरे प्रकृतरों की बहाली को मुम्मिकन बनाने के लिए उस्त्री कार्रवाइयां करनी चाहिए, जिन्हें समितियो तथा दूसरे गैरिजिम्मेदार संगटनों के ग्रसर से ग्रन्याशपूर्ण रूप से बर्जास्त कर दिया गया है..."

# दूसरे ऋध्याय की टिप्पणियां

٩

कोर्नीलोव के विद्रोह का मेरी अगसी पुस्तक 'कोर्नीलोव कांड से बेसर-सितोव्स्क की सिंध तक 'में विश्वद वर्णन किया गया है। कोर्नीलोव की कोनिया जिस परिस्थिति का परिणाम थी, उसके लिए केरेन्स्की की दिग्मेदार्ग प्रव काफ़ी स्पष्ट रूप से निश्चित हो चुकी है। केरेन्स्की के प्रनेक पर्सप्रभाषक कहते हैं कि वह कोर्नीलोव की योजनाओं के वार्च में जातर ये और उन्होंने कुछ ऐसी चाल चली कि कोर्नीलोव असमय ही नैदान में उतर सारे प्रीर पिट गये। श्री ए० जीठ सैक तक ने प्रपनी पुस्तक, 'स्सी जनवाद का जान,' में कहा है:

"कई बातें... प्राय: निश्चित है। पहली बात तो यह है कि कैरेल्की को मालूम था कि कई दस्ते भोचें से पेलोग्राद की घोर मा रहे हैं, मौर यह संभव है कि प्रधान मंत्री तथा युद्ध-मंत्री की हैस्तियत से उन्होंने बढ़तें हुए बोल्गेयिक ख़तरे को सभक्षते हुए इन दस्तों को बुलाया हो..."

इस तर्क में एक ही दोष है, वह यह कि उस समय कोई "बोस्वेबिक ख़तरा" नहीं था, क्योंकि सोवियतों के ग्रंदर दे ग्रामी भी नि:सहाय ग्रुप्पत की स्थिति में थे ग्रीर उनके नेता जेलो में थेया परार्थ।

₹

### जनवादी सम्मेलन

जब जनवादी सम्मेलन का प्रस्ताव पहले पहल केरेम्स्की से किया गया, उन्होंने मुझाव दिया कि बैकरों, कारखानेदारों, बमीदारों तथा <sup>के</sup>टेंट पार्टी के प्रतिनिधियो समेत राष्ट्र के सभी मंशकों की – उनके शब्दों में, "जीवंत प्रक्तियों" की –सभा बुलायी जाये। सोवियत ने इस मुसाय को ग्रस्वीकार कर दिया और सम्मेलन में प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित तालिका तैयार की, जिमे केरेन्स्की ने मान लिया:

१०० प्रतिनिधि –मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की ग्रखिन रुसो सोवियर्ते १०० – किसानों के प्रतिनिधियों की ग्रखिन रूसी सोवियते

५० - मजदूरो तथा सैनिको की प्रातीय सोवियने

५० -- किसानी की भूमि समितिया

१०० - ट्रेड-यूनियनें

८४ - मोर्चे की सैनिक समितिया

१५० - मजदूरो तथा किसानों की सहकारी समितियां

२० - रेल मजदूर यूनियन

१० - डाक-तार मजदूर यूनियन

२० - वाणिज्य-कार्यालयों के क्लर्क

१५ - उदार पेशो के लोग - डाक्टर, वकील, पत्रकार इत्यादि

४० - प्रातीय जेम्सत्वो

५६ - राष्ट्रीय संगठन - पोल, उन्नडनी इत्यादि

यह ग्रनुपात दो-तीन बार बदला गया। ग्रंत में प्रतिनिधियों को निम्नित्तिक्त रूप से बाटा गया:

३०० प्रतिनिधि – मजदूरो, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की प्रविक्त रूमी सोवियते

३०० - सहकारी समितिया

३०० - नगरपालिकार्थे

१५० - मोर्चे की सैनिक समितिया

१५० - प्रांतीय जेम्सत्वो

२०० - देड-युनियनें

१०० - राप्ट्रीय संगठन

२०० - घनेक छोटे छोटे दल

# सोवियतों का काम खत्म हो

## गया है

२६ सितवर, १९९७ को त्से-ई-काह के मूख पत्न 'इन्वेसितया' ने एक लेख प्रकाणित किया, जिसमें पिछले अस्थायी मित्रमंडल का जिक करते हुए कहा गया था:

" अन्ततोयत्वा एक सच्ची जनवादी सरकार को, जिसे इसी जनवा के सभी वर्गों के संकल्प ने जन्म दिया है, भाषी संसदीय शासन-प्रणाली के पहले ढाचे को क्रायम किया गया है। हमारे घागे सविधान सभा है, जो बुनियायी कानूनों सेसंबंधित सभी प्रश्नों को हल करेगी, जो कानून मूलतः जनवादी होगे। सोवियतों का काम ख़दम हो गया है, ब्रीर वह वक्त नजदीक भ्रा रहा है, जब बोप ऋंतिकारी महीनरी के साथ उन्हे एक स्वतंत्र तथा विजयी जनता के रंगमंच से प्रस्थान करना होगा, विकंत स्वतंत्र सब सब से राजनीतिक किया के शांतिपूर्ण साधन होगे।"

२५ प्रक्तूबर को 'इश्वेस्तिया' के संपादकीय लेख का शोर्षक थाः 'सोवियत संगठनों मे सकट'। लेख के ब्रारंभ में कहा गया था कि सफर्र से तीटे तोगों का कहना है कि स्थानीय सोवियतों की सरगर्मिंग सर्वव कम हो रही हैं। "यह स्वाभाविक ही है," लेखक ने कहा। "कारण, जनता प्रधिक स्थायी विधानामों मे—नगर दूमाओं तथा खेस्सरबोर्सों मे— दिलक्ष्मी को लगी है...

"पेन्नोग्राद तथा मास्को के महत्वपूर्ण केहों में, जहा सोवियत सब से प्रच्छी तरह संगटित हैं, उन्होंने सभी जनवादी शवकों को प्रपंते धर्र शामिल नहीं किया... प्रधिकाण बुढिजीवियों और अनेक मजदूरों ने भी उनमें भाग नहीं लिया-कुछ मब्दुरों ने डसलिए भाग नहीं लिया कि वे राजनीतिक दृष्टि से विषठे हुए हैं और कुछ ने इसलिए कि उनके लिए उनकी श्रपनी यूनियन ही धाकषण को कह हैं... हम इस बात से

इनकार नहीं कर सकते कि ये संगठन जन-साधारण के साथ दृढ़ रूप से एकजुट है प्रौर जनकी रोजमर्री की जरूरतों को बेहतर तरीक़ेंसे पूरा करते हैं...

"यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय जनवादी प्रशासन प्रवल रूप में संगठित किये जा रहे हैं। नगर दूमायें सार्विक मतदान द्वारा चुनी जाती है और विजुद्ध स्थानीय मामलों में उन्हें सोवियतों से अधिक प्रधिकार प्रान्त है। एक भी जनवादी यह नही कहेगा कि इसमें कुछ भी प्रमुचित है...

"... नगरपालिकाम्रों के चुनाव सोवियतों के चुनावों से बेहतर मीर मधिक जनवादी रूप से सपन्न किये जा रहे है... नगरपालिकाम्रों में सभी वगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है... मीर जैसे ही स्थानीय स्वशासन ने नगरपालिकाम्रों में जीवन का संगठन करना शृक्ष किया, स्थानीय सोवियदों की भूमिका स्वाभावत: समाप्त हो जायेगी...

"...सोवियतों में दिलचस्पी कम होने के दो कारण हैं। हम कह सकते हैं कि पहला कारण जन-साधारण में राजनीतिक दिलचस्पी का कम होना है; नमें इस के निर्माण का संगठन करने के लिए प्रातीय तथा स्थानीय प्रमातन निकायों की बतृत हुई कोशियों दूसरा कारण है... इस दूसरी दिशा में प्रकृति जितना ही जोर पकड़ती है, उतनी ही जत्दी सीवियतों का महत्व समाध्य हो जाता है...

"खूद हमारे लिए कहा जा रहा है कि हम प्रपने ही संगठन के 'ताबूतवरदार' हैं। वास्तव में हम खूद नये रूस के निर्माण में सबसे प्रधिक परिश्रम करनेवाले कार्यकर्ती है...

"जब निरंपुण शासन तथा सभूना नौकरशाही निजाभ ध्वस्त हुमा, हमने अस्थायी वारिकों के रूप ने सोवियतो की स्थापना की, जहा समस्त जनवाद पनाह ले सकता था। परंतु प्रव हम बारिको की जगह एक नयी व्यवस्था के स्थायी भवन का निर्माण कर रहे हैं और जनता स्वामावतः धीरे धीरे वारिकों को छोड़ कर प्रधिक सुविधापूर्ण मावास को प्रहण करती रही है।"

## रूसी जनतंत्र की परिषद् में त्रोत्स्की का भाषण

"त्से-ई-काह द्वारा बलाये गये जनवादी सम्मेलन का उद्देश्य प्रनृत्तरदायी, वैयातिक प्रकार के सासन को, जिसने कोनींलोब को जन्म दिया, समाप्त करना और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था. जो यद का ग्रंत करने में समये होगी भीर नियत समय पर सविधान सभा का बुनाया जाना सुनिश्चित बनायेगी। इस बीच, जनवादी सम्मेलन के पीठ पीछे, घोषा और फरेव के जरिए, नागरिक केरेन्स्की, कैडेटों तथा मेन्सेविक भीर समाजवादी-क्रानिकारी वार्टियों के नेताकों के बीच मौदेवाजी के उस्ति। हमें प्राधिकारिक रूप से घोषित उद्देश्य से उल्टे ही परिणाम प्राप्त हुए। एक ऐसी सत्ता की स्थापना की गयी. जिसके गिर्द ग्रीर जिसके ग्रदर कोनींलोव जैसे ब्रादमी प्रत्यक्ष ब्रथवा प्रच्छन्त रूप से नेतृत्वकारी भूमिका भदा कर रहे हैं। जब यह घोषणा की जाती है कि **रु**सी जनतंत्र की परिपद परामशंबाती सभा होगी, तब इसका मर्थ यह है कि सरकार के मनुत्तरदायित्व की माधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है। प्रांति के बाटवें महीने में यह बनुत्तरदायी सरकार बुलीगिन दूमा के इस नये संस्करण के रूप में अपने लिए एक नयी आड़ तैयार करती है।

"िमल्की वर्गों के लोग इस प्रस्थायी परिषद् ये जिस प्रमुगत में ग्रामिल हुए हैं, उसमे, देशव्यापी चुनावों को देखते हुए, साफ पता चरता है कि उनमें बहुतों को यहा होने का बिट्युल कोई हक नहीं है। इसमें बावजूद कैंडेट पार्टी ने, जो कल तक बाहती थी कि प्रस्थायी सरकार राजकीय दूमा के प्रति उत्तरदायी हो, इसी कैंडेट पार्टी ने सरकार को जनतंत्र की परिषद् से स्वत्व बना दिया। इसने सदेह नहीं कि सविधान समा

<sup>&</sup>quot;यह होत्स्को का प्रापण नहीं, बल्कि बोत्शिविक दल की एक पोपणा है, जिसे होत्स्को ने जनतन्त्र की परिषद् में २० प्रक्तूबर, १९१७ को पढ़ा या। संब

मे मिल्ली वर्गों की स्थिति उतनी सुविधापूर्ण न होगी, जितनी कि इस परिपद् में है, स्रोर वे सविधान सभा के प्रति अनुत्तरदायी नहीं रह सकेंगे।

"यदि मिल्ही वर्ग आज से छः हुफ़्ते बाद संयोजित होनेवाली सविधान सभा के लिए सचम्च नैनारी करते होते, तो इस समम सरकार के प्रमुस्तरायिस्त्र को न्यापित करने होते, तो इस समम सरकार के प्रमुस्तरायिस्त्र को न्यापित करने होते का निर्देश करने वाना पूंजीपित वर्ग महे के प्रस्थाणे सरकार की नीतियों का निर्देश करने वाना पूंजीपित वर्ग सिक्षान सभा को छिन्न-भिन्न करने का उद्देश्य रखता है। इस समय मिल्की वर्गो का, जो हमानी समूची राष्ट्रीय नीति को, वाहे वह विदेश नीति हो या गृह नीति, नियन्नित करते हैं, यहो मुख्य उद्देश्य है। उद्योग, कृषि तथा समरण के क्षेत्र में, सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले मिल्की वर्गो री राजनीति सुद्धजनिन स्वाभाविक विश्वेखतता को और भी बढ़ा रही है। मिल्की वर्गे, जो किसान-विडोह भडका रहे हैं, मिल्ली वर्गे, जो कुस्पुद्ध भडका रहे हैं, स्वल्तमखुल्ला प्रकाल की विभीपिका के प्रासरे प्रपनी नीति नता रहे हैं। वे प्रकाल और भूखमरी के अरिए क्षाति को उत्तर रवे देने का इरादा रखते हैं।

"पूजीपति वर्ष धीर उसकी सरकार की अंदर्शप्ट्रीय नीति कम प्रारत्भाष्ट्रण नहीं है। वालीस महीनों की लहाई के बाद राजधानी के लिए माणांतिक एतरा उत्तन्न हो गया है। इस एतरे का मुकादवत करने के लिए सरकार को मास्को में स्थानार्तारत करने की योजना बनायी गया है। राजधानी को छोड़ देने का विचार पूंजीपति वर्ष के अंदर पुस्ता पैदा नहीं करता। उटटे, उमे प्रतिकातिकारी पर्युक्त को अग्रसर करने के लिए आकरियत सामान्य नीति के स्वाधाविक अंग के रूप में ग्रहण किया जाता है... यह मान तंने के बवाय कि देश का तिस्तार वार्ति संपन्न करने में है, कूटनीतिओं तथा सामान्यवादियों नी उपेक्षा कर सभी यके-मादे जनों के सामने परिवर्ष का विचार पुल्लमपुल्ला रखने तथा इस तर्य पुद्ध का वलाया जाता प्रमध्य वनाने के बवाय, पर्यापी सरकार, वेटेट प्रतिवातिकारियों धीर पित-राष्ट्रों के सामाञ्चवादियों के हुक्म पर देश हरवारे युद्ध की निर्वृद्धि, निष्ययोजन तथा धीनजाहीन हप से लंबा धीनजी

जा रही है, झौर इस प्रकार लाखों सिपाहियों भीर मल्लाहों की निरर्थंक ही मौत के मह ने डाल रही है तथा पेत्रोग्राद का समर्पण करने श्रीर काति का ध्वंस करने की तैयारी कर रही है। एक ऐसे वक्त, जब दूसरों की सलतियों और अपराधों के फलस्वरूप दूसरे सिपाहियों और मल्लाहो के साथ बोल्जेविक सिपाही ग्रीर मल्लाह भी ग्रपने प्राणों की ग्राहति दे रहे हैं, तथाकथित मुख्य सेनापति (केरेन्स्की) ने बोल्गेविक ग्रखनागें का दमन जारी रखा है। परिषद् की प्रमुख पार्टिया स्वेच्छा से इन नीतियों को ग्राट दे रही है।

"हम सामाजिक-जनवादी पार्टी के दोल्शेविक दल के लोग घोषणा करते हैं कि जनता के साथ गृहारी करने वाली इस सरकार के साथ हमारा कही भी मेल नहीं है। सरकार की बाड में जनता के वे हत्यारे जो काम कर रहे हैं, उसके साथ हमारा कही भी मेल नही है। हम इस काम पर एक दिन के लिए भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्दा डालने से इनकार करते हैं। ऐसे बब्त, जब बिल्डेल्म की सेनाम्रो ने पैत्रोग्राद को ख़तरे में डाल दिया है, केरेन्स्की और कोनोवालोध की सरकार पेत्रोगाद से भागने और मास्को को प्रतिकाति का गढ बनाने की तैयारी कर रही है!

"हम मास्को के मजदूरों भौर सिपाहियों को चेतावनी देते हैं कि वे चौकन्ने रहें। इस परिषद् का परित्याग करते समय हम पूरे रूस के मजदूरों, किसानों ग्रीर सिपाहियों की जवानदीं ग्रीर दानिश्रमंदी का भरोसा करते हुए उनसे भ्रमील करते हैं। पेत्रोग्राद ख़तरे में हैं! क्रांति ख़तरे में हैं! सरकार ने इस खतरे को बढ़ा दिया है - शासक वर्गों ने उसे प्रौर उग्न बना दिया है। इस समय जनता ही स्वयं अपने को और देश को बचा

सकती है।

"हम जनता से अपील करते हैं। तत्काल, सच्ची, जनवादी शांति -जिदाबाद ! . समस्त सत्ता सोवियतो के हाथ मे ! समस्त भूमि जनता के हाथ में ! सविधान सभा – जिदाबाद ! "

<sup>&</sup>quot;यहा जॉन रीड ने ये सब्द छोड़ दिने हैं: "प्रतिकाति को सह देने वाली इस परिषद के साथ"। - सं०

# स्कोवेलेव को दिया गया "नकाजु"

### (सारांश)

(सी-ई-काह द्वारा स्वीकृत तथा स्कोवेलेव को पेरिस-सम्मेलन में रूस के क्रातिकारी जनवाद के प्रतिनिधि के लिए निर्देश के रूप में दिया गया।)

"यह ध्रावश्यक है कि णांति-सिंध निम्नलिखित सिंढांत पर ध्राधारित हो: "समोजन न किये जामें, हरजाने न लिये जामें, जातियों को ध्रात्म-निर्णय का प्रधिकार दिया जाये।"

#### प्रादेशिक समस्यायें

- (९) झाकाल रुस से जर्मन सेनायें हटायी जायें। पोनैंड, लिथुझानिया स्था लाटविया के लिए झाल्म-निर्णय का पूर्ण झिकार!
- (२) तुर्की धार्मेनिया के लिए स्थायल शासन और बाद में, जैसे ही स्थानीय सरकारे स्थापित होती हैं, पूर्ण धारम-निर्णय का प्रिषकार।
- (३) एलसस लारें का प्रथन सभी दिदेशी सेनामों की वापसी के बाद जनमत-सग्रह द्वारा इस किया जाये।
  - (४) बेल्जियम की बहाली। एक श्रंतर्राष्ट्रीय कोप द्वारा क्षतिपूर्ति।
- (५) सर्बिया तथा मान्टेनेग्रो की बहाली धीर उनकी एक प्रांतरीप्ट्रीय सहायता कोप डारा सहायता। सर्बिया के लिए एड्रियाटिक सागर में निगैम-मार्ग। बोसनिया धीर हर्जेगोविना को स्वायत्त धिकार।
- (६) वाल्कन-प्रदेश के वे प्रात्त , जिनके बारे में झगड़ा है , प्रस्थापी काल के लिए स्वायत्त होगे श्रीर बाद में वहां जनमत-संग्रह किया जायेगा।

<sup>&</sup>quot;यहा जॉन रीड ने ने अब्द छोड़ दिये हैं: "यह आवश्यक है कि, जहां तक युद्ध के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, नयी सिध को सार्वजनिक स्प से भीपत किया जाये।"-संo

- (७) रूमानिया की बहाली, लेकिन वह दोबुजा को पूर्ण प्रातन-निर्णय का प्रधिकार देने के लिए बाध्य होगा... रूमानिया को वर्लिन सिंध वी उन धाराओं का, जिनका सबंध यहूदियों से हैं, पालन करने के लिए और उन्हें पूर्णाधिकार प्राप्त रूमानियाई नागरिक मानने के लिए बाध्य करना होगा।
- (८) आस्ट्रिया के इतालवी क्षेत्रों में अस्थायी काल के लिए स्वायत्त शासन, पश्चात् राज्य की स्थिति को निश्चित करने के लिए जनमत-सप्रही
  - (E) जर्मन उपनिवेश लौटावे जाये।
  - (१०) यूनान तथा फारस की बहाली।

### नौचालन-स्वतन्त्रता

जिन जल-सिधियों की निकासी अंतर्देशीय समुद्रों ने हैं, उनका तथा स्वेज श्रीर पनामा नहरों का तटस्यीकरण। वाणिज्य-नीवालन निर्वाध होगा। निजी युद्धपोतों के उपयोग का अधिकार रह किया जायेगा। वाणिज्य-पोतों पर तारपीडों चलाने की मनाही की जायेगी।

#### हरजाने

सभी योधी प्रत्यक्ष झथवा झप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार के हरजाने की, जैसे उदाहरण के लिए, केंद्रियों के निर्वाह के लिए ख़र्च की, मागो की परित्याग करेंगे। युद्ध-काल में जो हरजाने या जंगी सहसूस बसूस किये गये हैं, वे झनिवार्यतः सौटाये आयेगे।

#### माथिंक शतें

बाणिज्य-संधिया शाति की शतों के शंग नही होंगी। यह सावस्यक है कि प्रत्येक देश प्रपने वाणिज्य-संबंधों के मामलों में स्वतंत्र रहें, ब्रीर शाति-संधि द्वारा उसे न कोई प्रार्थिक सधि करने के लिए विवश फिया आर्थे न रोक्त जाये। इसके वावजूद शाति-संधि के धरातंत्र सभी राष्ट्रों के यह वंधन स्वोकार करना चाहिए कि वे युद्ध के पश्चाल धार्थिक नाकेवदी नहीं करेंगे, न ही पृथक् टैरिफ करार करेंथे। यह सावस्थक है कि परमित्र राष्ट्र-मधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी देशों को दिया जाये।

#### शांति की गारंटियां

माति-सम्प्रेलन में प्रत्येक देश की राष्ट्रीय प्रतिनिधि-संस्थामों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि माति-सधि सपन्न करेंगे। माति-सधि की मार्ते संसदों द्वारा धनुभमयित की जायेगी।

गुप्त कूटनीति का अंत किया जायेगा; सभी पक्ष इसके लिए वचनवद्ध होगे कि वे कोई भी गुप्त सिंध अपन्त नहीं करेगे। ऐसी सिंधयां अंतरीक्ट्रीय कानून के खिलाफ और लिहाजा जातिल घोषित को जाती है। सभी सिंधया, जब तक कि विभिन्न राष्ट्रों के संसद उनका अनुसमर्थन न् कर ले, बातिल समझी जायेगी।

भूमि तथा ममूद्र दोनो पर किमक निरस्त्रीकरण तथा एक मिलिशिया-व्यवस्था की स्थापना। प्रेजिडेंट विससन ने जिस "राष्ट्र-संघ" (लीग प्राफ्त नेपास ) का सुक्षाय दिया है, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महस्त्रपूर्ण साधन हो सकता है, बशर्ते कि (क) उससे सभी राष्ट्री का समान अधिकारो के साथ माग लेना क्षनिवायं हो, और (ख) अतर्राष्ट्रीय राजनीति को जनवादी कप दिया जाये।

#### शांति के मार्ग

मित-राष्ट्र श्रविलंब घोषणा करें कि वे, अैसे ही बात्-वाक्तियां समस्त बसात्-संयोजनों का परित्याग करने के लिए श्रपनी सहमति प्रगट करें, शांति-वार्ता आरंभ करने के लिए प्रस्तत है।

यह प्रावश्यक है कि मित्र-राष्ट्र यह इकरार करें कि वे एक प्राम गाति-सम्मेलन, जिसमें सभी तटस्थ देशों के प्रतिनिधि गामिल होंगे, से बाहर न कोई गाति-वार्ता करेगे, न गाति-सांध समप्न करेगे।

स्टाकहोम समाजवादी सम्मेलन के रास्ते से सभी घड़चनें दूर कर दी जायेंगी, ग्रीर जो पार्टिया या समटन उसमें भाग लेना चाहते हैं, उनके सभी प्रतिनिधियों को ग्रविलय पासपोर्ट दिये जायेंगे।

( किसानी की सोवियतों की कार्यकारिकों समिति ने भी एक नकाज जारी किया, जो उपरोक्त नकाज से विकेष भिन्त नहीं है।)

## रूस को वलि चढ़ा कर शांति

ध्रास्ट्रिया द्वारा फ़ास से धाति का प्रस्ताव किये जाने के वारे में रिवां का भंडाफोड़; १६९७ की गर्मियों में वर्ग, स्विट्वर्संड में हुमा तथाकवित "धाति-सम्मेलन", जिसमें सभी युद्धरत देशों के प्रतिनिधियों ने, जो रन सभी देशों के बृहत् वित्तीय स्वायों का प्रतिनिधिय करते थे, भाग तिया था; और एक धरें अ प्रणिधि द्वारा बुल्गारियाई चर्च के एक उच्च पदाधिकारी के साथ वार्ता का प्रयत्न —ये सब बाते इस सप्य की धौर निर्देश करती थी कि दोनों और रूस को बित बढ़ा कर शाति सप्य करती थी कि दोनों और रूस को बित बढ़ा कर शाति सप्य करते के एक में प्रवत्न प्रवृत्ति थी। यै धपनी धगकी पुस्तक 'कोनींतिव काड से प्रस्तात्तीव्यं को स्वत्ति से वर्च करने और पेतोग्राद में विदेश मंत्रालय में पायी जानेवाली कई गुल दस्तावेखों को प्रकृष्टित करने का इराडा एखता है।

U

## फ़ांस में रूसी सिपाही

#### ग्रस्थायी सरकार की ग्राधिकारिक रिपोर्ड"

"जिस समय रूसी काति की ख़बर पेरिस पहुंची, उसी समय सेम्पर्यंत उम्र प्रवृत्ति रखने वाले रूसी प्रख़बार वहां से निकलने लगे, मौर म्राग सिपाहियों के बीच में ये प्रख़बार बेरोकटोक बंटने लगे ग्रौर कितने ही मादमी

<sup>&#</sup>x27;झलेबसान्द्र फ्रेलिक्स जोखेफ रिबो फ़ास के एक राजनीतिक नेता थे. जो १६१७ में फास के प्रधान मंत्री बने।—सं०

<sup>••</sup>जॉन रीड ने प्रपने धनुवाद मे मूस रिपोर्ट को किवित् सक्षिप्त तथा परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है। —सं०

उनके बीच ग्राजादी से घूमने-फिरने लगे, बोल्मेबिक प्रचार करने लगे ग्रीर ग्रवसर फ़ांसीसी पत्निकाधों में छपनेवाली झूठी ख़बरें फैलाने लगे। ग्राधिकारिक समाचारों के श्रीर यथातथ्य विवरण के ग्रभाव में इस प्रचार-ग्रादोलन ने सिपाहियों के बीच ग्रसंतीय भडका दिया। फलतः वे रूस लौटने की इच्छा करने लगे श्रीर ग्रपने ग्रफसरों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे।

"भन्ततः इस ग्रसंतोप ने विद्रोह का रूप ले लिया। ग्रपनी एक मीटिंग में सिपाहियों ने कवायद करने से इनकार कर देने के लिए धपील जारी की, क्यों कि उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि धव वे लड़ेंगे नही। सरकश सिपाहियों को दूसरे सिपाहियों से अलहदा करने का फैसला किया गया और जनरल जान्केविच ने अस्थायी सरकार के प्रति बफादार सभी सिपाहियों को हक्स दिया कि वे कुर्तीन के शिविर को छोड़ दें धौर ध्रपने साथ सारा गोला-बारूद लेते जायें। २५ जून को इस हुक्म की तामील की गयी। शिविर में वे ही सिपाही रह गये, जिन्होने कहा कि वे "कुछ शर्ती पर " ही अस्थायी सरकार की अधीनता स्वीकार कर सकते है। शिविर के सिपाहियों से मिलने के लिए कई बार विदेशों में रूसी सेनाओं के मुख्य सेनापति, युद्ध-मन्नालय के कमिसार राप, और उन पर अपना प्रभाव डालने के लिए इच्छुक अनेक जाने-माने भूतपूर्व उत्प्रवासी वहा आपे, लेकिन वे कोशिशों बेकार गयी, और अंत में कमिसार राप ने आग्रह किया कि विद्रोही सैनिक अपने हथियार रख दें और अपनी अधीनता प्रगट करने के लिए क्लोरानो नामक स्थान में सुव्यवस्थित रूप में मार्च करें। इस धाला का केवल भाषिक रूप से पालन किया गया: सबसे पहले ५०० सिपाही निकले, जिनमे २२ को गिरफ्तार कर लिया गया। चौबीस घंटे बाद करीब ६००० सिपाहियों ने उनका अनुगमन किया... क़रीब २००० रह गये...

"मिकंजा श्रीर कसने का फ़ैसला किया गया; विद्रोहियों के राशन घटा दिये गये, उनकी उनख़ाहें 'रोक ली गयी घीर अक्कुर्तीन शहर जानेवाली सड़कों पर फ़ासीसी सिपाहियों का पहरा बैठा दिया गया। जनरल जान्केविष को जब यह मानूम हुमा कि एक हसी तोमखाना दियेंड फ़ांम से गुजर रहा है, उन्होंने फैसला किया कि विद्रोहियों को काबू में लाने के लिए पैदल संतिनों तथा तोपख़ाने की एक सिसी-जुली टुकड़ी कावम की जाये। विद्रोहियों के पास एक शिष्टमंडल भेजा गया, जो बद घटे बाद यह विश्वास लेकर

जोट ग्राया कि उनसे बातचीत करना फ़ब्लू है। १ सितंबर को जनरज जाननेविच ने विद्रोहियों को ग्रस्टीमेटम देते हुए माग की कि वे प्रपे हथियार डाल दें, ग्रीर उन्हें धमकी दी कि ग्रगर उन्होंने ३ सितंबर को दस बजे तक इस हुनम की तामील नहीं की, तो उन पर तोपग़ाने हारा गोलाबारी शुरू कर दी जायेगी।

"इम हुग्म की तामील नही हुई, लिहाजा नियत समय पर उस स्थान पर हल्की गोलाबारी शुरू की गयी। ग्रहारह गोले दाये गर्ने भीर विद्रोहियों को चेलावनी डी गयी कि गोलाबारी तेजतर कर वी नावंगी। ३ सितबर की रात को १६० सिपाहियों ने हिंपयार डाल दिये। ४ सितवर को गोलाबारी फिर खुरू की गयी भीर ३६ गोले दाये जाने के बाद १ वर्ज विद्रोहियों ने दो सफ़ेद कंडियां दिखायी थीर निहल्ने शिवर से बाहर निकलने लगे। शाम होते होते ६३०० सिपाहियों ने समर्पण कर दिया। उस रात १४० सिपाहियों ने, जो शिवर में रह गये थे, मशीनगानो से गोलिया चलानी शुरू की। ४ सितंबर को मामले नो एम करने की गरव से शिवर पर पूरी राह करके उस पर इकडा कर लिया। बिहोड़ी धीनिक प्रपन्नी मशीनगानो से धुमाधार गोलिया चलाते रहे। ६ सितंबर को ६ वर्ज शिवर पर पूरी तरह इकडा कर लिया गया... विद्रोहियों को निहल्या करने के बाद ६९ गिएएसारियों की गया..."

यह तो थी रिपोर्ट। परंतु विदेश मुतालय में मिली गुस्त दस्तांचें से हम जानते हैं कि यह वर्णन सर्वथा सही नहीं है। सबसे पहले गड़की तब शुरू हुई, जब सिपाहियों ने, प्रपनी समितिया बनाने की कोशिया कीजैसा कि रस में उनके सामी कर रहें थे। उन्होंने माम की कि उन्हें वार्मित क्स भेजा जाये। इस मान को ठुकरा दिया गया। यौर फिर फ़ास में उनके प्रसर को पुतरनाक समझ कर उन्हें सामिति जाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने यहां जाने से इनकार किया और लगई मुरू हो गयी... पता यह बला कि बगावत पर उताक होने से पहले उन्हें एक शिविर में धर्मर फ़्रमसं के दो महीने तक छोड़ दिया गया था और उनके साथ बुरा सन्क किया गया वा बा वा जिस " हसी तोपहाना विवेड" ने उसके उत्तर मोलावारी की भी, उसके नाम का पता चलाने की सारी कोशियाँ बेकार हुई; मतालय

में जो सार मिले, उनने यह नतीजा निकासा जा सकता है कि फ़ासीसी गोपपूर्त का इस्तेमान किया गया था...

मनपंप करने के बाद हो भी में स्वादा वाशियों को बड़ी बेददीं से बेंदूकों को निधाना बनाया गया।

ς

## ्तेरेश्चेन्को का भाषण

### (सारांस)

"... विदेश नीति के प्रक्त राष्ट्रीय रक्षा के प्रक्तों के साथ पनिन्छ हुए में जुड़े हुए है... भीर इसिलए यदि भाष समझते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा के प्रक्तों के बारे म गुरत प्रधिवेशन करना धावश्यक है, तो प्रपनी पिदेश नीति के भागते में भी हमें कभी कभी दैसी ही योपनीयता वरतनी पहती है...

"जर्मन कूटनीति जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करती है... इसिलए विज्ञाल जनवादी संगटनों के जो नेता एक फ़ातिकारी कांग्रेस के बारे में भीर प्रपर गीत-प्रभियान की प्रमाध्यता के बारे में उच्च स्वर में बात करते है, जनके बयान ख़तरनाक है... ये सारे बयान बड़े महंगे पड़ते है— जनका मोल फितनी ही जिदगियों से चुकाना पड़ता है...

"मै राज्य के सम्मान और प्रतिष्टा के प्रक्तों को उटाये बिना केवल मासकीय तर्क की बात करना चाहता हूं। तर्क की दृष्टि से इस की निदेश मीति इस के हितों की सज्जी समझ पर धाधारित होनी चाहिए... इन हितों का सर्म यह है कि यह संसंभव है कि हमारा देश प्रकेशा रहे भीर यह कि इस समय हमारे साथ बक्तियों का (मित-राष्ट्रों का) जो संयोजन है, यह संतोपजनक है... समस्त मानवजाति चाति की कामना करती है, परतु इस ने कोई भी ऐसी धपमानपूर्ण चाति-मीध भी इजाउत नहीं दे सकता, जो हमारी पितृधूमि के राजकीय हितों का उल्लंपन करती हो!!"

भाषणकर्ता ने कहा कि ऐसी शांति-संधि सदियों नहीं तो लंबे वर्षों तक जरूर ही संसार ने जनवादी मिद्धातों की विजय में वाधक होगी श्रीर प्रनिवार्यत: नये युद्धों को जन्म देगी।

"मई के दिनों की वात किसी को मूली न होगी, जब हमारे मोर्च पर ऐसा भाईचारा पैदा हुआ कि उससे सैनिक गतिविधि के टण हो जाने भीर इस सहज रूप से लड़ाई के बद हो जाने भीर एक शर्मनाक पृथक् शाति-सिंध की दिणा में देश के जाने का स्वदार पैदा हो गया... मोर्च पर माम निपाहियों को यह समझाने के लिए कि हसी राज्य इस तरीके से हर्गणब युद्ध की समप्त भीर धापने हितों को मुनिष्चित नही कर सकता, किननी कोशियों करती पड़ी..."

जन्होंने म्रागे कहा कि जुलाई के हमले का वैसा जादुई प्रसर हुपा था, उसने विदेशों में रूसी राजदूतों के शब्दों में कितनी प्रतित भर दी भी श्रीर रूस की जीतों से जर्मनी में कितनी निराशा फैल गयी थी, स्रार्फर रूस की पराजय से मिल-राष्ट्रों का श्रम किस प्रकार टूट गया था...

"जहा तक सभी सरकार का सवाल है, उसने मई के मूझ, 'न संयोजन किये जायें, न ताजीनी हरजाने लिये जायें का प्रविचल भाव से समर्थन किया। हम जातियों के प्रारम-निर्णय के घधिकार की ही नहीं, यक्ति साम्राज्यवादी लक्ष्यों के परित्याग की भी घोषणा करना घावस्यक समझते है..."

जर्मनी शाति स्थापित करने की लगातार कोशिय कर रहा है। वहा यस एक ही चीज की चर्चा है—शाति की। जर्मनी को सालूस है कि वह जीत नहीं सकता।

"मैं उन म्रालोचनाम्रों को मानने से इनकार करता हूं, जो सरकार को सक्य करके की जाती है और जिनमें कहा जाता है कि रूस की विदेग . मीति युद्ध के तक्ष्यों को यथेप्ट स्पप्ट रूप से प्रगट नही करती...

"मगर यह सवाल उठाया जाता, है कि मित-राष्ट्र किन तस्यों का मृत्यरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह पूछना बक्त्रों है कि मध्य यूरोपीय मित्रया किन उद्देश्यों के बारे में एकमत हुई है...

"बहुधा यह डच्छा प्रगट की जाती है कि हम उन सिंधवों के विवरण प्रकाशित करे, जो मिल-राष्ट्रों को एक सूत्र में बाधती है, परंतु लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम अभी तक यह नहीं जानते कि मध्य यूरोपीय शक्तिया किन संधियों से बंधी हुई हैं..."

उन्होंने कहा कि जर्मनी प्रत्यक्षतः यह वाहता है कि बीच में घनेक दुवेल राज्यो को स्थापित करके रूस को पश्चिम से अलहदा कर दे।

"स्स के प्राणमूलक हिवों पर प्रहार करने की इस प्रवृत्ति को रोकता होगा...

"नया सभी जनवादी ग्रंशक, जिन्होंने श्रपने फरहरे पर राष्ट्रों के प्रपता फैसला अपने-प्राप करने के श्रिष्ठकारों को श्रक्तित किया है, चुपचाप बैठे श्रास्ट्रिया-हंगरी द्वारा सर्वाधिक सम्य जनों का उत्पीड़न होते रहने देंगे?

"जिन लोगों को यह अय है कि मिल-राष्ट्र हमारी कठिन परिस्थिति से फायदा उठा कर हमारे ऊपर लड़ाई का हमारे हिस्से से ज्यादा बोझ डाल देने की कोशिश करेगे और हमारी कीमत पर शाति-संधि के प्रकां को हल करेगे, वे अयंकर भूल कर रहे हैं... हमारे दुश्वन की निगाह में रूस उसके माल के लिए एक वाजार है। लटाई खुत्म होने पर हम बहुत कमजोर हालत में होंगे और जर्मनी का माल हमारी खुती सरहदों से पृष्टंच कर हमारे बाजारों को इस बुरी तरह पाट देगा कि वरसों के लिए हमारा धौठोगिक विकास सहज हो हक सकता है। इस संभावना से वचाव के लिए कार्यावाध्यां करनी होंगी।

"मै साफ साफ बिना छिपाब-दुराव के कहता हूं: शक्तियों का जो सयोजन हमं मिल-राष्ट्रों के साथ एकजुट करता है, यह इस के हितों के अनुकूत है... इसिलए यह महत्वपूर्ण है कि युद्ध तथा शांति के प्रकृतों के बारे मे हमारे विचार मिल-राष्ट्रों के विचारों के साथ यथासभव स्पष्ट तथा पूर्ण रूप से मेल खाये... किसी भी तरह की मलतफहमी न होने पाये, इस ख्याल से मुखे साफ साफ कहना होगा कि वेरिस-सम्मेतन में इस को एक ही दुध्यिकोष उपस्थित करता होगा..."

वह स्कोबेलेव को दिये गये नकाल के विषय में टीका करना नहीं चाहते थे, परन्तु उन्होने स्टाकहोम में सद्यः प्रकाशित उच-स्केदिनेवियाई समिति के घोषणापत्र का जिक्र किया, जिसमें लिथुझानिया तथा लाटदिया की स्वायत्तता का पक्ष-ग्रहण किया गया था। "परसु, यह स्पष्टतः भ्रमभव .... है," तेरेक्वेन्को ने कहा, "क्योंकि यह ग्रावक्यक है कि इस के पास बाल्टिक सागर तट पर पूरे साल चालू रहने वाले उन्मुक्त पत्तन हो…

"इस प्रक्रन के संबंध में विदेश नीति की समस्यायें भ्रातिक राजनीति में पनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, नयोकि यदि समस्त बृहत् रूस की एकता की शिन्तशाली भावना का प्रभाव न होता, तो ब्राप सर्वत विभिन्न जनों की केंद्रीय सरकार से पृथक् होने की इच्छा का वारम्बार प्रदर्शन न देखते... इस प्रकार का वित्तगाव रूस के हितों के प्रतिकृत है ब्रीर रूसी प्रतिनिधि इसका समर्यन नहीं कर सकते..."

£

## व्रिटिश वेडा (वग्ररह)

रीगा की खाड़ी में समुदी लड़ाई के वक्त बोल्वीवकों का ही नहीं, प्रस्थायी सरकार के मंत्रियों का भी क्याल या कि ब्रिटिश बेड़े ने जान-बूझ कर बाल्टिक सागर को छोड़ दिया है धौर इस प्रकार उस दृष्टिकोण को प्रगट किया है, जो अनसर सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश प्रख्यारों डाए तथा घई-सार्वजनिक रूप से रस में ब्रिटिश प्रतिनिधियों डारा इन सब्दों ने स्थक्त किया जाता है, "रस ख़रम हो चुका है! रस के बारे में फ़िककरि से कीई कायदा नहीं!"

देखिये केरेल्स्की के साथ मुलाकात (टिप्पणी १३)।

जनरल गुर्भो जार के तहत रूसी सेनाओं के स्टाफ-प्राप्यक्ष थे। वह प्रष्ट शाही दरबार की एक वड़ी हस्ती थे। क्रांति के पश्चात् वह उन हैंने गिने श्रादिमियों भे थे, जिन्हें उनकी राजनीतिक तथा वैयन्तिक करतृतों के लिए देशानिकाला दिया गया था। जिस समय रोगा की खाड़ी में रूसी वेड़े की पराजय हुई, उसी समय सदन में सम्राट आर्ज ने जनरस गुर्कों को पार्वजनिक रूप से स्वागत किया, उस ग्रादमी का स्वागत किया विसे रूस की प्रस्थायी सरकार जर्मनों का खुतरनाक हितेपी तथा साथ ही प्रतिक्रियावादी भी समझती थी!

## विद्रोह के खिलाफ़ अपीलें

## मजदूरों और सिपाहियों के नाम

"सापियो! यमदूती शक्तिया पेतोपाद तथा दूवरे नगरों में दंगा भीर फ़साद कराने की प्रधिकाधिक कोशिश कर रही है। यमदूती शक्तियों के लिये फ़साद जरूनी है, क्योंकि उससे इन्हें अविकारी आदोलन को खून में दुबो देने का भीका मिलेगा। शाति और कुव्यक्त्या स्थापिक करते नम्पारावासियों की रक्षा करने के बहाने वे कोर्नोलीव का आधिपरय जमाने की प्रधा करते हैं, जिसे दबाने में थोड़े ही दिन पहले अविकारी जनता सफल हुई थी। प्रगर ये उम्मीदे पूरी होती हैं, तो फिर जनता का बेड़ा सक्तं समितियों को मुख्याने करते हैं, कि स्वार्य में उम्मीदे पूरी होती हैं, तो फिर जनता का बेड़ा सक्तं समितियों को मुख्यानेट करके छोड़ेगी, सर्विधान सभा को छिन्न-भिन्न कर देगी, भूषि समितियों के हाथों में भूषि के सरारण को रोक देगी, वीध माति स्थापित होने के बारे में जनता की ब्राक्षाकों एर पानी फेर देगी धौर सभी जेतों की आतिकारी सिमाहियों और सम्बद्धों के भर देगी धौर सभी जेतों

"खाय-संभरण के विसंगठन, गुद्ध के जारी रहने तथा जीवन की सामान्य करिनाइयों के कारण जनता के प्रप्रबुद्ध भाग में जो गंभीर घर्तवीय फैला हुमा है, प्रतिजातिकारी तथा यमद्रत-सभाई धपने हिसाब में उसका भरोसा करते है। वे सिपाहियों और मजदूरों के प्रत्येक प्रदर्शन को दंगे की शक्त देने की उम्मीद करते हैं, जिससे जातिपूर्ण जनता पवरा जाये और सांति तथा सुव्यवस्था के पुन-स्थापको के चंगुल में पंत्र जाये।

"ऐसी स्थिति में इन दिनों में प्रदर्शन संगठित करने का प्रत्येक प्रयास, चाहे यह प्रशंतनीय से प्रशंतनीय उद्देश्य के लिये क्यों न हो, एक प्रपराध होगा। सरकार की नीति से बसंतुष्ट चेतन मजदूर धीर सिपाही यदि प्रदर्शनों में भाग लेते हैं, तो वे सब बपने बापको धीर शांति की क्षति ही पहुंचार्येगे।

" इसलिए त्से-ई-काहसभी मजदूरों का झाह्वान करती है कि वे प्रदर्शन करने की भपोलों को झनसनी कर दें। "मजदूरी ग्रीर सिपाहियो! भड़कावे में न माइये! प्रपने देश है प्रति तथा प्रांति के प्रति प्रपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए! प्रदर्शतों द्वारा जिनका ग्रसकल होना ग्रानिवार्य है, फ्रांतिकारी मोर्चे की एकता को छिन्छ भिन्न न कीजिये!"

मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की केद्रीय कार्यकारिणी समिति (त्से-ई-काह)

रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी।

ख़तरा सांत्रकट है!

सभी मजदूरों ब्रौर सिपाहियों के नाम (पढ़िये ब्रौर दूसरों को पढ़ने के लिये दीजिये)

"साथी मजदूरों और सिपाहियों! हमारा देश ख़तरे में है। इस ख़तरे की वजह से हमारी स्वतंतता और हमारी कार्ति एक मुक्लित वज़त से गुजर रही हैं। दुष्पन पेलोग्राद के दरवाजे पर खड़ा है। प्रध्यक्षमा पड़ी पड़ी जाती है। पेलोग्राद के सिए अनाज मुहैत्या करना प्रधिकाधिक किन होता जा रहा है। छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक हर प्रावमी के लिये जरूरी हैं कि वह अपनी कोशियों को दुगुने-चौगुनी बड़ाये और जिनत प्रबंध तथा व्यवस्था करने का प्रयक्त करे... हमें प्रपत्ने देश को जवाना होगा, प्रपत्नी प्रावादी को बचाना होगा, अपनी प्रावादी को बचाना होगा...सेना के लिए और भी ज्यादा हिंपायार और रसद-मानी! बड़े -बड़े शहरों के लिये प्रनाव! देश में स्थ्यवस्था तथा संगठन....

"प्रीर इन भयानक नाजुक घड़ियों में चुपके-चुपके प्रफ्रवाहे फैत रही है कि कही पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, कि कोई सिपाहियों भीर मजदूरों का आह्नान कर रहा है कि वे ऋतिकारी माति भीर मुज्यवस्था को मिट्यामेट कर दे... बोल्मेविकों का म्रख्यार 'राजोबी पूर' जलती मान में तेल डाल रहा है। यह मनभिज्ञ, चेतनाहीन लोगों की पापसूची कर उन्हें खूब करने की कोशिश कर रहा है, मजदूरों भीर विपाहियों को जलवा रहा है ग्रीर उन्हें ढेरो नेमतें देने का बादा कर सकार

के ख़िलाफ भड़का रहा है... ग्रनजान, सहज ही विश्वास कर लेने वाले लोग तर्क न करके उनकी वालों पर यक्षीन कर लेते है... ग्रीर दूसरी ग्रीर से भी ग्रफ़वाहे था रही हैं—ये ग्रफवाहे कि यमद्रती शक्तियां, जार के साथी-संघाती, जर्मन जासूस खुशी से बाग बाग हो रहे हैं। वे बोत्गोंविकों का साथ देने के लिये ग्रीर उनके साथ मिलकर इन उपद्ववों को ग्रीर भी भड़का कर उन्हें गृह्युद्ध में बदल देने के लिए तैयार है।

"बोल्येविक लोग और उनकी झासा-पट्टी मे पड़े हुए ध्रमिष्ठ सिपाही प्रौर मजदूर ऊलजलूल नारे लगाते हैं: 'सरकार का नाथ हो! समस्त सत्ता सोवियतो के हाथ मे!' और जार के यमदूर्ती चाकर तथा वित्हेल्म के जासूस उन्हें यह देंगे और उभाइंगे, 'यहूर्दियों को मारो! दुकानदारों को पीटो! याजारों को लूटो! दुकानों को उजाड़ो! शराव के गोदामों पर डाका डालो! मारो-काटो, लूटो, जलाधो!'

"ग्रीर तब एक भयानक उलझाव पैदा होगा, जनता के एक भाग की दूसरे भाग के साथ लड़ाई शुरू होगी। हर चीज ग्रीर भी गड़बड़ में पड़ जायेगी ग्रीर शायद राजधानी की सड़को पर एक बार फिर ख़ून बहेगा। ग्रीर तब – तब फिर क्या होगा?

"तव पेक्रोग्राद का रास्ता विल्हेल्स के लिये खुत जायेगा। तब प्रनाज का एक दाना पेक्रोग्राद नहीं पहुँचेगा ग्रीर बच्चे भूखों मरेगे। तब मोचें पर हमारी सेना बेग्रासरा हो जायेगी, खाइयों में पड़े हुए हमारे प्राई दुश्मन की तोघों के मृंह में बाल दिये जायेंगे। तब दुसरे देशों में हस की प्रतिष्टा धूल में मिल जायेगी, हमारी मृद्रा का मूल्य जाता रहेगा, हर चीज इतनी महंगी हो जायेगी कि जिंदगी दुश्चार हो उटेगी। तब जिस संविधान सभा की हम इतने दिनों से प्राह्म लगाये है, वह टाल दी जायेगी, हस समाय पत्री हम दत्तने पर बुलाना प्रसंभव हो जायेगा और तब मन्नाति का गाय, हमारी स्वतंत्रता का नाय...

" मजदूरो और सिपाहियो, क्या ख्राप यही चाहते हैं? नहीं! प्रगर ध्राप यह नहीं चाहते, तो जाइये, ग्रहारों डारा ठमें गए धनमित्र लोगों के पास जाइये और उन्हें पूरी सचाई, जो हमने ध्रापको बताई है, बताइये!

"सभी जान तें कि इन भयानक दिनों में जो भी मादमी मापको सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए पुकारता है, वह या- तो जार का प्रक्रिया गुर्गा है, उकसायेवाज है या जनता के सतुर्यों का नासमझ सहायक है, या फिर विल्हेट्स का जरख़रीद जासूस है!

"यह आवस्यक है कि हर चेतन मजदूर पातिकारी, हर चेतन कितान, हर फातिकारी सिपाटी, वे सभी लोग, जो यह समझते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अथवा विद्रोह से जनता को कितनी वड़ी क्षति पहुंच सकती है, एकजुट हों और जनता के शतुओं को हमारी स्वतंत्रता मटियानेट करते से रोहें। मेट्येकिक क्रीकीरोजनमां को येवोपाह निर्वाचन-समिति

#### 99

## लेनिन के 'साथियों के नाम पत्न'

सह एक लेखमाला है, जो प्रक्तूबर, १९९७ के उत्तराई में 'राबोची पूत' में कमशः प्रकाशित हुई थी। यहां दो लेखों में से कुछ उद्धरण विभे जा रहे हैं।.

"जनता के बीच हमारा बहुमत नहीं है; जब तक यह गर्त पूरी न हो, विद्रोह की सफलता की आशा नहीं की जासकती..."

जो लोग ऐसा कह सकते हैं, वे या तो सत्य को विकृत करते हैं या वे पाडित्य वचारने वाले लोग हैं, जो पहले से यह गारंटी चाहते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक समूचे देश में बोल्शेविक पार्टी को वित्कुत ठीक ठीक झाधे बोटों से एक बोट स्थादा मिले...

प्राखिरी बात यह है, पर यह कम महत्त्व की बात नहीं है, कि किसानों का बिडोह बर्तमान काल में क्सी जीवन का प्रमुख सत्य है... तम्बीव पूर्वेनिंग का किसान-प्रदिश्तन भौतिक तथा राजनीतिक, दौनों ही प्रमी ने विडोह था, एक ऐसा विडोह, जिससे बानवार राजनीतिक नतीं ही हिसी हैं हैं हैं से सबसे पहले यह नतीजा कि किसानों के हाथों में भूमि के प्रतरण को मान तिया गया है। यह बात कुछ मतलब रखती है कि 'देलो नरोदा' समेत समाजवादी-श्रतिकारियों की भीड, जो बिडोह से पमराये हुए हैं, प्रम चील रहें हैं कि भूमि की किसानों के हाथों में पंतरित कर देने की खरुरत है... किसान-विडोह का एक दूसरा धानदार राजनीतिक तथा

क्रांतिकारी नतीजा यह है कि तम्बोव युवेनिया⊅के रेलवे स्टेशनों में श्रनाज की बारवरदारी की जा रही है...

पूंजीवादी अख़वारों को भी, यहा तक कि 'रूस्स्काया वोल्या' को, इस प्रागय की सूचना प्रकाशित कर कि तम्बोव गूबेनिया के रेलवे स्टेशन गल्ले से पट गणे हैं, अन्न की समस्या के ऐसे समाधान (एकमात यथापं समाधान) के अद्भुत परिणामों को स्वीकार कर लेना पड़ा है... और यह तब हुआ जब... किसानों ने विद्योह किया!!

"हम इतने शक्तिशाली नही है कि सत्ता पर धिधकार स्थापित कर सकें, म ही पूजीपति वर्ग इतना शक्तिशाली है कि वह संविधान सभा के संयोजन को रीक सके।"

इस तर्फ का पहला भाग पहले वाले तर्फ की ही एक प्रस्तिति है। जब इस तर्फ के प्रतिपादकों की ध्रांति तथा पूजीपति वर्ग से उनकी दहरात मजदूरों के संबंध में निराक्षावाद और पूजीपति वर्ग के संबध में प्राक्षावाद के रूप में ध्यक्त होती है, तब न तो बहतर्फ प्रधिक प्रवत होता है न प्रधिक विक्वास्त्र । यदि युंकर और कर्ज्वाक फहते हैं कि वे, जब तक उनके संदर पून का एक कतरा भी बाकी है, बोल्वेविकों से लड़ेंगे, तब यह बात स्म योग्य है कि उस पर पूरा विक्वास किया जाये; परंतु यदि मजदूर और विपादी कैकड़ों सभामों से बोल्वेविकों के प्रति प्रपना पूर्ण विक्वास प्रगट करते हैं भीर यह जोर देकर कहते हैं कि वे सोवियतों के हाथों में सत्ता के प्रति प्रपना को समर्थन करने के लिए तैयार है, तो यह यद दिलाना "समयो-चित" समझा जाता है कि वोट देना एक बात है भीर लड़ना दूसरी!

बेशक अगर आप इस प्रकार तर्क करें, तो आप विद्रोह की संभावना का "चंडन" कर सकते है। परंतु, हम पूछ सकते है कि यह "निराशा-बाद", जिसकी एक विश्विष्ट दिशा है और विश्विष्ट प्रेरणा, पूजीपित वर्ग के पक्ष में राजनीतिक मत-परिवर्तन से किस प्रकार भिन्न है?

भौर कोर्नोलोव काड ने क्या प्रमाणित किया है? उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि सोवियतें एक यथार्थ शक्ति है...

यह किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है कि पूर्वोपित वर्ग इतना शक्तिशासी नहीं है कि वह संविधान सभा के संयोजन को रोक सके? यदि सोवियतों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे पूजीपति वर्ग न सक्ता उत्तर सकें, तो इसका अर्थ यह है कि पूजीपति वर्ग मं इतनी गरि है कि यह सविधान सभा के संयोजन को रोक सके, न्यांकि उते रोकें याता और है ही कीन! केरेन्स्कों और उनकों मंडली के वादों पर विकास कर तेना, दुम हिनाने वाली पूर्व-समय के प्रस्तावों पर विकास कर तेना-क्या यह सर्वेहारा पार्टी के किशी भी सदस्य तथा वातिकारी के तिरा शोजनीय है!

यदि मीजूबा सरकार का तक्ता उत्तट नहीं दिया जाता, तो हवने ही बात नहीं है कि पूजीपति वर्ग सविधान सभा के स्योजन को रोकते के लिए पर्याप्त सक्तिसाली है, यक्ति वह इसी लक्ष्य को परीक्ष रूप से-पेक्षोग्राद को जर्मनों के हवाले कर, मोचें को झरक्षित छोड़कर, तालावरी बडाकर तथा खाय-संभरण को स्रतस्वेस्त कर-सद्ध कर सकता है...

"यह करुरी है कि सोवियते एक ऐसा तमंत्रा हों, जिसे इस मार्ग के साथ सरकार की श्रोर सीधा तान दिया गया हो कि सदिधान सभा युनाई जाये श्रौर सभी कोर्नीलोवपंथी जुचक बंद किने जायें।"

पुनार जाम आर सभा कानासावयथा थुचक बद किन जाम। विद्रोह को तिलाजील देना और "समस्त सत्ता सोवियतों के हाय में हो!", इस नारे को तिलाजिल देना, दोनो **एक ही बात** है...

विबोह का परिस्थाग सोवियतो के हाथ में सत्ता के अंतरण का परिस्थाग है, उसका अर्थ है रहा बदल कर सभी आजाओं और उम्मीतों को उस मेहरबान पूजीपति वर्ग पर "लगा देना", जिसने सविधान समा बुसाने का "वचन" दिया है...

एक वार सत्ता सोवियतों के हाथ में ब्राई नहीं कि सविधान समा तथा उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है...

विद्रोह के परिस्तान का अर्थ है सीधे-सीधे लीबेर धौर दान जैसे लोगों की ग्रीर चल जाना...

या तो क्षीबेर और दान जैसे लोगो की भोर चले जाइये भीर खुल्लमखुल्ला "समस्त सत्ता सोवियतो के हाथ मे" के नारे का परित्याग कीजिये, या विद्रोह करू कीजिये।

इनके बीच कोई तीसरा रास्ता नही है।

"पूंजीपति वर्ग पेत्रोग्राद को जर्मनों के हवाले नहीं कर सकता, हालांकि रोद्द्यान्को ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई पूंजीपति वर्ग नहीं लड़ता, हमारे बहादुर मत्लाह लड़ते हैं..."

यह एक निर्विवाद सत्य है कि योर्चे के सैनिक सदर मुकाम में सुधार नहीं किया गया है, बौर जिन अफ़्सरों के हाथ में कमान है, वे कोर्नी-

लोवपंथी है।

यदि कोर्नीलोबपंथी (केटेन्स्की के नेतृत्व में, क्योंकि वह भी कोर्नीलोबपंथी है) पेलोग्राद को जर्मनों के हवाले करना चाहते हैं, तो वे ऐसा दो या तीन तरीकों से कर सकते हैं।

पहले तो यह कि वे कोनींलोवपंथी अफसरों की ग्रहारी के अरिए

उत्तरी स्थल भीची ब्रारक्षित छोड सकते है।

दूसरे, वे जर्मन नोसेना, जो हमसे श्रधिक शिवतशाली है, की गितिविधि की स्वतलता के लिए "सहमत" हो सकते हैं; वे जर्मन साम्राज्यवादियों और बिटिश साम्राज्यवादियों, दोनो के साथ सहमत हो सकते हैं। इसके प्रतिरिक्त यह भी हो सकता है कि "जो ऐडिमरल राज्यवकर हो गमें हैं" उन्होंने हमारी योजनायें जर्मनों के हवाले कर दी हों।

तीसरे, वे तालाबंदी के खरिए और खादा-संभरण को ग्रंतर्घ्वस्त कर, हमारी सेना को घोर निराशाजनक तथा श्रसहाय स्थिति में डाल सकते है।

इन तीनों तरीकों में से एक की भी असतियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि रूस की पूजीवादी-करजाक पार्टी ने इन तीनों दरवाजों को खटखटाया है, और हर दरवाजे को धक्का देकर खोल देना चाडा है।

हने इस बात का कोई प्रधिकार नहीं है कि हम इंत**बार करते रह** 

जार्पे भौर पुजीवादी वर्ग काति का गला घोंट दे...

रोद्ज्यान्को कारोबारी बादमी है...

बसाब्वियों से रोद्व्यानको ने पूजी की नीतियों को यथार्थ रूप से तथा वड़ी वफ़ादारी के साथ चलाया है।

इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि क्रांति की रक्षा के एकमान्न साधन के रूप में विद्रोह के प्रक्न पर दुविधापस्त होने का सर्प कायरतावश पुत्रीपति वर्ष पर विक्वास कर बैठना है। यह विग्वास माधा तो लीवेर-दानी, समाजवादी-स्रांतिकारी-मेग्नीवक प्रकार का है मीर माधा "किसानों की तरह" का मुक मिततकी विश्वास है, जिसके दिलाफ़ बोल्सेविक सबसे स्यादा सड़ते रहे हैं।

"हम दिन-दिन प्रधिक विक्तवाली होते जा रहे है। हम सिवधान सभा में प्रवल विरोध-पक्ष के रूप में प्रवेश कर सकते हैं; हम सब कुछ दाव पर पयों सना दें?.."

यह उस क्षमंद्रक का तक है, जिसने "पद्र" रखा है कि सिवधान सभा बुलाई जा रही है और जो भरोसा करके सबसे प्रधिक कानूनी, सबसे प्रधिक बायका, सबसे प्रधिक संविधानी रास्ते पर चलना चुपचाप स्वीकार कर लेता है।

मगर, अफ़सोस, सिवधान सभा के लिए इंतवार करते रहने से न तो अकाल का प्रश्न सुलझता है, न पेलोबाद के समर्पण का प्रश्न। भोले-भाले या उलझन में पड़े लोग या वे लोग, वो अपने को भयभीत हो जाने देते है, इस "छोटी सी" बात को भूल जाते हैं।

प्रकाल इंतजार करने वाला नही है। किसानों की वधावत ने इंतजार नहीं किया। लड़ाई इंतजार नहीं करेगी। रफूचक्कर हो जाने वाले ऐडिमरलों ने इंतजार नहीं किया

भीर ऐसे अंधे लोग है, जो अभी भी इस बात पर अचरज कर रहे हैं कि क्यों भूखे लोग और क्षिपाही, जिनके साथ जनरलों और ऐडिमिरलों ने ग्रहारी की है, चुनाबों के प्रति उदासीन हैं! बाह रे, पंडिताई छाटने बाते!

"स्तर कोर्नोलोवपियों ने फिर विद्रोह शुरू किया, तो हम उन्हें मजा चखायेंने! लेकिन हम भना ख़तरा क्यों भी नाहक क्यों कृद पहें?.."

्रोतिहास की पूर्ं ोती, परंतु भे की घोर से मुंह मोड़ लें, प्र का घ्यान जपते जार्थे: "कोर्नीलोवपंयी ," धगर

क्याखूब

सर्वहारा नीति के लिए यह कैसा आधार है?

ग्रीर मान लीजिये कि कोर्नोलोबपंथी जिस चीच का इतजार कर रहे हैं वह घटित हो यानी इसके पहले कि वे विद्वोह शुरू करें, रोटी-दंगे हों, मोर्चा टूटे ग्रौर पेलोग्राट का समर्पण किया जाये? तब फिर? तब क्या होगा?

प्रस्ताव यह किया जाता है कि हम सर्वहारा पार्टी की कार्यनीति का, कोर्नोलोबपंथियों द्वारा उनकी एक पुरानी ग्रलाजी के दुहराये जाने की संभावना के स्राधार पर, निर्माण करें!

जो सत्य बोल्गेविकों ने सैकड़ों बार प्रवर्शित किया है भीर जो वे बराबर प्रवर्शित करते रहे हैं, हमारी शांति के छः महीनों के इतिहास ने जिस सत्य को प्रमाणित किया है, उसे हम भूल जायें अर्थात् ६स बात को भूल जायें कि कीलिंगोवर्पियों के अधिनायकल्व या सर्वहारा के अधिनायकल्व को छोड़ कर कोई रास्ता, यथार्थतः कोई भी रास्ता न है और न हो सकता है। हम यह भूल जायें, हम इससे दस्तवरदार हो जायें और इंतजार करें! किस चीज के लिए इंतजार करें! किसी चमल्कार के लिए...

93

# मिल्युकोव की तक़रीर

### (सारांश)

"ऐसा लगता है कि हर प्रावमी यह स्वीकार करता है कि देश की रखा हमारा प्रधान कर्तव्य है धोर यह कि उसे सुनिश्चित बनाने के लिए तेना में प्रनुशासन धोर मोचे के पीछे सुव्यवस्था होना जरूरी है। इसे उपन्तध्य करने के लिए एक ऐसी तत्ता धावस्थक है, जो समझाने-बुझाने ही नहीं, वन्त-प्रयोग का भी साहस करने में समर्थ हो... हमारी सभी बुराह्मों की जड़ विदेश-नीति-संबंधी वह मीलिक यथार्थनः रूसी दृष्टिकोण है, जिसे धंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण समझ लिया जाता है।

"महामना लेनिन महामना केरेन्स्की का ग्रनकरण ही करते हैं, जब वह यह कहते हैं कि रूस उस नये संसार को जन्म देगा, जो बुढ़े पश्चिम को पुनरज्जीवन प्रदान करेगा और जो जड्सूत्रवादी समाजवाद की पुरानी-धरानी पताका को फेंक कर उसके स्थान पर मधे जन-साधारण इ रा प्रत्यक्ष कार्रवाई की नीति को ग्रहण करेगा - ग्रीर यह मानवता को ग्रागे की ग्रीर धकेलेगा और उसे वलपूर्वक समाजवादी स्वर्ग के द्वार को उत्मुक्त करने के लिए बाध्य करेगा...

"मे लोग ईमानदारी के साथ यह विश्वास करते थे कि रूस के विघटन से पूरी प्जीवादी शासन-व्यवस्था विघटित हो जायेगी। इस दृष्टिकोण का भाधार ग्रहण कर वे युद्ध-काल में सिपाहियों से बड़े मजे से यह कह कर कि वे खाइया छोड़ कर निकल आयें, और बाहरी दुश्मन से लड़ने के बजाय म्रांतरिक गृहयुद्ध उत्पन्न करके भौर मालिकों तथा पूजीपतियों पर हमता करके अनजाने ही गृहारी कर सके..."

मिल्युकोन की बात काट कर वामपिथयों ने बड़े गुस्से से उनसे पूछा कि किस समाजवादी ने कभी भी इस तरह की कार्रवाई की

सलाह दी है...

"मार्तोव का कहना है कि सर्वहारा का क्रातिकारी दबाद ही साम्राज्यवादी गुटों की दुष्ट इच्छा को लताड़ और जीत सकता है ग्रीर उन गुटों के प्रधिनायकत्व को चूर चूर कर सकता है... सरकारों के बीच शस्त्रीकरण की सीमा बांध देने के समझौते द्वारा नही, वरन् इन सरकारों को निरस्त्र करने ग्रीर सैनिक व्यवस्था के ग्राम्ल जनवादीकरण द्वारा..."

उन्होंने मार्तीव को बुरी तरह लताड़ा ग्रीर फिर मेन्ग्रेविकों तथा समाजवादी-कातिकारियों पर बरस पड़े, जिनके खिलाफ़ उन्होने वर्ग-संपर्प चलाने के प्रगट उद्देश्य से मित्रयों के रूप में सरकार में शामिल होने की इलकाम लगाया।

"जर्मनी तथा मित्र-राष्ट्रों के समाजवादी इन साहबान नो धुल्लमधुल्ला हिड़ारत की नजर से देखते थे, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि यह मामला उनका नहीं, रूस का है और उन्होंने हमारे यहा 'सारी दुनिया में मान लगामो के कुछ प्रचारक भेज दिये...

"हमारे जनवादियों का फार्मूला वड़ा सीधा-सादा है: विदेश नीति की जररत नहीं है, न ही कूटनीतिक कला की है, प्रविलंब जनवादी सीध चाहिए थोर मिन-राष्ट्रों के सम्मुख यह धोषणा चाहिये, 'हम कुछ नही चाहते, हमें किसी-चीज के लिए नहीं वड़ना है!' थोर फिर हमारे विपक्षी भी ऐसी ही घोषणा करेंगे थोर इस प्रकार विभिन्न जनों का भाईचारा संपन्न ही जायेगा।"

मिल्युकोव में जिम्मरवाल्ड घोषणापल पर भी कोट की श्रीर कहा कि केरेन्स्की तक "उस कमवब्द दस्तावेज के, जिसके लिए प्राप सदैव प्रमराधी रहेंगें, प्रस्तर से वच नहीं सके।" फिर स्कोबेलेव को प्रपता निधानती हुए उन्होंने कहा कि ग्रंतर्द्रीय समाधों में, जहा वह प्रभानी सरकार की विवेक भीति से सहमत न होते हुए भी एक सभी प्रतिनिधि की हैसियत से जायेंगे, उनकी स्थित इतनी विश्वत होगी कि लोग पूछेंगे, "यह सज्जन प्रपने साथ क्या लायें है और हम उनसे किस बीज के बारे में बात करेंगे?" जहा तक मकाब का प्रक्र है, मिल्युकोव ने कहा कि वह स्वयं ग्रातिवादी हैं, कि वह एक ग्रंतर्राष्ट्रीय विवायन-मंडल की स्थापना में, मास्त्रीकरण को सीमित करने की ग्रावयक्तता में ग्रीर पुप्त कूटनीति के संसदीय नियंत्रण में विश्वता करते हैं, परंतु इस तियंत्रण का सह प्रयं नहीं है कि गुप्त कूटनीति ही समास्त कर दी बायें।

नकाख में निहित समाजवादी विचारों के बारे में, जिनको उन्होंने "स्टाकहोमी विचारों" का नाम दिया, स्रयांत् विजय-पराजय के विना णाति, जातियों का स्नात्मनिर्णय का ब्रधिकार तथा ब्राधिक युद्ध का परित्याय, उन्होंने कहा:

"जर्मनों ने प्रत्यक्षत: उसी अनुपात में सफलतायें प्राप्त की है, जिस भनुपात में प्रपने को क्षारिकारी-अनवादी कहने वाले लोगों ने की हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जिस अनुपात में झाति ने सफलतायें प्राप्त की हैं, वर्गोंक, भेरा विश्वास है कि ऋतिकारी जनवाद की पराजय कार्ति की विजय है...

"विदेशों में सोवियत नेताओं का प्रभाव महत्वहीन वस्तु नहीं है। विदेश-मंत्री के मापण को सुनने से ही धापको यह विश्वास हो जायेगा कि इस भवन में विदेश नीति पर ऋतिकारी जनवाद का प्रभाव इतना प्रवल है कि उसके सम्मुख मंत्री महोदय रुस के सम्मान और प्रतिष्टा की बात

करने का साहस नही करते!

"सोवियतों के नकाल से हम देय सकते हैं कि स्टाक्ट्रोम-घोषणाग्र के विचारों का दो दिशाओं में विकास किया गया है—एक तो कल्पनाबाद की दिशा में मीर दूसरे जर्मन हितों की दिशा में..."

उनके भाषण के बीच में वामपंथियों ने गुरुस में प्राक्त भावाजे दी श्रीर सम्प्रक महोदय ने भी उन्हें डांटा, लेकिन मित्युक्तेन इस बात पर पड़े ही रहे कि यह प्रस्तान कि कूटनीतिज्ञ नहीं, जन-सभायें शाति-सांध संपन करें श्रीर यह प्रस्तान कि जैसे ही शत्नु संयोजनों को तिसांजित दे दे, उनके साथ शांति-वार्ता झारंभ की जाये, जर्ममों के पक्ष में हैं। हाल में बुलमन ने कहा या कि झगर कोई व्यक्तिगत प्रकार की योपण करता है, तो उनकें एकमान नहीं बंधता है, दूसरा नहीं... "बहरहाल इसके पहने कि हम मण्ड हरों तथा' सैनिकों के प्रतिनिधियों की सीवियत की नक्षल करेंरे हम जर्भनों की नक्षण करेंरे..."

मिल्युकोव ने कहा, "लियुधानिया और लाटविया को स्वाधीनता से संबंधित धाराएं रूस के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी प्रांदोलन के लक्षण है, जिसकी जर्मन लोग रुपये-पैसे से सदद कर रहे है..."

वामर्पियों के हो-हल्ले के बीच उन्होने नकाल की प्लसन्तर्गरें रूमानिया और सर्विया से संबंधित धाराओं का अमेनी तथा झास्ट्रिया की जातियों से संबंधित धाराओं के साथ मुकावला किया झीर कहा कि नकाब

मे जर्मन भौर प्रास्ट्रियाई दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है।

तेरेसचेंको के भ्रापण को लेते हुए उन्होंने बड़ी हिकारत से उनके ज़िलाफ यह इलजाम लगाया कि वह भ्रमने मन का भाव भ्रगट करने से भवराते हैं और रूस की महानता के दृष्टिकोण से विचार सक करने से कतराते हैं। दरें दानियाल रूस के ही हाय में होना चाहिए...

"आप बार बार यह कहते हैं कि विषाही को यह नहीं मानूम कि
वह लड़ नयों रहा है और यह कि जब उसे मानूम होगा, नह लड़ेगा... यह
सच है कि सिपाही को यह नहीं मानूम कि वह नयों लड़ रहा है, तेकिन
सब सानने उससे यह कहा है कि उसके लिए लड़ने की कोई बजह नहीं
है, कि हमारे कोई राष्ट्रीय हिंत नहीं है और यह कि हम परराष्ट्रों के उर्रेगों
की धार्तिर लड़ रहें हैं..."

उन्होंने मित-राष्ट्रों की सराहना की ग्रीर कहा कि ग्रमरीका की मदद से वे "ग्रमी भी मानव-जाति के ध्येय की रक्षा करेगे।" उनके ग्रंतिम शब्द थे:

"मानव-जाति के प्रकाश-स्तंभ, पश्चिम के उत्नत जनवादी देश, जो एक तवे धरसे से उस रास्ते चलते बाये हैं, जिस पर हमने ध्रव कही जाकर पाव रखा है, और वह भी हिचकिचाते, क्षित्रक्ते क्रदमों से, जीते रहें। हमारे साहसी मित-राष्ट्र जीते रहें!"

#### ₹ \$

# केरेन्स्की के साथ मुलाक़ात

'एसोसियेटेड प्रेस ' के संवाददाता ने रहा जमाया : " केरेन्स्की महोदय , " उसने गुरू किया , " इंगलैंड और फ़ांस मे लोग क्रांति से निराश हो रहे हैं . . . "

केरेन्स्की ने उसकी बात काट कर मजाकिया लहजे मे कहा, "जी हां, में जानता हूं, विदेशों मे काति अब फ्रीशनेबल नही रही।"

"भापके कृताल ने इसकी क्या वजह है कि रूसियों ने लड़ना बंद दिया है?"

"यह एक बेवकूफी का सवाल है," केरेस्की ने चिंढ कर कहा।
"मित-राज्में में इस ही सबसे पहले लड़ाई के मैदान मे उतरा और बहुत
दिनों तक उसने अकेले ही लड़ाई का पूरा बीझ ढ़ोगा। उसे जो नुकसान
पहुंचा है, वह दूसरे सभी राष्ट्रों के नुकसान से बेअंदाज ज्यादा है। माज
दस को मित-राष्ट्रों से यह माग करने का अधिकार है कि वे इस युद्ध में
भविक शस्त-बल लगायें।" क्षण भर स्ककर उन्होंने प्रश्नकर्ता की भोर
पूरकर देखा और फिर कहा, "आप यह पूछते है कि स्तियों ने लड़ना बद
व्यों कर दिया है, और स्त्री पूछते है कि जब जर्मन जंगी बहाज रीगा की
साड़ी मे मौजूद है, बिटिम बेड़ा कहाँ है?" फिर यकायक रककर यह उसी
तरह यकायक उचन पढ़े, "इसी अबित विकल नहीं हुई है, न ही अवितरारी
सेना विफल हुई है। सेना में विश्वेखनता अबित ने उत्पन्न नहीं की है—यह
विश्वेखनता सालों पहले पुरानी व्यवस्था ने उत्पन्न की थी। स्त्री क्यों नही

लड रहे हैं? मैं बताता हूं। क्योंकि जन-साधारण का मार्थिक वल छीन गया है और क्योंकि मिल-राष्ट्रों के बारे में उनके ध्रम टूट गये हैं!"

यह इन्टरन्यू, जिसका मैंने यहा एक उद्धरण दिया है, तार के बरिषे संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया और चंद रोज बाद ही अमरीकी राज्य विभाग ने यह मांग करते हुए उसे लौटा दिया कि उसे "बदला" जारे। केरेन्स्की ने ऐसा करने से इनकार किया, लेकिन उनके सचिव ड॰ डेविड सोस्किस ने उसमें काट-छाट की और इस प्रकार उसमें से मित्र-राष्ट्रों के बारे में प्रतिय सकेदों को छाट कर उसे दुनिया के प्रयुवारों को दियागया...

## तीसरे ग्रध्याय की टिप्पणियां

q

### कारखाना समितियों का प्रस्ताव

9. राजनीतिक क्षेत्र में निरंकुश चारणाही शासन का तदना उतटने के बाद, मजदूर वर्ण उत्पादन के क्षेत्र में भी जनवादी व्यवस्था की विजय को प्रयस्तर करने को चेट्टा कर रहा है। मजदूर नियन्त्रण का विचार की चेट्टा की प्रभिव्यक्ति हैं। यह विचार स्थागवतः उस ग्राधिक विस्तयन की पूर्मि से उत्पन्न हुमा, जो शासक वर्गों की प्रपराधपूर्ण नीति का परिणाम था।

२. मजदूरों के नियंत्रण का संगठन श्रीशांगिक उत्पादन के क्षेत्र ने मजदूरों की किया की वैसी ही स्वस्थ धिमन्यवित है, जैसी कि राजनीति के क्षेत्र में पार्टी-संगठन, नौकरी-धंधे के क्षेत्र में ट्रेड-यूनियन, उपभोग के क्षेत्र में सहकारी क्षमितियां तथा संस्कृति के क्षेत्र में साहित्यक गोध्विया है।

३. कारखानों के उचित तथा निर्विध्न परिपालन में मबदूर वर्ग की पूर्जीपति वर्ग की घरेशा कही धरिक दिनचस्मी है। इस सबंध में मबदूर का निर्दाल प्राधुनिक समाज के, समस्त जनता के हिलो की उन मानियों की मनमानी इच्छा से कही बेहतर गारंटी है, जो भौतिक लाम पपता प्राजनितिक निर्माणीकारों के लिए प्रपत्नी स्वार्यपूर्ण इच्छामों डारा टी निर्देशित हैं। इसलिए सर्वेहारा सपने हित में ही नहीं, बल्कि पूरे देग के

हित में मजदूरों के नियंत्रण की माग करता है और क्यतिकारी किसानों को तथा श्रांतिकारी सेना को चाहिए कि वे इस माग का समर्थन करें।

४. हमारा अनुभव बताता है कि ऋति के प्रति पूंजीपति वर्ग के प्रधिकांश भाग के शल्तापूर्ण रुख को देखते हुए मजदूरों के नियंतण के बिना कच्चे माल और ईंधन का उचित बितरण तथा कारखानों का कुशलतम प्रदेध असंभव है।

४. पूंजीपतियों के उद्यमों पर मखदूरों का नियंत्रण ही, जिससे काम के प्रति मखदूरों का चेतन दृष्टिकोण पोषित होता है प्रीर उसका सामाजिक प्रपं स्पष्ट होता है, ऐसी अवस्थायें उत्पन्न कर सकता है, जो मखदूरों में दृढ़ प्रात्म-अनुकासन के विकास के लिए तथा यथासंभव श्रम की उत्पादन-क्षमता के विकास के लिए अनुकृत है।

६. उद्योग का युद्ध से शांति में झासन्त भ्राक्षार-परिवर्तन तथा पूरे वेस में भ्रीर विभिन्न कारखानों के बीच भी श्रम का पुनर्वितरण स्वयं मजदूरों के जनवादी स्वशासन द्वारा ही बिना विशेष उथल-पुषक के संपन्न किया जा सकता है... फलत: मजदूरों के नियंत्रण का संपादन उद्योग के विसैत्यीकरण की एक ग्रानिवार्य प्रवीवस्था है।

७. रुसी सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी (बोल्गेविक) द्वारा पोपित नारे के मुताबिक राष्ट्रीय पैमाने पर मजदूरों का नियंत्रण फलप्रद होने के लिए यह मावश्यक है कि उसे मानुयंगिक तथा मञ्ज्यविश्यत रूप से संगठित न किया जाये, न ही देश के समग्र मोद्योगिक जीवन से विष्ठन्त किया जाये, वर्तिक उसे सुधायोजित रूप से पूर्वीपतियों के सभी उद्यमों ने स्थापित किया जाये।

-. देश का आर्थिक जीवन — कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा परिवहन — भवस्य ही एक ऐसी एकीभूत योजना के अधीन होना चाहिए, जो व्यापक जन-साधारण की व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई हो, जो उत्तक निर्वाधितारिक्यों द्वारा धनुमीदित की गई हो और जो राष्ट्रीय तथा स्थानीय संगठनों के माध्यम से इन प्रतिनिधियों के निर्देश में कार्यान्वित की गई हो।

 यह म्रावश्यक है कि योजना का वह भाग, जो कृपि-अम से संबंध रखता है, किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के संगठनों के निरीक्षण में

कार्यान्वित किया जाये ; घौर वह भाग , जो उजरती मजदूरी द्वारा र्पारनातित उद्योग, व्यापार तथा परिवहन से सर्वध रणना है, मब्दूरी के निषद्रण में कार्यान्विन किया जायें। घीद्योगिक कारगानों में कारगान समितिया घोर दूसरी ऐसी समितिया घोर थम-वाजार में ट्रेड-यूनिवर्ने मंडहूर नियंत्रण के स्वाभाविक निकाय होगी।

१०. थम को किमी भी गाया ने मधिकान मंडदूरों के लिए ट्रेड-यूनियनें तनपाहों के बारे में जो सामृहिक समझीते सम्मन्त करती है, वे प्रदेश विकेष में उसी प्रकार के धम का नियोजन करने वाले कारवानों के सभी मालिकों पर भवस्य हो लाग् होगै।

११. यह ब्रावश्यक है कि रोजनार-ब्युरो, समग्र ब्रीद्योगिक योजना यी सीमाम्रा में तथा उसके मन्हण कार्य करने वाले वर्ग-सगटना के रूप में, ट्रैड-मृनियनों के नियंत्रण तथा प्रवध ने रखे जायें।

१२. द्रेड-यूनियनों को झवश्य ही यह झधिकार होना चाहिए कि वे एद पेशकदमी कर श्रम-समझौते अथवा थम-कानून भंग करने वाले सभी मोलिकों के ज़िलाफ भीर श्रम की किसी भी शाखा ने किसी भी गउदूर की भ्रोर से क्रानृनी कार्रवाई मुरू कर सके।

 उत्पादन, वितरण तथा श्रम-नियोजन पर मजदूरों के नियंत्रण से संविधित सभी प्रश्नों के बारे में यह ब्रावश्यक है कि ट्रेड-यूनियनें प्रतिष्ठान विशेष के मजदूरों के साथ उनकी कारखाना समितियों के माध्यम से परामर्शकरें।

१४. नियुक्ति तथा वरखास्तगी, छुट्टिया, पारिश्रमिक-क्रम, काम की मनाही, उत्पादन-क्षमता तथा कौशल की माता, समझौतों को रह करने के कारण, कारखाना-प्रशासन के साथ झगड़े और कारखाने के ग्रातरिक जीवन की दूसरी इसी प्रकार की समस्यायें - ये मारे मामले एकमाव .. कारखाना समिति के जाच-परिणामों के मुताबिक निपटाये जाने चाहिये। समिति को ब्रधिकार होगा कि वह कारखाना-प्रशासन के किन्ही भी सदस्यों को बहस में भाग लेने से बिनत रखें।

१५. कारख़ानों को कच्चा माल, ईंधन, ब्राइंर, श्रम-शक्ति तथा तकनीको कर्मचारी (मय साज व सामान के) की सप्लाई तथा दूसरी महों की सप्लाई तथा प्रवध का नियंत्रण करने के लिए तथा कारवाने

द्वारा सामान्य घोषोगिक योजना के पालन को सुनिश्चित बनाने के लिए कारखाना सिमिति एक आयोग की स्थापना करती है। कारखाना-प्रशासन इसके लिए बाध्य है कि वह मजदूर नियंत्रण-निकायो की सहायता तथा सूचना के लिए व्यवसाय-संबंधी समस्त तथ्य-सामग्री को उनके हवाले करे घौर उनके लिए इन तथ्यों की जाच करना सभव बनाये ग्रीर कारखाना सिमिति की माग पर उद्यम की हिसाव-बहियों को पंश करे।

9६. यदि कारखाना समितियों को प्रशासन की किन्ही गैरकानूनी कार्गवाइयों का पता चलता है, या ऐसी कार्रवाइयों के बारे में गुबहा पैदा होता है, जिनकी अकेले अबदूरों द्वारा जाच-पड़ताल नहीं की जा सकती, युधार नहीं किया जा सकता, तो ये मामले श्रम की जिस विशेष शाखा से उनका सर्वश्च है उसके लिए जिम्मेदार कारखाना समितियों के केन्द्रीय मंडल-संगठन के सुपुर्द कर दिये जायेंगे, जो सामान्य शौद्योगिक योजना के कियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्थानों के साथ मामले पर विचार करेंगे और कारखानों को जब्त करने की हद तक मामले की निवटाने का जपा करेंगे।

१७. यह मावश्यक है कि विभिन्न उद्यमों की कारख़ाना सिमितियों की विभिन्न रोजगार-धंघों के म्राधार पर संघवद्ध किया जाये, ताकि उद्योग की समस्त माखा पर नियंत्रण स्थापित करने में सुविधा हो सके भौर उसे सामान्य श्रीघोगिक योजना के शंतर्गत किया जा सके; ताकि विभिन्न कारखानों के बीच भाडेंरों, कच्चे माल, ईधन, तकनीकी तथा श्रम-शक्ति के वितरण की एक कारगर योजना वनाई जा सके; ताकि विभिन्न वृतियों हैंपतरण की एक कारगर योजना वनाई जा सके; ताकि विभिन्न वृतियों हैंपतरण करने में सुविधा हो सके।

१८. ट्रेड-यूनियमों तथा कारखाना समितियों की केंद्रीय नगर परिपर्वे सामान्य भीवोगिक योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियानित करने के लिए और नगरों तथा गावों ( मजदूरों तथा किमानों ) के बीच आर्थिक संबंध संगठित करने के लिए स्थापित तदनुरूप प्रातीय तथा स्थानीय संस्थानों में सर्वेहारा का प्रतिनिधित्व करती है। जहा तक उनके हलके में मजदूरों के नियतण का प्रकार है, उन्हें कारखाना समितियों तथा ट्रेड-यूनियनो

के प्रवध का चरम प्रधिकार प्राप्त है और वे उत्पादन-वक में मजदूरों के धनुशासन से संबंधित धनिवार्य नियमों को जानी करती है, परेतु यह जहरी हे कि स्वयं मजदूर मतदान देकर इन नियमों का धनुमोदन करे।"

;

## बोल्शेविकों के वारे में पूंजीवादी श्रखवारों की टिप्पणियां

'कस्स्काया बोल्या', रन अक्तूबर: "निर्णायक घड़ी थ्रा रही है... यह घडी बोल्पेबिको के लिए निर्णायक है। या तो वे हमारे सन्मूख... १६-१न जुलाई की घटनाओं का एक दूसरा संस्करण उपस्थित करेंगे, या फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि वे अपनी योजनायें और इरादे लिये, तबेत राष्ट्रीय प्रमाकों से अपने को यलग रखने की धृष्ट नीति लिये, चारों याने चित हुए है...

"बोल्गेविकों की सफलता की क्या संभावनाये है?

"इस प्रक्त का उत्तर देना कटिन है, क्योंकि उनका मुख्य प्राधार... प्राम जनता का प्रधान है। वे उसी पर दांव लगाते हैं भौर उसे ऐसी लफ़्काजी द्वारा उभाइते हैं, जिसे कोई बीज रोक नहीं सकती...

"इस मामले में सरकार को अपनी भूमिका बदा करनी होगी। नैतिक

<sup>&</sup>quot;वॉन रीड ने १६ वें झनुच्छेद को छोड़ दिया है जिस्ने कहा गया है "देशव्यापी पैमाने पर मजदूरों के नियन्त्रण की हुए, सम्मेलन साधियों को श्रामिन्द्र कि वे झभी ते तक उसे कि प्रत्येक ो का सजुलन इस बात की । सम्मेलन करता है कि मददूरों का इस कुक्बा प्रामित्र कर ही प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के सम्भेलन करता है कि मददूरों का इस कुक्बा प्राप्त के स्वप्त के स्वप्त

रूप से जनतत्न परिषद् का ग्राधार ग्रहण कर, सरकार को बोल्शेविको के प्रति एक स्पष्ट ग्रौर निश्चित रख ग्रपनाना होगा...

"भौर यदि बोल्सेविक झानूनी सत्ता के खिलाफ विद्रोह भड़काते हैं भौर इस प्रकार जर्मन झाकमण की सहज बनाते है, तो उनके साथ बही सलूक करना होगा, जो बागियों और गहारों के साथ किया जाता है..."

'बिजेंबीये बेदोमोस्ती', २८ धनतुबर: "ध्रव जब कि बोल्शेविकों ने शेष जनवादी धंशकों से ध्रपने को धनहृदा कर लिया है, उनके ख़िलाफ़ संघर्ष एक कही ज्यादा सीधी बात हो गया है, ध्रीर बोल्शेविज्म से लड़ने के लिए यह तक्तंसंगत न होगा कि जब तक वे प्रदर्शन न करें, तब तक प्रतीक्षा की जाये। सरकार को प्रदर्शन की डजाजत तक नही देनी चाहिए...

"निज्ञोह तथा अराजकता फैलाने के लिए बोर्ल्योविकों की प्रपीले ऐसी हरकते हैं, जो फ़ोजबारी अवालतों द्वारा दबनीय है और स्वतंत्र से स्वतंत्र देश में ऐसी हरकत करने वाले लोगों को सक्त मजाये दी जायेंगी। वयोंकि, जो काम बोल्योविक कर रहे हैं, वह सरकार के ख़िलाफ़ या सत्ता तक के लिए भी राजनीतिक प्रकार का संघर्ष नहीं है, वह अराजकता, मार-काट थौर गृहसुद्ध के लिए प्रचार है। इस प्रचार का मूलोच्छेद करना प्रावस्थक है। यह अजीव बात होगी कि दंगा-फसाद के आदोलन के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने के लिए तब तक इतजार किया जाये, जब तक किये फ़साद वरपा न हो जायें..."

'नोबोपे क्रेम्पा', १ नवंबर: "... सरकार दूसरी नवंबर (जिस तारीख़ को सोवियतों की काग्रेस बुलाई गई थी) के ही बारे में उत्तेजित वयों है, वह १२ वी सितंबर या तीसरी अक्तूबर के बारे में उत्तेजित वयों नहीं है?

"यह पहला मतंवा नहीं है, जब रूस भरम हो रहा है स्रोर इंहुकर खंडहरों का एक ढेर बन रहा है, जब इस भयानक स्रानिकाड के धुमें से हमारे मित्र-राप्टों की झाखों ने जलन पैदा हो रही है...

" सत्तारुइ होने के दिन से लेकर आज तक सरकार ने अराजकता थे रीकने के उद्देख से एक भी हुक्स जारी नहीं किया है; जिन लपटों में रूस मस्स हो रहा है, क्या किसी ने उन्हे बुझाने की कोशिश की है?

"मौर भी काम करने को पड़े थे...

के प्रबंध का चरम प्रधिकार प्राप्त है और वे उत्पादन-पक में मबहुएँ । अनुशामन से सर्वधित अनिवार्य निषमों को जारी करती है, परंतु यह उसे है कि स्वयं मजदूर मतदान देकर इन निषमों का अनुमोदन करे।

₹

## बोल्शेविकों के वारे में पूंजीवादी ग्रखवारों की टिप्पणियां

'क्स्स्कामा बोल्या', २८ श्रक्तुबर: "निर्णायक घड़ी थ्रा रही हैं...
यह घड़ी बोल्लिविकों के लिए निर्णायक है। या तो वे हमारे सम्मुख...
१६-१८ जुलाई की घटनामों का एक दूसरा संस्करण उपस्थित करेंगे, या
फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि वे अपनी योजनामें और इरादे लिये, स<sup>देत</sup>
राष्ट्रीय अग्रकों से धपने को ब्रलग रखने की धृष्ट नीति तिने, बारो पाने
चित्त हुए हैं...

"बोल्शेविकों की सफलता की क्या संभावनायें है?

"इस प्रश्न का उत्तर देना कटिन है, क्योंकि उनका मुख्य साधार... साम जनता का सक्षान है। वे उसी पर दांव लगाते है प्रीर उसे पेडी लफ्फाडी द्वारा उभारते है, जिसे कोई चीच रोक नहीं सक्ती...

"इस मामले में सरकार को अपनी भूमिका भ्रदा करनी होगी। नैतिक

<sup>&</sup>quot;जॉन रीड ने १६ वें अनुच्छेद को छोड़ दिया है, जिसमे कहा गया है:
"देशव्यापी पैमाने पर मजदूरों के नियन्त्रण की माय करते हुए, सम्मेलने
सामियों को ध्रामन्त्रित करता है कि वे अभी से ही उस हद तक उसे
क्रियान्त्रित करें, जिस हद तक कि प्रत्येक स्थान में मन्तित्यों की
सतुपन इस बात की इजाबत देता है। सम्मेलन यह भी घोषणा करता है
कि मबदूरों का इस गरब से उचमों पर इक्बा करना कि वे उनका प्रपने
ही फ़ामदे के निए इस्तेमाल कर सके, मजदूर-नियन्त्रण के उद्देग्यों के साम
मेस नहीं खाता।—सं०

हम में अन्तक प्रमेशक का अध्यार होता बन परकार की बोर्ट्सरेको है प्रति का सम्बद्ध आर निर्वेचन का अध्यारम होता

"सम मॉड ब्रम्मीज्य हानुसे नहां के विश्वाप वेडीह स्टबारे हैं फि जा ज्यान बर्मेंन सफान में न्द्र रागते हैं में उसके पाद पूर्व गृह बाना होंगा हो ब्रामिसी बार रहता ने साथ किया सामा है

मिर्मिक्स ब्रह्ममार का अपने के अपने के अधिनिक्त में के अन्यादों कामों ने अन्ये की अहिंद्य कर निधा है उनके विनाध वर्त कुन नहीं समझ मेंग्री आत हो नया है, और सीनीविस के उन्हों में लिए अह नहींमार न होगा कि यस एक से दर्शन के करें 14 10 पर्यक्षा की बार्ज । नन्नान की अधान की द्वारात का हो देनी बाहीर

'नीनिव केना', इ नरसर. "... सरशर दूसरी वर्षत (विस गरीज़ की नीनिजनी की कालेन बुलाई पह थी) के ही बारे थे वरीका चीं है, वह दर की निजयर या तीसरी धन्तुवर के बारे थे वरीका चीं नहीं है?

"बह पहला मर्तवा नहीं है, अब ६४ ४९४ दो रहा है भौर बहुतर खडहरों का एक बेर बन रहा है, अब ६४ ४४।५४ भीजार भीजार के धुर्वे ने हमारे निवन्गान्त्रों की भाषों ने अलग पैदा हो रही है...

"सताहड़ होने के दिन से पेक्ट भाग तक संदर्भाट से धराजकता को रोकने के उद्देश्य से एक भी हुश्य आही गृत किया है; जिल तपटों में रूस मस्य हो रहा है, क्या किसी ने उन्हें युक्तीय की मीमिस को है?

"मीर भी काम करने तो भट्टें ने ...

"सरकार ने एक प्रधिक तात्कालिक समस्या की घोर घ्यान दिया। उसने एक ऐसे निद्रोह (कोर्नोलीव-काड) का दमन किया, जिसके बारे में ग्राज हर ग्रादमी पूछ रहा है, 'क्या यह निद्रोह कभी हुमा भी या?'"

₹

## वोल्शेविकों के वारे में नरम समाजवादी ग्रखवारों की टिप्पणियां

'वेलो नरोबा' (समाजवादी-कांतिकारी), २= प्रक्तूबर: "त्राति के ख़िलाफ बोल्शेविकों का सबसे भयानक सपराध्य यह है कि जिन कूर विपदामों को जन-साधारण झेल रहे हैं, वे उनका एकमान कारण फांतिकारी सरकार की वदनीयती को ठहराते हैं, जब कि बास्तव में ये विपदायें वस्तुगत कारणों से उत्पन्न होती हैं।

"वे जन-साधारण से पहले से यह जानते हुए सुनहरे बादे करते हैं कि वे अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सकते; वे जन-साधारण की गुनराह करते हैं और उनकी मुसीबतों की जड़ क्या है, इसके बारे में सच्ची बात न बताकर उन्हें धोखा देते हैं...

"बोल्शेविक क्रांति के सबसे ख़तरनाक दुश्मन है..."

'देन' (मेग्लीवक), ३० प्रक्तूबर: "क्या बास्तव में यही 'प्रेस-स्वातंत्र्य' है? 'नोवाया स्वा' और 'राबोची पूत' रोजाना खुल्सप्कुत्ता विद्रोह के लिए भड़कावा देते हैं। दर असल ये दोनों प्रख्वार रोजाना प्रण् कालमों के जरिए जुर्म करते हैं। रोजाना वे लोगो को दंगा-फसाद के लिए उमाइते है... क्या यही 'प्रेस-स्वातंत्र्य' है?

"सरकार को चाहिए कि वह प्रथमे को बचाये ग्रौर हमे भी। हैं<sup>ग</sup> यह प्राग्नह करने का प्रधिकार है कि जब नागरिकों का जीवन खूनरेज बचवों के ख़तरे के कारण संकटायन्त हो सरकार की मश्रोनरी निष्ट्रिय न रहे..."

## विद्रोह के खिलाफ़ ग्रपील फेंद्रीय सैनिक समिति की कोर से

"...हम सबसे ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि जनतंत्र परिपर् ये तया स्ते-ई-काह वे भाग एकमत, जनमत्ता-निकाय के रूप में झस्यापी सरकार द्वारा व्यवत जनता के बहुमत की संगठित इच्छा को प्रविचल रूप ते सपादित किया जावे...

"एक ऐसे समय, जब मंत्रिमंडल में संकट उत्पन्न होने का मनिवार्य परिणाम विसंगटन, देश का विनाश तथा गृहयुद्ध होगा, इस सत्ता को बन-प्रयोग हारा उलटने के लिए जो भी प्रदर्शन होगा, यह सेना गरा प्रतिकातिकारी वार्य समझा जायेगा और शस्त्र-बल द्वारा दवा दिया जायेगा...

"निजीदलों ग्रीर धर्मों के हितों को एक ही हित के <del>- ग्री</del>टोमिक उत्पादन बढ़ाने और जिंदगी की जरूरियात के समस्ति विनरण के हित के ~ अधीन करना चाहिए...

"जो लोग भी तोड-फोड, विसंगठन ग्रथवा उपद्रव कर सकते हैं। उन सब को तथा सभी भगोड़ो, सभी कामचोरों और सभी लुटेरों को सेना के पृष्ठ भाग में सहायक सेवा करने के लिए बाध्य करना चाहिए...

"हम ग्रस्थायी सरकार को भामंत्रित करते है कि वह जनता <sup>की</sup> इच्छा का उल्लंघन करने वाले, त्राति से शतुता करने वाले इन लोगों की लेकर मोर्चे के पीछे, मोर्चे पर ग्रीर उन खाइयों में, जिनपर दुवनन की गोलावारी हो रही है, काम करने के लिए मजदूर-दोलियां बनाये..."

## ६ नवंबर की रात की घटनायें

शाम होते होते लाल गार्डो के दस्ते पूजीवादी ग्रखवारी के छापाखानी पर कटना करने लगे, जहां उन्होने 'राबोची पून', 'सोल्दात' ग्रौर विभिन्न घोषणात्रो को लागो प्रतियों मे छापा। नगर गिलिशिया को हुक्म दिया गया कि वह इन स्थानों को खाली कराये, लेकिन उसने देखा कि कार्याल्यों के बचाव के लिए मोर्चाबंदी की गयी है और हिषयारवद लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं। सिपाहियों को छापाखानो पर हमला करने का हुक्म दिया गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया।

आधी रात के करीव युंकरों की एक कंपनी के साथ एक कर्नल 'राबोची दूत' के संपादक को गिरफ़्तार करने का बारंट लेकर "प्राजाद ख्वाल" नामक स्वव में पहुंचा। फ़ौरन बाहर सडक पर एक बहुत बड़ी भीड़ स्कट्टी हो गई और उसने युंकरों को बही भुतों बना देना चाहा। इस पर कर्मेंग ने चिगरी-विनती की कि उन्हें और युंकरों को गिरफ़्तार कर लिया जाये और हिफाजत के ख्याल से पीटर-पाल किले से पहुंचा दिया जाये। यह अनुरोध मान लिया गया।

एक बजे रात को स्मोल्नी के सिपाहियो और मल्लाहो के एक दस्ते ने तारघर पर कब्बा कर लिया । पैतीस मिनट बाद डाकखाने पर क़ब्जा कर लिया गया। सबेरा होते होते सैनिक होटल हाथ मे भ्रा गया भ्रीर पांच बजे टेलीफोन-एक्सचेंज \*\* । सबेरे राजकीय बैंक पर घेरा डाल दिया गया भ्रीर दस बजे शिक्षिर प्रासाद पर भ्री सैनिकों का घेरा डाल दियागया।

## चौथे श्रध्याय की टिप्पणियां

9

## ७ नवम्बर की घटनायें

सवेरे के बार बजे से लेकर थी फटने तक केरेन्स्की पेन्नोग्नाद सैनिक स्टाफ के सदर मुकाम ने मौजूद थे और करजाकों को तथा महर के अंदर और महर के आस-पास के अफसर स्कूबों के युंकरों को हुनम पर हुनम भेज रहे थे, लेकिन उन सबने एक ही जवाब दिया, वे अपनी जगह से हिलने में असमयं हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>तारघर पर दो बजे रात को क़ब्जा किया गया।—सं० <sup>\*\*</sup>टेलीफ़ोन-एक्सचेंज पर सात बजे सबेरे कब्जा किया गया।—सं०

## विद्रोह के खिलाफ़ ग्रपील केंद्रीय सैनिक समिति की घोर से

"...हम सबसे ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि जनतंत्र परिपद् के तथा स्से-ई-काह के साथ एकमत, जनसत्ता-निकाय के रूप में श्रस्थामी सरकार द्वारा व्यक्त जनता के बहमत की संगठित इच्छा को प्रविचल रूप से संपादित किया जाये...

"एक ऐसे समय, जब मंत्रिमंडल में संकट उत्पन्न होने का अनिवार्य परिणाम विसंगठन, देश का विनास तथा गृहयुद्ध होगा, इस सत्ता को बल-प्रयोग द्वारा उलटने के लिए जो भी प्रदर्शन होगा, वह सेना आरा प्रतित्रानिकारी कार्य समझा जायेगा और शस्त्र-वल द्वारा दवा दिया जायेगा ...

"निजी दलों और वर्गों के हिलों को एक ही हिल के-श्रीद्योगिक उत्पादन बढाने और जिंदगी की जरूरियात के समचित वितरण के हित

के-प्रधीन करना चाहिए...

"जो लोग भी तोड-फोड, विसंगठन अथवा उपद्रव कर सकते हैं, जन सब को तथा सभी भगोड़ो, सभी कामचोरों और सभी लुटेरों की सेना के पुष्ठ भाग में सहायक सेवा करने के लिए बाध्य करना चाहिए...

"हम अस्थायो सरकार को आमंत्रित करते हैं कि वह जनता की इच्छा का उल्लंघन करने वाले, ऋति से शत्रुता करने वाले इन लोगीं को लेकर मोर्चे के पीछे, मोर्चे पर और उन खाइयों में, जिनपर दुश्मन की गोलावारी हो रही है, काम करने के लिए मजदूर-टोलियां बनाये..."

19

### ६ नवंबर की रात की घटनायें

शाम होते होते लाल गाडौं के दम्ने पूंजीवादी ग्रयवारों के छापायानीं पर बटना करने लगे, जहां उन्होने 'राबोची पूत', 'सोल्दान' ग्रीर विभिन्न घोषणाद्यों को लागों प्रतियों में छापा। नगर गिलिशिया की हुक्म दिया गया कि वह इन स्थानों को खाली कराये, लेकिन उसने देखा कि कार्याल्यों के बचाय के लिए मोचांबंदी की गयी है श्रौर हियागरवद लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं। सिपाहियों को छापाखानों पर हमला करने का हुवम दिया गया, सगर उन्होंने इनकार कर दिया।

श्राधी रात के करीब बंकरों की एक कंपनी के साथ एक कर्नल

'राषोची पूत' के सपादक को गिरफ़्तार करने का वारंट लेकर "भाजाद क्याल" नामक नलव में पहुंचा। फ़ौरन बाहर सड़क पर एक बहुत बटी भीड़ इकट्टी हो गई और उसने शुंकरों को बही भूती बना देना चाहा। इस पर कर्नल ने चिरौरी-बिनती की कि उन्हें और शुंकरों को गिरफ़्तार कर लिया जाये और हिफाजत के क्याल से पीटर-पाल किले मे पहुंचा दिया जाये। यह अनरीध भाग लिया गया।

एक बजे रात को स्मोल्जी के सिपाहियों और मल्लाहों के एक दस्ते ने तारघर पर कब्बा कर नियाँ। पैतीस मिनट बाद डाकखाने पर क़ब्बा कर लिया गया। सबेरा होते होते सैनिक होटल हाथ में झा गया और पांच बजे टेलीफोन-एक्सचेंज<sup>58</sup>। सबेरे राजकीय बैंक पर ऐरा डाल दिया गया और दक बजे जिगियर प्रासाद पर भी सैनिको का घेरा डाल दियागया।

### चौथे ग्रध्याय की टिप्पणियां

ì

### ७ नवम्बर की घटनायें

सवेरे के चार बजे से लेकर भी फटने तक केरेन्स्की पेन्नोप्राद सैनिक स्टाफ के सदर मुकाम ने मौजूद ये और कल्खाकों को तथा ग्रहर के प्रंदर और ग्रहर के प्राप्त-पास के श्रक्तर स्कूलों के युंकरों को हुवम पर हुवम मैंन रहे थे, लेकिन उन सबने एक ही जवाब दिया, वे प्रगनी जगह से हिलने में श्रसमर्थ हैं।

<sup>ै</sup>तारघर पर दी वजे रात को कब्जा किया गया।—सं० ैंटेलीफोन-एक्सचेंज पर सात वजे सवेरे कब्जा वियागया।—सं०

नगर कमांडेंट कर्नल पोल्फोवनिकीव स्पष्टतः विना किसी योजना के कमी स्टाफ़-दफ़्तर जाते, तो कभी विशिष्ट प्रासाद। केरेन्स्की ने हुनम दिया कि पुलों को उठा दिया जाये; तीन पंटे बीत गये, मगर कोई कार्गवाई नहीं की गई। इसके बाद छूद पंकफ़द्रपी कर पांच मिपाहियों के साथ एक प्रक्षसर ने निकोलाई पुल पर जाकर पहुरे पर सैनात लात गार्टी के एक दल को मगा दिया और पुल को उठा दिया। मगर उनके यहां से रवाना होते ही कुछ मल्लाहों ने प्राकर पुल को फिर गिरा दिया।

केरेन्स्की ने हुक्म दिया कि 'रावीची भूत' के छापाखाने पर झब्जा कर लिया जाये। इस काम के लिए नियुक्त प्रकार को सिपाहियों का एक दस्ता देने का बादा किया गया। दो घंटे बाद बादा किया गया कि उसे कुछ युंकर दिये जायेंगे, और फिर केरेन्स्की के इस हुक्म को भुला दिया गया।

डाकपर तथा तारपर को बोल्येविकों से छोन सेने की कोशिया की गई। कुछ गोलियां भी चलाई गई, मगर फिर सरकारी सैनिकों ने एलान किया कि श्रव वे सोवियतों की मुखालिकत नहीं करेंगे।

पुंकरों के एक शिष्टमंडल से केरेन्स्की ने कहा, "झस्यायी सरकार के सभापित के तथा मुख्य सेनापित के रूप में मैं कुछ नही जानता और मैं आपको कुछ सलाह नहीं दे सकता। परंतु एक पुराना क्रांतिकारी होने के नाते मैं आपसे, आप तरुण क्रांतिकारियों से अपील करता हूं कि आप अपनी अपनी जगहों पर डटे रहें और क्रांति की उपलब्धियों की रक्षाकरें।"

### किशकिन के झादेश, ७ नवंबर:

"अस्पामी सरकार की एक माजन्ति द्वारा येतोग्राद में शांति ग्रीर मुख्यवस्था पुनःस्थापित करने के लिए... मुझे ग्रसाधारण ग्रधिकार विषे गये हैं, ग्रीर सभी नागरिक तथा सैनिक ग्रधिकारियों की पूरी कमान मेरे हाथ में है..."

"म्रस्थायी सरकार ने मूझे जो श्रष्टिकार दिये हैं, उनके प्रनुसार मैं पेत्रोग्राद सैनिक हलके के कमांडेंट कर्नल पोल्कोवनिकोव को कार्यमुक्त करता हुं..." उप-प्रधान मंत्री कोनोवालीय द्वारा हस्ताक्षरित आवादी के नाम अपील, ७ नवंबर:

"नागरिको! पितृभूमि की, जनतंत्र की और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कीजिये। कुछ पागलों ने जनता द्वारा निर्वाचित एकमाद्र राजकीय सत्ता, प्रस्थायो सरकार के ख़िलाफ विद्रोह भड़काया है...

"प्रस्थायी सरकार के सदस्य अपना कर्तव्य-पालन कर रहे हैं, प्रपने पदों पर डटे हुए है और पितृषूमि के करवाण, शांति तथा सुख्यवस्था की पुनःस्थापना तथा उस संविधान सभा को बुलाने के लिए काम करते जा रहे है, जो रूस की, सभी रूसी आतियों की भावी प्रमुसता होगी..."
"नागरिको, श्रापको अवश्य ही अस्यायी सरकार का समर्थन करना

चाहिए। प्रापको उसके प्रधिकार को प्रबल करना चाहिए। प्रापको प्रवस्थ ही उन सिरफिरे लोगों का विरोध करना चाहिए, जिनके साथ स्वतंत्रता तथा मुख्यवस्था के सभी शत्रु भीर जारजाही व्यवस्था के सभी धनुयायी संविधान सभा को छिन्न-भिन्न करने, कार्ति को उपसन्धियों तथा हमारी प्रिय पितृभूमि के भविष्य नो नष्ट करने के लिए मिल गये है...
"नार्यको! बांनि और सह्यवस्था नथा सभी जहों को लाहासी

"नागरिको! क्षांति और सुव्यवस्था तथा सभी जनों की खुणहाली के नाम पर अस्थायी सरकार के अस्थायी अधिकार की रक्षा के लिए उसके गिर्द संगठित कोडले ..."

### धारधायी सरकार की घोषणा:

"... पेनोबाद सोवियत ने घोषणा की है कि बस्यायी सरकार उलट दों गई है ब्रीर उसने पीटर-पाल किले की ब्रीर नेवा नदी में लंगर बाले हुए 'प्रजोरा' कूजर की तोषों से किशिर प्रासाद पर गोलाबारी करने की धमकी देते हुए मांग की है कि राजकीय सत्ता उसके हवाले की जाये।

"सरकार ध्रपनी सत्ता केवल संविधान सभा के हवाले कर सकती है; जिहाजा उसने समर्पण न करने धौर भाबादी से तथा सेना से मदद मांगने ना फैसला किया है। एक तार स्ताब्का को भेजा गया है; धौर जो जबाव मिला है, उसमें कहा गया है कि सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता भेजा जा रहा है... "सेना श्रौर जनता मोर्चे के पीछे बग्रावत पैदा करने की बोल्गेविकों की गैरिजिम्मेदार कोशिशों को ठुकरा हें..."

करीव नौ बजे सुबह केरेन्स्कों मोर्चे के लिए रवाना हो गये... \*

णाम होते होते साईनलों पर सवार दो सिपाही पीटर-पाल किसे की गैरिसन के प्रतिनिधियों की हैसियत से सैनिक स्टाइक के सदर मुकाम में पहुंचे। जिस सभा-कक्ष में किश्विनन, स्तेनवेर्ण, पालभीनकी, जनरस बणानुनी, कर्नल पारादेसीब श्रीर काउंट तोस्स्तोई इकट्ठे थे, उसमें पुत्र कर उन्होंने मांग की कि सैनिक स्टाइक फ़ौरन समर्थण करे। उन्होंने धमकी सी के इनकार की सूरत में सदर मुकाम पर गोलावारी की जायेगी... दहणतजदा सैनिक स्टाइक-प्रथिकारियों ने दो मीटिंग की श्रीर एसपा होकर शिशिर प्रासाद चले गये; साल गाडों ने सदर मुकाम पर क्षव्या कर लिया...

दिन ढलते ढलते कई बोल्योंनिक बक्तरबंद गाड़ियां प्रासाद-चौक में चक्कर लगाने लगी और सोवियत सिपाहियों ने युंकरों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी न मिली...

"शाम को करीव सात बजे शिशिर प्रासाद पर गोली-वर्षा धारंम हुई... रात दस बजे तोषों ने तीन धोर से गोले दासने जुरू किये, लेकिन ज्यादातर गोले खाली थे और केवल तीन थप्नेल गोलियां प्रासाद के सामने ने हिस्से पर लगी...

?

### केरेन्स्की का पलायन

७ नवंबर की सुबह पेतोग्राद से रवाना होकर केरेन्स्की मोटर से गातिचना पहुंचे, जहा उन्होंने अपने लिए स्पेशल ट्रेन मानी। शाम होते होते वह स्कांव प्रात से श्रोस्तोब नामक स्थान में पहुंचे। दूसरे दिन सुबह मजदूरी तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की स्थानीय सोवियत का प्रसाधारण प्रधिचेमन हुआ, जिसमें कल्लाक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया — श्रोस्त्रोव में छ: हुनार कल्लाक ग्रीजूद थे।

<sup>&</sup>quot;जिन सैनिक दस्तों को केरेन्स्वी ने बुलाया था, उनसे "मिलने" के लिए वह ११.३० बजे दिन में पेतोग्राद से रवाना हुए थे। – संठ

केरेन्स्की ने बोल्जेविकों के खिलाफ सहायना की धपील करने हुए ग्रीर प्राय. करजानो को ही सबोधित करते हुए सभा में भाषण दिया। मैनिकों के प्रतिनिधियों ने प्रतिवाद प्रयट किया।

"म्राप यहा बयो म्राचे?" लोग चिल्लाये। वेरेन्स्वी ने जवाब दिया, "बोलोविक विद्रोह को कुचलने के लिए करवाकों की महायना मागने के लिए!" इस पर उन्न प्रतिवाद प्रगट किया गया, जो तब धौर भी उन्न हो गया, जब केरेन्स्की ने अपना भाषण जारी रखने हए कहा, "मैने कोर्नीलोब-विद्रोह को कुचल दिया, और मैं बोल्गेविकों को भी भूचल दुगा!" शोर-गुल यहा तक बटा कि उन्हें मच से उनर धाना पडा।

मैनिक प्रतिनिधियों तथा उसूरी प्रदेश के करवाको ने कैरेन्स्की को गिरफ्नार कर लेने का फ़ैमला किया, लेकिन दोन-प्रदेश के करवाकों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया भीर उन्हें रेल-गाड़ी में चता कर वहां से निकाल ते गये... उसी दिन सैनिक जानिकारी समिति स्थापित की गयी थी घौर उसने प्रकोव की गैरिसन को सचना देने की कोशिश की, परत टेलीपोन तया टेलीग्राफ के तार काट डाले गये थे...

केरेल्स्की प्रजोव नहीं यहंच सके। जातिकारी सिपाहियों ने रेल की लाइन काट दी थी. ताकि राज्यानी के गिलाए मेनाये न भेजी जा मके। द नवबर भी रात को वह मोटर से लगा पहने, जहा, वहा पर सैनान शहीदी दकड़ियों ने उनका भच्छा स्वागत किया।

दूसरे दिन वह रेल-नाड़ी से दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे के लिए रवाना ही गये भीर सदर म्याम में सैनिक समिति से मिले। लेकिन योक्शेविकों भी सफलता का समाचार पाकर पाचवी सेना की राष्ट्री का दिवाना न रहा था, भीर सैनिक समिति केरेन्स्वी को किसी प्रकार की महायता का यसन देने में धारमर्थ थी।

बहा से बह मोगिल्योंन स्ताब्का (सेना ना सदर मुकाम) ने पहुंचे, भीर हतम दिया कि मोचें के विभिन्न भागों से दम रेजीमेटे पेत्रोगाद के यिसाफ बहुँ। सिपाहियों ने प्रायः सर्वसम्मति से इनकार कर दिया। जो रेजीमेटें स्वाना भी हुई, वे सानी में एक गयी। बनात करीब पान हुजार राजारों ने ही उत्तरा साथ दिया...

## शिशिर प्रासाद में लूटपाट

यह कहना भेरा इप्ट नहीं है कि शिशिर प्रासाद में कोई लूटपाट नहीं हुई। शिशिर प्रासाद के पतन के बाद और पहले भी काफी चोगे हुई। परंतु समाजवादी-कांतिकारी समाचारपत 'मरोद' और नगर दूमा के सदस्यों का यह बयाम कि बहुत सी क्रीमती चीजें उठा ली गयी, जिनका कुल मूल्य ५० करोड़ स्वल से कम न होगा, ब्रत्यधिक झतिरंजित है।

प्रसाद की सबसे खांधक महत्वपूर्ण कला-निधियां — चित्र, मूर्तियां, टैपेस्ट्रिया, दुलंभ बीनी मिट्टी के बरतन तथा जिरह-बर्तर — सितंबर के महीने में मासको भेज दिये गये थे। और बोल्लेविक सैनिकों द्वारा क्रेमलिन पर कब्बा होने के दस दिन बाद भी वे साही महल के तहलाने में प्रच्छी प्रीर महस्क हालत में थे। मैं खुद इस बात की तसदीक कर सकता हुं...

फिर भी कुछ व्यक्तियों ने बौर विशेषतः माम पब्लिक ने, जिसे शिशिर प्रासाद पर क़ब्बा होने के बाद कई दिनों तक वहां बैरोक-टोक माने-जाने दिया गया, चादी के बरतनों को, घड़ियों, कीमती चीनी मिट्टी भीर कीमती परवर के कुछ अनुठे फूलदानों और ग्रोइनों-विछीनों को उड़ा दिया, जिनकी कुल कीमत ५० हजार डालर होगी।

सीवियत सरकार ने श्रविलंब उड़ायी गयी चीजों को प्राप्त करने के लिए कलाकारों श्रीर पुरातत्वविदों को लेकर एक विशेष धायोग गठित किया। १४ नवबर को दो घोषणाये जारी की गयी:

### "पेलोपाद के नागरिको!

"हम सभी नागरिकों से प्रवल ग्राग्नह करते हैं कि ७-८ नवंबर की रात को शिशिर प्रासाद से जो चीजें चुरायी गया, उनमें से जो भी पापी जा सकती हैं, वे उन्हें ढूंढ़ने की भ्रपनी भरसक पूरी कोशिय करें थीर उन्हें शिशिर प्रासाद के कमाटेंट के पास भेज दें।

"डन चुरायी हुई चीजों को हस्तगत करनेवाले, पुराबिद ग्रीर दूसरे सोग, जिनके बारे में यह साबित हो जाता है कि वे इन चीजों को छिपाये



## महिला-बटालियन की महिलाओं के साथ वलात्कार

गिणिर प्रासाद पर कब्बा किये जाने के तुरंत बाद वोल्गेविक-विरोधी प्रख्वारों में प्रासाद की रक्षा के िवये नियुक्त महिला-बटालियन के बारे में तरह तरह की सनसनीखेज कहानियां छापी गई भीर ये कहानियां नगर दूना में भी सुनाई गई। कहा गया कि बटालियन की कुछ लड़कियों के खिड़कियों से से तीचे सड़क पर उछाल दिया गया, बाकी लड़कियों में प्राधिकांश के साथ बलात्कार किया गया भीर जिन विभीपिकाधों से उन्हें गुजरना पड़ा, उनके फलस्वरूप कितनी ही लड़कियों ने भ्रात्महत्या कर ली।

नगर दूमा ने इस मामले की तहकीकात के लिये एक धायोग नियुक्त किया। 9६ नवंबर को धायोग महिला-बटालियन के सदर मुकाम, लेबाधोबों से लीटा। श्रीमती तिकोंबा ने बताया कि लड़कियों को पहले पाब्लोक्स्की रेजीमेट की बारिकों में ले जाया गया, जहां कुछ के साथ बुरा सलूक किया गया। लेकिन इस वक्त प्रधिकांका लड़कियां लेबाबोबों में थी और बाकी छिट्नूट निजो घरों में थीं। धायोग के एक दूसरे सदस्य बाо मान्देलबाउम ने दौट्क कहा कि एक भी थीरत को शिथिर प्रासाद की खिड़की से मीचे नहीं फेंका गया, कि एक भी अस्ती नहीं हुई, कि तीन के साथ बतात्कार किया गया और एक ने आरसहर्या की और एक पुर्वी छोड़ गई, जिसमें लिखा हुआ था कि वह "अपने आदर्यों से निरांच हुई थीं"।

२९ नवंबर को सैनिक शांतिकारी समिति ने स्वयं सङ्कियों के अनुरोध पर महिला-बटालियन को शांधिकारिक रूप से अंग कर दिया, भीर इन सङ्क्रियों ने श्रीजी वर्दी जतार कर फिर से नागरिक वेप-भूषा धारण नी।

लुईसे सूयांत की पुस्तक, "Six Red Months in Russia" (हम में छ: साल महीते) में महिला-सिपाहियों के इन्हीं दिनों के हाल के बारे में बड़ा रोजर वर्णन हैं।

### पांचवें श्रध्याय की टिप्पणियां

्ष स्राचीलें सीर घोषणारों

## \_\_\_\_ militares and solve and

सैनिक कॉतिकारी समिति की भ्रोर से, द नक्षेदर

"सभी सैनिक समितियों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सभी सोवियतों के नाम।

"पंत्रोग्राद की शैरिसन ने केरेन्स्की की सरकार का सख्ता उलट दिया है, जिस सरकार ने क्रांति तथा जनना पर धपना हाथ उटाया था... मोर्चे तथा देश की यह समाचार देते हुए सैनिक क्रांतिकारी समिति सभी सिपाहियों से ग्रमुनोध करती है कि वे ग्रपने अफनरों के ग्रावरण पर सतर्क दृष्टि रखें। जो अफनर प्रगट तथा स्पष्ट रूप से क्रांति का पक्ष नहीं लेते, उन्हें फौरन शबू समझ कर गिरफ्तार कर लेना चाहिये।

"पेत्रोग्राद सोवियत नई सरकार के कार्यवस की निम्नलिखित रूप से व्याख्या करती है: तत्काल सामान्य जनवादी भाति-सिंध का प्रस्ताव, जमीदारों की जमीनो का फीन्न किसानो के हाथ्ये में भतरण, समस्त सत्ता का सीवियतों के हाथां में भनरण और सिवधान सभा का ईमानदारी से युलाया जाना। जन-शातिकारी सेना को उन टुकड़ियों को फ़तई पेत्रोग्राद भेजें जाने देना नही चाहिए, जिनके पक्का होने के बारे में शक हो। तक से, नैतिक ग्रायह से काम लीजिये, परतु पदि इससे काम न चले, तो कटोर यल-प्रयोग द्वारा इन सैनिकों की गरिविधि नो रोक दीजिये।

"यह प्रावश्यक है कि मौजूदा आदेश सेना की प्रत्येक शाखा के प्रत्येक सैनिक दक्ते में संत्वाल एड कर सुनाया जाये। जो भी व्यक्ति इस आदेश को ग्राम मिपाहियों ने छिपाता है... वह त्राति के विलाफ मयकर प्रवराध करता है और उसे कारिकारी कानून की पूरी बच्नी के साथ मंत्रा दी जायेंगी। "सिपाहियो! शांति, रोटी, खमीन धौर जनता की सरकार के लिये उटिये!"

"सभी मोर्चे और पिछाये की सेनाओं, कोरों, डिवीजनों, रेजीमेंटों ग्रीर कंपनियों की समिनियों के भीर मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सभी सोवियतों के नाम।

"सिपाहियो भौर कांतिकारी अफसरो!

"मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के बहुमत की राय से सैनिक प्रातिकारी समिति ने प्राप्ति जारी को है कि जनरल कोर्नोतोव प्रौर उनके पहुपंत्र में शामिल सभी साधी-संघाती पीटर-पाल किते में कैंद किये जाने प्रौर उन पर सैनिक श्रांतिकारी न्यानालय में मुकदमा चलाने के लिए कौरन पेत्रोग्राद लाये जायें...

"समिति यह घोषणा करती है कि जो भी इस ब्राज्ञस्ति के पालन का प्रतिरोध करेगा, वह प्राति के प्रति विश्वासघाती है, श्रीर उसके ब्रादेगों को मून्य श्रीर व्यर्थ घोषित किया जाता है।

> भजदूरों तया सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेलोग्नाद सोवियत के झधीन सैनिक कांतिकारी समिति"

"मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सभी प्रांतीय तथा मंडल सोवियतों के नाम।

"सोवियतों की प्रखिल रुसी कांग्रेस के प्रस्ताव द्वारा भूमि समितियों के सभी गिरफ्तार सदस्यों को क्रीरन रिहा किया जाता है। जिन कमिसारों ने इन्हें गिरफ्नार किया था. वे हिरासत में ले लिये जाने वाल हैं।

"इस घडी से समस्त सत्ता सीविवतो के हाथ मे है। बस्थायो सरकार के किमसार हटाये जाते हैं। विभिन्न स्थानीय सीवियतों के प्रध्मरों की भामंत्रित किया ज्ञा है कि वे सीधे सीधे वांतिकारी सरकार के साथ संबंध स्थापित करें।

सैनिक शांतिकारी समिति "

## नगर दूमां का प्रतिवाद

"सर्वाधिक जनवादी सिद्धान्तों के बाधार पर निर्वाचित केंद्रीय नगर दूमा ने पोर विश्रंखनता की घड़ी में नगरपालिका के कामकाज का तथा खाय-संपरण के प्रयंध का भार बहुण किया है। संविधान सभा के चुनावों से तीन सप्ताह पहले और बाहरी दुश्मन के ख़तरे के बावजूद बोल्गेकिक पार्टी बास्त-बल से एकमान चैछ कातिकारी सत्ता को हटाकर, इस समय नगरपालिका स्वायत्त शासन के प्रधिकारों तथा स्वतंत्रता का प्रतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है और प्रपने कमिसारों तथा प्रपनी प्रवंध सत्ता की प्रधीनता स्वीकार करने की मांग कर रही है।

"इस भयानक और दुःखंद घड़ी में पेलोग्राद नगर दूमा श्रपने निर्वाचकों के सम्मुख तथा समस्त रूस के सम्मुख प्रवल रूप से घोषणा करती है कि वह प्रपने प्रधिकारो तथा श्रपनी स्वतंत्रता का किसी प्रकार का श्रतिक्रमण सहन नहीं करेगी और राजधानी की जनता के सकल्प द्वारा धाहूत हो कर उसने जो उत्तरदायित्व ग्रहण किया है, उसका परित्याय नहीं करेगी।

"पेत्रोग्राद की केडीय नगर दूमा रुसी जनतंत की सभी दूमाओं तथा ज़ैम्सरबोधों से प्रपील करती है कि वे रुसी व्राति की एक महत्तम उपलब्धि – जन-स्वशासन की स्वाधीनता तथा ध्रनुत्लंघनीयता की रक्षा के लिये एकजुट हो 1"

4

## भूमि श्राज्ञप्ति - किसानों का "नकाज"

"भूमि का प्रथन अपने समग्र व्यापक रूप मे केवल जन-संविधान सथा द्वारा ही हल किया जा सकता है।

"भूमि के प्रश्न का सबसे न्यायपूर्ण हल निम्नलिखित ढंग से होना चाहिए:

"१) भूमि पर निजी स्वामित्व हमेशा के लिए खुत्म किया जाता है; भूमि न वेची-खरीरी जा सकती है, न सवान या रेहन पर दी जा सकती है और न किसी भी अन्य प्रकार से इस्तान्तरित की जा मकती "गार्ग भूमि: राज्य की, राज-परिवार के सदस्यों को, मठों की, गिरजायरों को, फ़ेक्टरियों को, पुरतेनी ज्येष्टाधिकार की, निजी, सार्यजनिक, किसानों ख्रादि की, बिना सुष्रावद्या दिये जब्त कर सी जायेगी, सार्वजनिक सम्पत्ति में बदल दी जायेगी और जमीन जोतने वालों द्वारा उपयोज्य होगी।

"सम्पत्ति के इस उलट-फेर की लपेट में भानेवालों को केवल उतरे ही समय के लिए सार्वजनिक सहायता का धिकारों समझा जायेगा, जितना प्रपत्ते को जीवन की नयी परिस्थितियों के भनुकूल ढालने के लिए उन्हें भावस्थक होगा।

"२) समस्त पनिज सम्पदा: प्रनिज धातु, तेल, कोपला, नमक प्रादि प्रौर त्यों ही राज्य के लिए महत्व रपनेवाले वन तथा जल-क्षेत्र एकमात्र राज्य द्वारा उपयोज्य होंगे। सागे छोटी छोटी नदियां, शीले, यन भ्रादि स्थानीय स्वजामन संस्थाओं के बन्दोबस्त के तहत सामुदायिक उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

"३) अंधे स्तर की वैज्ञानिक खेतीवारी वाली जमीनें, जैसे याग, यगान, बीजों की मधारियां, नर्निरयां, पीध-घर ब्रादि, बंटवारे के तहत नहीं आयेंगी, बिल्क आवर्श क्षांसे बना दी जाएंगी और अपने आकारतथा महत्व के अनुसार एकमान राज्य अथवा समुदायों के उपयोग के लिए दे थी जाएगी।

"शहरो तथा गावों ने घरो के साथ लगी जमीने, खाना-वागी समेत, प्रपमे वर्तमान मालिकों के उपयोग में रह जायेंगी धौर जमीन के उन टुकड़ों का माकार तथा उनके उपयोग के लिए लगाये जानेवाले कर का स्तर कानुन हारा निर्धारित होगा।

"४) षोडा-फार्म, ब्रच्छी नस्त के पशु-पालन तथा मुर्गी-पालन प्रादि के सरकारी तथा निजी पामं जब्दा कर लिए जाएंगे, सारी जनता की सम्पत्ति वन जामेंगे ग्रीर अपने ग्राकार तथा महत्त्व के श्रनुसार एकमान्न राज्य या समदादों के उपयोग में आये।

"मुझादजे के प्रक्त पर संविधान समा विचार करेगी।

"५) जरून की गयी जभीनों के सभी हल-बैल जमीनों के प्राकार तथा महत्व के प्रनुसार विना मुखावजा के एकमात राज्य या समृदाय ने जम्मीम में आयें। "जिन किमानों के पास बहुत थोड़ी जमीन है, उनके कृपि-संबंधी साज-सामान जब्न नहीं किये जायेंगे।

"६) भूमि के उपयोग का धांधकार रमी राज्य के हर उस नागरिक को (स्ती-पुरप का भेदभाव किये विना) दिया जागेगा, जो स्वयं धपने श्रम से, धपने परिवारवालों की सहायता से या माझे में उसपर देती करना चाहेगा, परंतु केवल उसी समय तक के लिए जब तक वह उसपर खेती कर मकेगा। उजरती मजदूर लगाने की इजाजत नहीं है।

"प्राप्त-मनुदाप के किसी सदस्य की लगातार टो वर्ष तक की इसफाकी गागीरिक प्रक्षमता की न्यिति में जब तक वह फिर काम करने योग्य न हो जाये, तब तक उसकी भूमि पर सामूहिक रूप से खेती करके उमकी सहायता करने के लिए प्राप्त-मनदाय बाल्य है।

"जो विमान वृद्धावस्था या अस्वस्थाता के कारण स्थामी रूप से अक्षम हो गयं है और अपनी भूमि पर स्वय खेती करने में प्रसमर्थ है, उनको उस भूमि के उपयोग का अधिकार नहीं रह जायेगा, परंतु उसके बदले में उन्हें राज्य की ओर से पेंजन मिलेगी।

"७) भूमि का उपयोग समानता के बाधार पर किया जायेगा, धर्मात् स्थानीय परिस्थितियों की देखते हुए धम-प्रतिमान प्रथवा उपभोग-प्रतिमान के घनसार भेहनतक्कों के बीच भूमि का बंटबारा किया जायेगा।

"भूमि के उपयोग के रूपों पर विल्कुल पावन्दी नही होगी। इस का फ़ैसला हर गाव और वस्ती में अलग अलग होगा कि अमीन पारिवारिक हो, गववहरी फामों की हो, सामदायिक हो, अथवा सहकारी हो।

"s) जब्दा होने के बाद सारी भूमि सार्वजनिक भूनिधि में भामिल हों जायगी। मेहनतकशों के बीच उसके बंटवारे का काम जनवादी हंग में संगटित वर्गेंतर भ्रामीण तथा नागरिक समुदायों से लेकर केंद्रीय प्रादेशिक संस्थाओं तक, समस्त स्थानीय तथा केन्द्रीय स्वशासन-संस्थाओं के हाथ में रहेगा।

"जनसंत्या में बृद्धि और कृषि की उत्पादनकीलता तथा उसके वैज्ञानिक स्तर में उन्तित के अनुसार भूनिधि का समय-समय पर पुनर्वितरण किया जायेगा।

"खेतों की सीमाओं की तवदीली की हालत में उस खेत के मूल केन्द्रीय भाग को ज्यों का त्यों रहने दिया आयेगा। "प्रपने समुदाय को छोड़कर चले जानेवाले सदस्यों वी भूमि भू निधि में वापस चली जायेगी, जिस पर सब से पहला प्रधिकार उन लोगों को दिया जायेगा, जो छोड़कर जानेवाले सदस्यों के निकट संबंधी होंगे या उनके द्वारा नामजद किए गए होंगे।

"यदि भू-निधि में वापसी के समय किसी जमीन में लगी खाद या किये गये सुधारों का कोई श्रंत ऐसा हो, जिसका पूरी तरह लाभ न उठाया गया हो, तो जतने श्रंत की लागत का मुखावजा दिया जायेगा।

"यदि किसी इलाके में उपलब्ध भू-निर्धि स्थानीय निवासियों की स्रावश्यकता के लिए प्रपर्याप्त हो, तो प्रतिरिक्त प्रायादी को कही धीर बसाया जायेगा।

"पुनर्वासन के संगठन की जिम्मेदारी राज्य ग्रपने ऊपर लेगा ग्रीर उसका सथा श्रीजार ग्रादि बहम पहुंचाने का खर्च भी देगा।

"पुनर्वासन निम्न कम में किया जायेगा: पहिसे वे सूमिहीन किसान जो नदी जगह में जाकर वसना चाहते हैं, फिर समुदाय के ऐसे सदस्य जिनकी झादतें खराव है, या जो अगोड़े है झावि, और अंत में विट्ठी डासकर या झापस के समझौते द्वारा।

"इस प्रादेश के समूचे धानार्थ की, सारे रूस के वर्ग-चेतन किसानों के विशाल बहुमत की परम इच्छा की घिभव्यक्ति सानकर, प्रस्थायी कानून घोषित किया जाता है, जिसे संविधान समा बुलाये जाने तक के लिए स्पासंभव कीरण सामू किया जायेगा धीर जहां तक इसके कुछ उपवंधों का सम्बन्ध है, उन्हें किसान-प्रतिनिधियों की उपेवद-सोवियतों के निर्णयानुसार स्पाप्तम घीरे-धीरे लागू किया जायेगा।"

.

## भूमि ग्रीर भगोड़े सैनिक

भूमि पर भगोड़े सैनिवों के प्रधिकारों के बारे में कोई फैसला करने के लिये सरकार को बाध्य नहीं होना पड़ा। युद्ध का पंत तथा सेना की वियोजन होने से भगोड़े सैनियों की समस्या प्रपत्ने भाप हल हो गई...



ग्रीर वे बाहरी दुग्मन पर भी कड़ी नजर रखें, जो इस भौके का, जब भोर्चाबंदी कमजोर कर दी गई है, फ़ायदा उठाना चाहेगा..."

> समाजवादी-श्रांतिकारी पार्टी शै केंद्रीय समिति की सैनिक शाखा

'प्राव्दा' से एक उद्धरण:

"मेरेन्स्की कौन है?

"एक बलाद्धाही, जिसकी जगह कोनीलोव ग्रौर किशकिन के साथ पीटर-पाल जैस में है।

"एक मुजरिस और मजदूरों, सिपाहियों और किमानों को, जिन्होंने उसमें विश्वास किया, दगा देने वाला गद्दार!

"केरेन्स्की? सिपाहियों का हत्यारा!"

"केरेन्स्की? दिन-दहाड़े किसानों को सूली पर चढ़ाने वाला जल्लाद!

"केरेन्स्की? मजदूरों का गला घोंटने वाला!

"ऐसा है यह कोर्नीलोब का ही अवतार, जो इस समय स्वतंत्रता की हत्या करना चाहता है!"

### सातवें श्रध्याय की दिप्पणियां

٩

### दो ग्राज्ञप्तियां

### प्रेंस के बारे में

काति तथा उसके तुरंत बाद के दिनों की गंभीर निर्णायक पड़ी में प्रस्थायी काविकारी समिति को भजबूर होकर सभी रंगों के प्रतिकातिकारी प्रख्यारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का एक पूरा सिलसिला गृह करना पड़ रहा है। ्रेस करने ही चारों घोर में झारावें घाने नाणी है कि रेम-खाराय का प्रतिकरण कर नहीं मनावदायी मता घरने ही कार्यक्रम के मूनभूव निद्धानों का उन्तंपन कर रही है। मनदानों कमा किसानों की सरकार उनता का ध्यान हम बाद की

मोर दिलाती है वि हमारे देश में उदारतायाद की इस आप से मित्री वर्गी को गुन्न रूप में यह मजबर प्रान्त होता है कि वे प्रेस की समस्त मुविधामी का मित्रकार भाग स्वय हड़द से मौर इस प्रकार जन-मानस को विमानन करें तथा जन-माधारन की चेतना को विभानन करें।

मभी जानने हैं कि पजीवादी भखबार पड़ीपति वर्ग के सबसे शक्तिशासी

साइनों में है। विदेषना हम नाजुक पही में, जब मजदूरों धौर किसानों की नई सत्ता सहन हो रही है और जब में अध्वार यमो भीर मसीनमनों में हुछ कम खतरनाव नहीं हैं, उन्हें मनु के हाथ में छोड़ना असभार है। यहाँ बारण है कि भाष्ट, बन्धरीब अध्वार जो कूड़ा-कराट भीर कुता-निंता छाप रहे हैं, जिसमें वे जनता की गई विजय को सभिभूत कर समग्र होंगे, उने रोजने की गरंज से अस्थायी रूप से असाधारण कार्यवाद्यों की गई है।

नई व्यवस्था संहत हुई नहीं कि प्रय्वारों के विलाण सभी प्रशासनीय कार्रवादा रोक दी आयेंगी भीर उन्हें, कानून के सासने जिम्मेवारी की त्य के मंदर, उदार से उदार तथा प्रगतिशील से प्रयतिशील नियमों के भनुसार

पूर्ण स्वतंत्रता दी जायेगी... फिर भी इस बात की ध्यान में रुपते हुए कि नाजुक पडियों में भी प्रेस-स्वातंत्र्य पर कोई भी प्रतिबंध बहीं तक स्वीकार्यहै, जहां तक कि यह

प्रेस-स्वातंत्र्य पर कोई भी प्रतिबंध वहीं तक स्वीकार्य है, जहां तक कि पह प्रनिवार्य है, जन-कमिसार परिषद् निम्मलिखित झादेश देती है: 9. निम्नलिखित श्रेणियों के समाचारपत बंद किये जा सकते हैं:

(क) वे समाचारपत्त, जो मजदूरों तथा किसानों की सरकार का पुत

कर मुकाबला करने चीर उससे नाफ़रमां होने के लिए भड़काते है;

(छ) जो जाहिरा भीर जानबूझकर सुबरों को सोड़-मरोड़ कर उलझाव पैदा कर रहे हैं;

(ग) जो कानून द्वारा दंडनीय अपराधपूर्ण प्रकार की हरकतों के रि जकसावा दे रहे हैं। जन-कमिसार परिषद् के निर्णय द्वारा ही किमी भी समाचारपत
 को ग्रस्थायी ग्रथवा स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।

3. मौजूदा आजिप्त अस्वायी प्रकार की है और जब सार्वजिन जीवन की सामान्य अवस्थायें पुन.स्यापित हो जायेंगी, उसे एक विशेष उकाव (आदेश) द्वारा रद्द कर दिवा जायेगा।

> जन-कमिसार परिपद् के ग्रध्यक्ष क्लादीमिर जल्यानीव (लेनिन)

### मजदुर-मिलिशिया के बारे में

 मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सभी सोवियतें मजदूर-मिलिशिया कायम करेंगी।

यह मजदूर-मिलिशिया पूर्णतः मजदूरों सथा सैनिकों के प्रतिनिधियों
 की सोवियतों के अधीन होगी।

ना साजपता के अधान होगा। इ. यह भावश्यक है कि सैनिक तथा नागरिक ग्रधिकारी मजहूर-मिलिशिया को हिमयारों से लैस करने और उसे तकनीकी साज-सामान की सप्लाई करने में, सरकार के युद्ध-विभाग के हिपयारों को प्रधिकार में ले

लेने की हद तक भी, हर प्रकार की सहायता दें।

४. यह भाजित तार द्वारा जारी की जायेगी।

त्रातरिक मामलों के जन-कमिसार स० इ० रीकोव

द्दम भ्राज्ञप्ति ने पूरे रस में लाल गाड़ों के दस्तों की स्थापना की बढ़ावा दिया, जो भ्रागाभी गृहयुद्ध में सोवियत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण साधन मिद्ध हए।

7

## हड़ताल-कोप

हड़तानी सरकारी कर्मवारियों तथा बैक-वनकों के लिये स्थापित कोप में पेत्रोबाद तथा दूसरे नगरों के बैकों बौर कोठियों तथा रूम में व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों ने भी प्रवदान दिये थे। बोल्लेविको के ख़िलाफ़ हड़ताल करने के लिए सहमत सभी लोगों को पूरी तनख़ाहें दी गई भी गई। हड़ताल-कोप के लिए बंदा देने वाले लोगों ने जब यह समझ लिया कि बोल्लेबिक दृढ़ रूप से सत्ताहढ हो गये है धौर फलतः जब उन्होंने हडताल के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया, हड़ताल टूट गई।

### ग्राठवें ग्रध्याय की टिप्पणियां

9

## केरेन्स्की का वढाव

नौ नपंबर को केरेल्की और उनके करजाक गातिवाना में पहुंचे, जहां की गैरिसन ने, जिसमें बूरी तरह फूट पड़ गई थी और जो दो गुटों में बंट गई थी, औरन हिबियार डाल दिये। गातिवान सोवियत के सदस्य गिरफ़्तार कर लिये गये। पहले तो उन्हें गोली मार देने की धमनी दी गई, लेकिन बाद में नेकचलनी का मुचलका देने पर उन्हें रिद्धा कर दिया गया।

करवाकों के ब्रागेल दस्तों में बिना किसी ख़ास विरोध के पाब्लोव्स्क, मलेक्सान्द्रोव्स्क भीर दूसरे दिन, मर्पात् १० नवंबर की सुबह वे स्मारस्कोये सेलो के पास पहुंच गये। देखते देखते वहां की गैरिसन सीन पुटों में बंट गई—भ्रक्तसर, जो कैरेन्स्की के प्रति पक्तार थे; कुछ बेसनद अंफ्रसर भीर सिपाही, जिन्होंने बापने को "तटस्य" पोपित किया; और अधिकांख माम सिपाही, जिन्होंने बोल्गेविकों का पक्ष प्रहण किया। नेतृत्व तथा संगठन के ब्रभाव में बोल्गेविक सिपाही पोछे राजधानी की करोर हटे। स्थानीय सोवियत भी पीछे हटकर पूल्कोयों के गांव में चली मायी।

पूरकोवी से त्सारस्कोवे क्षेत्री सोवियत के छः सदस्य एक मोटर में घोषणार्थे भर कर करवाकों के बीच प्रचार करने के लिये गतिचिना गये। उन्होंने प्रायः दिन भर गातिचिना का चक्कर सगाया धौर एक . वारिक से दूसरी वारिक समझाते-बुझाते, बहुम करने धार धपील करते पूमते फिरे। शाम होते होते बुछ धफ्मरों को उनकी मौजूदगी का पता लगा धीर उन्हें गिरफ़्तार कर जनरल शास्तोव के सामने लाया गया, जिन्होंने कहा, "आप लोगों ने कोनींलोव के खिलाफ हिययार उठाया धीर ध्रव आप केरेस्स्की की मुखालफन कर रहे हैं। मैं आप सब को गोली से उडवा दूला!"

जिस म्राजा डारा उन्हें पेबोग्राद हलके का सुध्य सेनापित नियुक्त किया गया था, उसे उनके सोमने पड़ते हुए कास्नोव ने पूछा कि क्या वे बोल्येविक हैं? उन्होंने जवाव दिया कि हों हैं, जिस पर फ़ास्नोव वहां से चले गये। थोड़ी देर बाद एक अफ़्सर ने वहां म्राकर यह कहते हुए उन्हें रिहा कर दिया कि वह जनरस कास्नोव की ग्राजा से पेंगा कर रहा है ...

इस बीच वेतोग्रार से शिष्टमंडल पर शिष्टमंडल बला थ्रा रहा या-हमा का, उद्धार समिति का धौर शंत में विवजेल का शिष्टमंडल। रेल मजदूर यूनियन ने आग्रह प्रगट किया कि गृहयुद्ध रोकने के लिये कोई समझौता किया जाये श्रीर माम की कि करेन्स्की बीजीविकों के साथ बातचीत वरें और रेलेशियद पर अपना बडाब रोक दे। इनकार की मूरत में विवजेल ने 99 मचंदर की आधी रात से आग हड़वाल कुरू करने की धमकी दी।

भेरेत्स्वी ने कहा कि उन्हें इस मामले में समाजवादी मिलयो तथा उद्घार समिति के साथ बातचीत करने का मीका दिया जाये। जाहिर धा कि वह दविधा में पड़े हुए थे।

१९ तारीण को करवाकों के प्रवान दस्ते शास्त्रोप सेतो पहुंच गर्य, जहां से स्थानीय मोवियत तथा सैनिक शांतिकारी समिति की पंचमेन सेता हड़वड़ी में भाग खड़ी हुई। उनमें से कुछ ने तो अपने हथियार भी डान दिये... उसी रात वे भूल्कोबों की सरहद पर भी पहुंचे, जहां पहली बार उनका प्रसन तौर पर मुकाबला किया गया...

केररस्त्रों को सेना को छोड़ कर चने बाने बाने करवाज सिपारी छिडफुट पेत्रोग्राद पहुंचने समें। उन्होंने बहा कि कॅरेस्स्की ने उन्हें टगा मा भीर मोर्चों पर ऐसी घोषणायें प्रसारित की थी, जिनमें बहा गया था कि पेत्रोग्राद धुन्धु कर जल बहा है, कि बोल्गेविकों ने जर्मनों को भूम धाने का न्योता दिया है ग्रौर वे ग्रौरतों ग्रौर बच्चों को करल कर रहे हैं ग्रीर

मनमानी लूट मचाये हुए हैं...

सैनिक कातिकारी समिति ने फ़ौरन हजारों की संध्या में प्रपीलें छपवा कर दर्जनों "प्रचारकर्तामों" को कब्जाकों वो बास्तविक परिस्थित से परिचित कराने के लिये भेजा...

२

# सैनिक क्रांतिकारी सिमृति की चूर्विणार्थे

"मजदूरों, सैनिनों तथा किसानो प्रतिविधियों के सभी सोविद्यती

मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों का सावियतों की धिखल रूसी कांग्रेस स्थानीय सोवियतों पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वे प्रविश्वंत सभी प्रतिकांतिकारी तथा यहूदी-विरोधी उपप्रदों और सभी दगो- फसादों का, पाहे वे जिस प्रकार के भी क्यों नहीं, मुकाबला करने के लिय जीरदार कुडम उठायें। मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों की परित के प्रतिकार किसी भी प्रकार के उपहर्व को सहन नहीं कर सकती...

"पेक्रोपाद के लाल गार्डो, क्रांतिकारी गैरिसन तथा मल्लाहो ने राजधानी में पूर्ण शांति तथा सत्यवस्था कायम रखी है।

"मजदूरी, सिपाहियो तथा किसानी, प्रापको सर्वत्र पेक्षोग्राद के मजदूरी ग्रीर सिपाहियों की मिसाल पर चलना चाहिये।

"साथी सिफाहियो और करजाको, सच्ची कांतिकारी सुब्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी भ्रापके कंछों पर भ्रा पड़ी है...

"समूचे क्रांतिकारो रूस तथा पूरी दुनिया की नियाहें छापके ऊपर लगी हुई है...

"सोविपतों की ग्रखिल रूसी कांग्रेस ग्रादेश करती है:

"मोर्पे पर केरेन्स्की द्वारा दोवारा लागू किये गये मृत्यु-दंड का ध्रंत किया जायेगा। "देश में पूर्ण प्रचार-स्वातंत्र्य पुनःस्वापित किया जायेगा। सभी सिपाही सथा त्रातिकारी श्रफसर, जो इस समय तथारुथिन राजनीनिक 'ग्रपराष्ठां' के लिए जैल में बंद हैं, क़ीरन रिहा कर दिये जायेंगे।

"भूतपूर्व प्रधान भंदी केरेन्स्की, जनता ने जिनका तहना जलट दिया है, सोवियतों की काग्रेस की ग्राधीनता स्वीकार करने से इनकार करते हैं और प्रविव्य स्सी कांग्रेस हारा निर्वाचित कानूनी सरकार — जन-किसार परिषद् — के प्रिलाफ संवर्ष करने की कोशिश करते हैं। भोकों ने केरेन्स्की की सबद करने के इनकार कर दिया है। मास्को ने नई सरकार का समर्थन किया है। मास्को ने नई सरकार का समर्थन किया है। मोस्को ने नई सरकार का समर्थन किया है। मोहे भी पैवल टुकड़ी मजदूरों और किसानों की सरकार के विव्याक्ष प्रभियान करने के लिये तैयार नहीं, है, जस सरकार के जिलाफ, जिसने सेना तथा जनता के वृह संकल्प के प्रनुतार ग्रांति-वार्तों गुरू की है धीर किसानों नो भूमि दी है...

"हम सार्वजनिक रूप से चेतायनी देते हैं कि प्रगर करवाक केरेन्स्नी को रोकते नहीं है, जिन्होंने करवाकों को धोखा दिया है भौर जो पेतोगाद पर चढ़ाई करने में उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो प्रातिकारी शक्तिया कार्ति की बहुमूल्य उपलब्धियों – गांति तथा भूमि – की रक्षा के लिए पूरे जोर-गोर से उठ खड़ी होंगी।

"देलीग्राद के मागरिको! केरेस्की राजधानी को जर्मनों के हवालें कर देने की इच्छा करमेवाले किणकिन, सगरपालिका खाद्य-संभरण का अंतर्ध्यंत्र करने वाले यमदूत-सभाई रतेनवेर्ग और तमाम जनवादियों द्वारा पूणा की दृष्टि से देखे जाने वाले पालचीस्की के हाथों मे अपने प्रिकार सुपुर्व कर जहर से भाग खड़े हुए हैं। धापको जर्मनों के, प्रकाल और खुरेल करले-आम के सामने निराधित छोड़कर केरोन्की भाग खड़े हुए हैं। विद्रांही जनता ने केरेन्स्की के मित्रयों नो गिरफ्तार कर लिया है धौर प्रापने देखा है कि किस प्रकार पेत्रोग्राद की सुख्यतस्था तथा सभरण-प्रवंध में तत्काल सुधार प्राथा है। प्रीमजात मालिकों, पूजीपत्तियों, सट्टेवारों के हुवम पर केरोन्की ने प्रापत खाम अपन प्रवंध में तत्काल सुधार का पाय है। प्रीमजात मालिकों, पूजीपत्तियों, सट्टेवारों के हुवम पर केरोन्की ने प्रापत खाम के प्रवार के सुद्धिम गुरू की है कि निर्मा को वापत से साम स्थान स्था स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान

"पैतोग्राद के नागरिको! हम जानते है कि ग्रापका प्रवल बहुमत जनता की श्रातिकारी सत्ता के पक्ष मे तथा केरेन्स्की के नैतृत्व मे चलने बाते कोर्नीलीवपियों के ख़िलाफ़ है। ग्राप नपुसक पूजीवादी पट्यंतकारियों की झूटी घोषणाओं के बहुकावे में न ग्राइये। उन्हें बिना किसी रू-रिग्रायत के कुचल दिया जायेगा।

"मजदूरो, किसानो, सिपाहियो! हम श्रापका कार्तिकारी निष्ठा तथा

भ्रनुशासन के लिए आह्वान करते हैं!

"करोड़ों किसान और सिपाही हमारे साथ है।

"जन-क्रांति की विजय सुनिश्चित है!"

पेत्रोग्राद, २८ अन्तूबर, १९१७

मकडूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पैत्रोग्राद सोवियत की सैनिक क्रांतिकारी समिति

1

## जन-किमसार परिषद् की आज्ञप्तियां

इस पुस्तक में मैं उन्हीं ब्राझितियों को दे रहा हूं, जो मेग़ी राम में बोल्गेंबिकों द्वारा सत्ता पर अधिकार किये जाने से संबंध रखती है। मेप माझित्यां सोवियत राज्य के ढाचे के विशव वर्णन की कोटि में माती हैं भीर प्रसुत पुस्तक में उनके लिए स्थान नहीं है। इनकी दूसरी पुस्तक, 'कोनिंगोल कात से बेस्त-सितोब्स्क की सधि तक' मे, जो इस समय तैयार हो रही है, विशव चर्चा की जायेगी।

#### भावासों के संबंध में

 स्वाधीन स्वलासी नगरपालिकाओं को भविकार है कि वे सभी खाली भावासों को भ्रष्यते भविकार में ले लें।  नगरपालिकायें, उनके द्वारा स्थापित निवमों तथा प्रबंध-व्यवस्था के प्रनुसार, सभी सुलभ ब्रावायों में ऐसे नागरिकों को प्राथय दे सकी है, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, या जो प्रत्यंत जन-संकृत स्थानों में रहते हैं।

मगरपालिकार्ये घावासी की एक निरीक्षण-सेवा स्थापित तथा संगठित
 कर सकती है और उसके भ्रधिकारों को सुनिध्वत कर सकती है।

४. नगरपालिकायें बावास-समितियों की स्थापना के बारे में प्रारेण जारी कर सकती हैं, उनके संगठन को रूपरेखा तथा उनके प्रधिकारों की निश्चित कर सकती हैं और उन्हें कानुनी प्रधिकार दे सकती हैं।

नगरपालिकायें भावास-न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सकती है।
 समा जनके प्रधिकारों और जनको प्रभुता को निश्चित कर सकती है।

६. यह म्राजनित तार द्वारा जारी की जाती है।

धातरिक मामलों के जन-कमिसार

भ**्र इ० रीको**व

### सामाजिक बीमा के बारे में

रूसी सर्वहारा ने अपने फरहरे पर उजरती मजहूरों और साम ही शहर और गांव के बारीबो के लिए मुकम्पल सामाजिक बीमा का वचन अंकित किया है। जार की, जमीदारों और पूजीपतियों की सरकार और समझौतापरस्त संयुक्त सरकार भी सामाजिक बीमा के बारे में मजदूरों की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थं रही।

मजदूरों, सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोनियतों के समर्थन का भरोसा रखती हुई मजदूरों तथा किमानों की सरकार रून के मजदूर वर्ग तथा प्रहर और गाव के गरोनों के सामने घोषणा करती है कि विश्वसिक्त मजदूर-संगठनों डारा प्रस्तानित सुत्रों के ब्राधार पर मामानिक दीमा काननों को तैयार करेगी:

 १. निर्फवाट रूप से सभी उजरती मजदूरों तथा माथ ही शहर प्रौर गांव के सभी ग्ररीबो के लिए सामाजिक बीमा।

२. ऐसी बीमा-व्यवस्था , जिसमें कार्य-क्षमता के हास की सभी श्रेणियां भा

जायें जैसे रोग, निबंलता, वृद्धावस्था, प्रसव, विधवावस्था, श्रताथावस्था तथा वेकारी।

३. बीमें का सारा खुर्च मालिकों के जिम्मे हो।

 कार्य-समता के सभी प्रकार के हास तथा वेकारी की धवस्था में बतीर मुद्रावचे के पूरी तनखाह दी जाये!

 सभी बीमा-संस्थाओं का मजदूर खुद पूरी तरह प्रबंध करें।
 स्सी जनतन्त्र की सरकार के नाम पर धम जन-कमिसार धनेवसगढ क्वार्यासकोव

### जन-शिक्षा के बारे में

रूस के नागरिको!

७ नवंबर के विद्रोह के फलस्वरूप मेहनतकल जन-माधारण ने पहली बार वास्तविक सत्ता पर अधिकार किया है।

सोवियतों की प्रखिल रूसी काग्रेस ने इस सत्ता को प्रस्थायी रूप से सोवियतों की कार्यकारिकी समिति तथा जन-कमिसार परिषद् दोनों के हाथों में प्रंतरित कर दिया है।

त्रांतिकारी जनता की इच्छानुसार मुझे जिथा जन-कमिमार नियुक्त किया गया है।

जहां तक जन-शिक्षा केंद्रीय सरकार के हाथ में है, वहां तक इसका मामान्य निर्देश करने का कार्य, संविधान सभा बुलाये जाने तक, एक जन-शिक्षा भ्रायोग के सुपूर्व किया जाता है, जिनके श्रध्यक्ष सथा कार्यकारी मिश्रकारी जन-किसार है।

यह राजकीय भाषोग किन बुनियादी प्रस्थापनाभी का माधार प्रहण करेगा? उसका भाषिकार-खेल किम प्रकार निष्कित किया जायेगा?

िमानासंबंधी क्रिया-कलाप का सामान्य मार्गः एक ऐसे देश में, जहां निरक्षास्ता तथा भ्रमान का बोलवाला है, प्रत्येक सच्ची जनवादी मत्ता को विक्षा के क्षेत्र में इस जहालन से संबंध करना भ्रथमा प्रथम उद्देश्य बनाना होगा। उसे भ्राधुनिक शिक्षा-विज्ञान की भ्रावश्यकताओं के धनुरूप स्वूलों का एक जात विक्षा कर कम से कम समय में सार्विक साक्षरता को उपनव्य करना होगा। उसे सब के लिए सार्विक, प्रनिवार्ग, निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ करनी होगी, श्रीर साथ ही ऐसे शिक्षक-संस्थानों और ट्रेनिंग स्कूलों का एक जाल विछा देना होगा, जो कम से कम समय में जन-शिक्षकों की एक यक्तियाली सेना तैयार कर देंगे, जो हमारे निस्सीम रूस को जनता नी सार्विक शिक्षा के लिए इतनी जरूरी है।

विषेद्रीकरण: राजकीय जन-शिक्षा ब्रायोग ऐसी केंद्रीय संस्था क्यारि नहीं है, जिसे शिक्षण तथा ब्रनुदेश संस्थानों पर हुकूमत बताने का प्रिक्षित है। इसके विपरीत स्कूलो का सारा काम स्थानीय स्वकासी निकायों के हाणे मे प्रंतरित कर देना चाहिए। राज्य केंद्र तथा नगरपालिका केंद्रों दोनों को चाहिए कि वे मजदूरो, सिपाहियों और किसानों के, खुद पैशकदमी करके, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने के स्वतंत्र कार्य की पूर्ण स्वायताता प्रदान करे।

राजकीय आयोग का काम है कि वह नगरपालिका संस्थामों तथा निजी संस्थामों को, निशेषतः मजदूरों द्वारा स्थापित विशेष वर्ग-मस्ति रखनेवाली संस्थामों को एक सूत्र में वाधे भीर उनके भौतिक तथा नैतिक

समर्थन के लिए सुविधाये जुटाने में उनकी सहायता करे।

राजनीय जन-शिक्षा समिति: राजकीय जन-शिक्षा समिति ने, जो प्रपत्ती सदस्ता की दृष्टि से एक पर्याप्त जनवादी तिकाय है और जिसे प्रनेक विशेषकों की सेवा प्राप्त है, क्रांति के प्रारंभ से ही प्रनेक क्रमब्ब महत्त्वपूर्ण कानूनी योजनाओं को तैयार किया है। राजकीय प्रापोग सबसुब इस समिति का सहयोग चाहता है।

उतने समिति के ब्यूरो को यह अनुगेध करते हुए लिखा है कि वह निम्नलिखित कार्यत्रम को पूरा करने के लिए समिति का एक प्रताधारण प्रधिवेशन बलाये:

तन चुलायः ९. समिति मे प्रतिनिधित्व के नियमों मे श्रधिक जनवादीकरण <sup>की</sup>

दिशा में संशोधन।

२. सिमित के प्रधिकारों में, उन्हें और व्यापक रूप देते हुए, इस प्रकार का परिवर्तन कि समिति को, रस में सार्वजनिक धनुरेश तथा शिधा का जनवादी सिद्धांतों के धाधार पर पुत्रसंगठन करने के लिए उपमुक्त कानुनी योजनामों को तैयार करने के निमित्त, एक युनियादी राजकीय संस्थान से रूपानिता विया जा मठे। ३. नये राजकीय ध्रायोग के साथ सम्मिलित रूप से उन कानूनों का संशोधन, जिन्हें समिति ने पहले से ही तैयार कर लिया है धीर जिनके संशोधन की ध्रावश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई है कि, उनके इस संकुचित रूप में भी, उन्हें सपादित करने में समिति को उसके रास्ते में रोड़ा घटकाने वाले पहले के मंत्रिमंडलों की पूजीवादी भावना का ध्यान रखना पड़ा था।

इस संयोधन के परचात् ये क़ानून विना किसी प्रकार की नौकरणाही लाल फीतेशाही के, ऋांतिकारी पद्धति से लागू किये जायेंगे।

प्रध्मापक सथा समाजशास्त्री: राजकीय प्रायोग जनता को – देश के स्वामियो को – शिक्षित करने के उज्ज्वल तथा सम्मानपूर्ण कार्य में प्रध्यापकों का स्वागत करता है।

जन-शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सत्ता मध्यापको के प्रतिनिधियो की ध्यानपूर्ण मलणा के बिना कोई कदम नहीं उठा सकती।

दूसरी कोर, एकमाल विशेषज्ञों के सहयोग द्वारा ही कोई फैसला किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। यही बात सामान्य शिक्षा-सस्यानों के सुधारों के ऊपर भी लाग होती है।

सामाजिक शक्तियों के साथ ध्रध्यापकों का सहयोग - प्रायोग स्वयं प्रपत्ते संघटन में, राजकीय समिति में तथा अपने समस्त किया-कलाप में इसी रुप में ध्यवहार करेगा।

षायोग की दृष्टि से उसका पहला काम- यह है कि वह प्राध्यापकों का, धौर सर्वप्रथम, उन बेहद गरीव परंतु सास्कृतिक कार्य के प्रायः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदाताओं — प्रथमिक स्कूलो के प्रध्यापकों — का दर्जी उठाये। उनकी जायक मागे फोरत धौर किसी भी कीमत पर पूरी होनी चाहिये। स्कूलों के सर्वहारा मांग करते रहे हैं कि उनकी तनखाहें बड़ा कर एक सौ हवल माहबार कर दी जायें, लेविन इसका कोई धास नहीं हुछा। हसी जनना के विचाल बहुसंख्यक माग नो शिक्षा देने वाले धायापनों को धाब धीर मोहताओं की हालत में रखना करका की बात होगा।

संविधान समा निस्संदेह शीध्र ही प्रपना काम शुरू करेगी। वही हमारे देग में राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन की व्यवस्था को धौर साथ ही जन-जिक्षा के संगठन के सामान्य चरित्र को स्थायी रूप से निर्धारित कर संवती है।

सोवियतों के हाथ में सत्ता के ग्रंतरण के साथ ग्रव संविधान समा का वास्तविक जनवादी चरित्र सुनिश्चित वन गया है। राजकीय समिति पर भरोसा करते हुए राजकीय आयोग जिस नीति का अनुसरण करेगा, उसने संविधान सभा के प्रभाव से शायद ही कोई परिवर्तन करना पड़े। उसका पूर्व-निर्धारण किये विना, नई जनता की सरकार यह समझती है कि इस क्षेत्र में ऐसी अनेक कार्रवाइयों के लिए क़ानून बना कर वह अपनी अधिकार-सीमा का उल्लंघन नहीं कर रही है, जिनका उद्देश्य है देश के मानसिक जीवन को यथाणीध्र समृद्ध तथा प्रबुद्ध बनाना।

मंत्रालय: इस मध्य में मौजूदा काम को जन-शिक्षा मंत्रालय द्वाराही चलाना होगा। उसके रूप तथा गठन में जो परिवर्तन ब्रावश्यक है, उन्हे संपन्न करने के लिए सोवियलों की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित राजकीय मायोग तथा राजकीय समिति जिम्मेदार होगी। कहने की जरूरत नहीं कि जन-शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय नेतृत्व की ऋम-व्यवस्था संविधान सभा द्वारा स्थापित की जायेगी। तब तक राजकीय जन-शिक्षा समिति तथा राजकीय जन-शिक्षा श्रायोग दोनों के लिये ही मंत्रालय एक कार्यकारी उपकरण की भूमिका ग्रदा करेगा।

वेश के निस्तार की गारंटी इस बात में है कि उसकी सभी प्राणवान् सथा वास्तव में जनवादी शक्तियां सहयोग करें।

हमारा विश्वास है कि श्रमिक जनता तथा ईमानदार प्रवद्ध बुद्धिजीवियों के प्रवल प्रयास के फलस्यरूप देश इस कच्टप्रद संकट से निकलेगा भीर पूर्ण जनवाद स्थापित कर समाजवाद तथा राष्ट्रों के भाईचारे के युग में प्रवेग करेगा।

> जन-शिक्षा के जन-कमिसार ग्न**० व**० लुनाचारकी

#### क़ानुनों के अनुसमर्थन तथा प्रकाशन-त्रम के विषय में

 जब तक संविधान समा बुलाई नहीं जाती; काननों का प्रधिनियमन तथा प्रकाशन मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की प्रखिल रूसी नाप्रेम द्वारा निर्वाचित मौजूदा मजदूरो तथा किसानों की प्रस्थायी सरकार द्वारा द्वादेशित कमानुसार संपन्न किया जायेगा।

२. प्रत्येक विघेयक मंत्रीधित मंत्रालय द्वारा, नियमानुसार प्रधिक्वत जन-किमसार द्वारा हस्ताक्षरित होकर सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा; घयवा वह सरकार से संलग्न विधायी विभाग द्वारा विभाग-ष्रध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ पेश किया जायेगा।

२. सरकार द्वारा धनुसमर्थित होने पर यह आजिप्त धपने अंतिम रप में रुसी जनतंत्र के नाम पर जन-किमसार परियद् के अध्यक्ष द्वारा प्रयबा उनके स्थान पर उन जन-किमसार द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी, जिन्होंने उसे सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया या और फिर इस आजिप्त की प्रकाशित किया जायेगा।

४. जिस तारीख़ को यह आज्ञान्ति आधिकारिक 'मजदूरों तथा किसानों की सस्यामी सरकार के गखेट' मे प्रकाशित की जायेगी, उसी तारीख़ से वह अनुन का दर्जा हासिल करेगी।

४. प्राज्ञप्ति मे प्रकाशन-तिथि से फिल्म एक तिथि का निर्देश हो सकता है, जब यह आझिति कानून का रूप लेगी, अथवा उसे तार के खरिये प्रवर्तित किया जा सकता है; इस सूरत में प्रत्येक स्थान में तार का प्रकाशन होने पर उसे कानून माना जायेगा।

६. राज्य सेनेंट द्वारा सरकार के विद्यामी प्रधिनियमों का प्रख्यापन समाप्त किया जाता है। जन-किमसार परिषद् से संतर्ग विधायी विभाग समय समय पर सरकार के उन विनियमों तथा धादेशों के संप्रहों को प्रकाशित करता है, जिन्हें कानून का दर्जा हासिल है।

७. मबदूरों, किसानों तथा क्षीनकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों को केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (स्ते-ई-काह) को सदा सरकार की किसी भी प्राप्तत्ति को रह या मुलतवी करने या बदलने का प्रधिकार होगा। रुमी जनतत के नाम पर

जन-विसार परिषद् के ब्राध्यक्ष

#### शराव की समस्या

सैनिक क्रातिकारी समिति द्वारा जारी किया गया ग्रादेश:

 जब तक दूसरा भ्रादेश न दिया जाये, एलकोहल तथा एलकोहतीय पेयों के उत्पादन की मनाही की जाती है।

 एलकोहल तथा एलकोहलीय पेयों के सभी उत्पादनकर्तामों की म्रादेश दिया जाता है कि वे २७ तारीख़ से पहले इस बात की सूचना दें कि उनके गोदाम ठीक ठीक कहां पर है।

 इस झादेश का उल्लंघन करने वाले सभी अपराधियों पर सैनिक फ़ातिकारी झदालत में मुकड्मा चलाया जायेगा।

सैनिक क्रांतिकारी समिति

#### मादेश नं० २

फिनलंडी गार्ड रितर्व रेशीमेंट की समिति द्वारा सभी बाबास-समितियों तथा मासील्येमको ब्रोस्तोच इलाक्षे के नागरिकों के नाम

पूनीवादियों ने सर्वहारा के धिनाफ सहाई वा एक बहुत नासार तरीवा चुना है; उन्होंने बहुर के मुस्त्रानिक हिस्सों मे बराव के बढ़े बढ़े गीदाम जायम क्यि है और वे मियाहियों के बीच बराव बढ़वा रहे हैं भीर इस प्रकार आजिकारी सेना की पानों में बसंनीय उत्सन करने की शीमिंग कर रहे हैं।

सभी धाशस-अधिनियों को घादेश दिया जाता है कि इस धारेश के विराजाये जाने के तीन घंटे के घटर वे क्यमं सुष्ट रूप से दिस्सीकी गार्ड क्रिमेट की समिति के धायात को यह सुवित करें कि उनके सकातों में किरोनी सरस्य सीनुद है। जो सीम इस धादेश का उल्लंघन करेगे, उन्हें विरक्तार कर सिवा जायेगा धीर उन पर एक ऐसी धदासत में मुक्ट्मा चलाया जायेगा, जो उनके साथ र-रिप्रायत कहीं करेगी। उनकी जायदाद उस्त कर सी जायेगी धीर उनके पान भागव का जो स्टार पाना जायेगा, उसे नेनावनी के दो घेट उसे साहनासाइट से उड़ा दिया जायेगा, गयोहि जैसा कि धनुभव में सानूम हुमा है न्यादा नस्म कार्यवादयों में साहा हुमा नतीजा नहीं निकत्ता।

याद रिपये, ब्राइनामाइट लवाने से पहले दूसरी कोई खेतावनी नहीं दी जायेगी!

फिलनैडी गार्ड रेजीमेट की रेजीमेट समिति

# नौवें श्रध्याय की टिप्पणियां

٩

# सैनिक फ्रान्तिकारी समिति, युलेटिन नं० २

9२ मर्बचर की शाम को केरेल्स्ती ने त्रातिकारी सेनाओं के पास मताब भेजा कि से "अपने हथियार डात हैं"। केरेल्स्ती के सिपाहियों ने गोनाबारी गुरू की। हमारे सोपातने ने इसका जवाब दिया और दुग्मत ने गोनाबारी गुरू की। हमारे सोपातने ने इसका जवाब दिया। मत्वाहों ने ते गोनों को प्रामोण कर दिया। करजाको ने हमला शुरू किया। मत्वाहों की लेखानक गोलाबारी ने करजाकों को पीछे हैंने पर मजबूर किया। हमारी व्यवस्था हुग्मन की पांतों में पिल पड़ी। दुश्मन भाग रहा है। हमारे निपाही पीछा कर रहे हैं। केरेल्स्की को मिरफार कर लेने का हम्म दिया गया है। त्रातिकारी सैनिकों ने त्सारस्कोये सेंजी पर करजा कर लिया है।

साटिविषाई संदूक्तको: सैनिक प्रातिकारी सिमिति को पक्की सूचना मिली है कि बहादुर साटिवियाई संदूक्तियों की टुकडी मोर्चे से घा पहुंची है और उसने केरेन्स्की के गिरोहों के गिछाये में मोर्चा कायम किया है।

#### सैनिक वांतिकारी समिति के स्टाफ की घोर से

केरेन्स्की के दस्तों ने गातनिना तथा स्मारस्कोये सेलो पर इसलिये क़ब्जा फर लिया था कि इन जयहों मे तोपें चौर मशीनगर्ने बिल्रुल ही न थी, जब कि केरेन्स्की के घडुमवारों को शुरू से ही तौपखाने की मदद हासिल थी। पिछने दो दिनों में हमारे स्टाफ को श्रांतिकारी सैनिकों के लिए भावश्वक गंदवा में तोषें, मशीनगर्ने, मैदानी टैलीफोन वग्रैरह जुटाने के लिए जोरदार काम करना पड़ा। जब यह काम-स्थानीय सोवियतों भीर कारपानों (पूनीलीय कारपाने, बोबचीय भीर दूसरे कारखानों) की प्रयत सहायता से पूरा कर लिया गया , तब प्रत्याशित मुठभेड़ का परिणाम संदेह में न रहा। त्रातिकारी सैनिकों के पास न केवल अतिरिक्त भाता में साज-सामान था और पेलोग्राद जैसा एक शक्तिशाली भौतिक ग्राधार या, उन्हें घरयधिक नैतिक श्रेष्टता भी प्राप्त थी। पेत्रोग्राद की सभी रेजीमेंटें बड़े जोश-खरोश से मोचों की भ्रोर बड़ी। गैरिसन-सम्मेलन ने पांच सिपाहियों का एक नियंत्रण-त्रायोग चुना भीर इस प्रकार मुख्य सेनापति तथा गैरिसन के बीच पूर्ण एकता को सुनिश्चित बना दिया। गैरिसन-सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णायक कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया गया।

9२ नवंबर को जो गोलावारी गृरू हुई, उसमें दिन के तीन बनें तक प्रसाधारण तेजी था गई। करजाकों की हिम्मत बिल्कुल ही टूट गई। उनके यहां से एक दूत कास्त्रोये सेतो के दस्ते के स्टाफ के पास धाया और उसने गोलावारी बंद करने का प्रस्ताव किया और यह धमकी दी कि प्रगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी ओर से "निर्णायक" कार्रवाई की लायेगी। उसे जवाब दिया गया कि गोलाबारी तभी बंद की जायेगी, जब केरेस्की प्रपने हमियार डाल हैं।

बराबर और पकड़ती हुई इस लड़ाई में क्षेता के सभी हिस्सों — मल्लाहों, सिपाहिमों और लाल गाड़ों—ने धसीम साहस प्रदर्शित किया। मल्लाह तल तक धामे बढ़ते गये, जल तक कि उन्होंने धपने सार कारतूस खाली न कर दिये। हताहतों की संख्या धभी तक निविचत नहीं की गई है, परंतु प्रतिकातिकारी सैनिकों में, जिन्हें हमारी एक ब्लाखंद गाड़ी के कारम भागे क्षति टडानी पड़ी, भविक तोए हतहत हुए हैं।

केरेन्सी के स्टा. ने इक भव से कि कही वे भिर न आयें, पीछे हरने का हुक्त दिया। उनकी यह पत्तवाई देखते देखते अनदड बन गयी। रान के ११ – १२ बजे तक रेडियो-स्टेशन समेत स्तारक्षीये सेलो परी तरह सोवियत सैनिसों के हाथ में भा गया। करबाक गातवियना भीर पनोकी तरफ भाने।

र्नैनिकों के मनोबल की जितनी प्रशंसा की जाये योड़ी है। भागते हुए करखाकों का पीछा करने का हुक्म दिया गया है। स्ताररकोये सेनी स्टेशन से तुरंत ही एक रेडियो-तार मोर्चे तथा पूरे रूस में सभी स्थानीय सोवियतों के पास मेजा गया। मार्गे की घटनायें औरन सूचित की जायेंगी।

-

# पेत्रोग्राद में १३ तारीख की घटनायें

पेत्रोग्नाद सोवियत की बैठक में जिनोक्येव ने कहा, "शातु को यस-प्रयोग द्वारा ही चूर किया जा सकता है। फिर भी करवाकों को हर शांतिपूर्ण ज्याय से ग्रमती कोर साने की कोशिश न करना एक अपराप्त होगा... हमें जिस चीज की जरूरत है, वह है सैनिक विजय... युद्ध-यिराम की खबर गसत है... जब दुश्मन कोई मुकसान करने काथिया गढ़ी 'खेंगा, हमारा सैनिक स्टाफ़ युद्ध-यिराम संपन्न करने के तिए तैयार होगा...

"इस समय हमारी विजय के प्रभाव से एक गई राजनीतिक परिस्पित उत्पन्त हो रही है... माज समाजवादी-गांतिकारी नई सरकार में बोरगोंविकों को शामिल करने की प्रयुक्ति रखते है... एक निर्णाणक विजय जहरी है, ताकि जो लोग दुविधा में पड़े हुए है उनकी हिप्तित्पाहट दूर हो जाये..."

नगर दूमा में पूरा ध्यान गई शरकार के गठन पर केंद्रिस गा।

फैंडेंट शिंगारेव ने जोर देकर कहा कि नगरपालिका को बोहगैविकों के साथ किमी भी समझीते में हिस्सा नही तेना चाहिये... "जब तक कि ये मिरफिरे ध्रपने हथियार नहीं रख देते ध्रीर लुड्मुख़ार ध्रदालतों के ध्रिप्तियार को नहीं मानते, उनके साथ कोई भी समझौता नामुगकिन है..."

येदीन्स्त्वो दल की श्रोर से यात्सेंव ने कहा कि बोल्गेविकों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने का मतलब होगा बोल्गेविकों की जीत...

समाजवादी-त्रातिकारियों की घोर से मेयर श्रेड्देर ने बयान दिया कि वह बोल्जेविकों के साथ किसी भी तरह के समझौते के ज़िलाफ हैं... "जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार जनता की इच्छा से उत्पन्न होनी चाहिये और चूकि जनता की इच्छा नगरपालिका-चुनावों में ग्रामिय्यक्त हुई है, इसलिये जनता की जो इच्छा सरकार को उत्पन्न कर सकती है, वह वास्तव में दूमा मे ही केदित हैं..."

दूसरे भाषणकर्ताघों के बोलने के बाद, जिनमे एकमाल मेन्सैविक-ध्रंतर्राष्ट्रीयतावादियों का प्रतिनिधि ही बोल्सेविकों को नई सरकार में लेने के बारे में विचार करने के पक्ष में था, दूमा ने बोट देकर क़ैसला किया कि उसके प्रतिनिधि विकास के सम्मेवन में भाग लेते रहें, परंतु सबसे पहले घ्रस्थायी सरकार की युन.स्थापना के लिए प्राग्रह किया जाये ग्रीर

बोल्गेविको को नई सरकार से बाहर ही रखा जाये।

3

### युद्ध-विराम। उद्घार समिति को क्रास्नोव का उत्तर

"प्रविश्वंय युद्ध-विराम प्रस्तावित करते हुए धापने जो तार भेत्रा है, उसके जवाज मे मुख्य सेनापित, दर्स बात की इच्छा करते हुए कि ध्ययं में प्रीर अधिक रस्तपात न हो, बातों कुरू करने धीर सरकार तथा विद्रोहियों की सेनाभों के बीच संबंध स्वापित करने के लिए सहमति प्रगट करते हैं। वह विद्रोहियों के जनरल स्टाफ से प्रस्ताव करते हैं कि वह प्रपनी रेजीमेटों को पेजोग्नाद बापिस बुसाये, सीगोबो—पूलकोबो—कोसपिनी साइन को तटस्य घोषित करे थ्रौर सरकार की घुड़सवार-सेना के ध्रमले दस्तों को मुव्यवन्या स्थापित करने के उद्देश्य से त्मारस्कोये सेलो में प्रवेश करने दें। इम प्रस्ताव का उत्तर कल सबेरे = वर्जे से पहले हमारे दूतों के हाथ में होना चाहिए।

कास्नीव "

8

#### त्सारस्कोये सेलो की घटनाये

जिम णाम को फेरेन्स्नी के सैनिक स्मार्ग्स्योय सेलो से पीछे हटे, उमी णाम बुछ पादिन्धी ने जहर की सड़कों पर एक धार्मिक जुनून निकाला और नागरिकों के मामने भाषण दिये, जिनमें उन्होंने जनना से मपीन की कि वह बैध मत्ता का, धर्यात् धन्याधी सरकार का ममर्थन करे। म्याद्यांची के बयान के मुताबिक करवालों के मागने से बाद जब माल गाड़ों की पहली दुकड़िया महर में दाग्निल हुई, पादरियों ने सोवियनों के चित्राफ जनता को भड़काया और रम्यूतिन की कह पर, वो माही महल के पीछे थी, दुकाड़िया मांगी। मान-बबूला हो कर लाल गाड़ी ने एक पादरी, धर्मरिना इवान बुक्रोब को गिरणुतार कर लिया और उन्हें गोली मार दी...

जिस बनन लाल गाडं शहर से दाखिल हुए, टीक उसी युन्न विजयी मैं बितिया गुन कर दी गई धीर सड़कों पर पुप अधेरा छा गया। सीवियत मैनिकों ने विजनीयर के डाइनेक्टर लुबोबिन को गिरफ्नार कर निया और उनमें पूछा कि उन्होंने बिताया क्यों बुक्तवाई थी। नुछ देर बाद जिस कमरे में उन्हें पर कर दिया गया था, बहा बहु मरे पारे गये; उन्होंने प्रपने माथे में भीनी मार भी थी।

टूमरे दिन पेत्रोखाद के बोल्गीविश-विरोधी घणवारों ने बडी बड़ी मुर्गियों में छापा, "ध्येग्यानोव को ३१ डिघी (मॅ॰) का बुगार!" <sup>देग्</sup>यानोव स्मारक्वोंग्रे मेलो में रहने थे घीर बीमार पड़े थे। सार गाडी ने उस मकान में धाकर हथियारों के लिए तलाशी सी धौर बूढ़े धारमी है सवाल किये।

"भाष समाज के किस वर्ग से भाते हैं?" उन्होंने पूछा।

प्लेग्यानीय ने उत्तर दिया, "मैं एक ब्रांतिकारी हूं, जिसने वालीत वर्षों से भनना जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अर्पित कर रहा है!"

"यहरहाल," एक मजदूर ने नहा, "झव झापने झपने को पूंजीपति याँ के हामों बेच दिया है।"

मजदूर रसी सामाजिक-जनवाद के मार्गदर्शक और प्रवर्तक प्लेखानीय को भूल गये थे !

¥

### सोवियत सरकार की ग्रपील

"गातिषना के दस्तों ने, जिन्हे केरेस्की ने घोषा दिया या, प्रपेने हिषियार डाल दिये हैं धीर केरेस्की को गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया है। प्रतिनातिकारी मुहिम का वह सरगना भाग खड़ा हुमा है। सेना ने विशात बहुमत से सीवियतों की दूसरी धिखल कसी कांग्रेस धीर उसके द्वारा स्थापित सरकार के समर्थन की पोषणा की है। मोचें से बीसों प्रतिनिधि सोवियत सरकार को सेना की वकादारी का विश्वास दिलाने के लिए भागे-भारे पेत्रोधाद पहुंचे है। सचाई को कितना तोड़ा-मरोहा यथा, कांतिकारी मजदूरों, सिपाहियों और किसानों को बदनाम किया गया, सेकिन उससे जनता की पस्ता न किया गया, सेकिन उससे जनता की पस्ता न किया गया, सेकिन उससे जनता की

"त्ते-ई-काह प्रतिवाति के झंडे के नीचे सार्च करने वाले तैनिकों से प्रपील करती है और उनका बाह्मान करती है कि वे धनितंव प्रपने हिमियार एक दें, मुट्टी भर जमीवारों तथा पूंजीपतियों के हित से धपने भाइयों का खून अब और न बहाये। मजदूरों, तिपाहियों और किसानों का रूस उननोंगों को तानत भेजता है, जो शणभर के लिए भी जनता के शतुओं के झंठे के नीचे रहते हैं...

"क्रजाको! विजयो जनता की पांतों में चले ब्राइये! रेल मजदूर, डाक और तार कर्मचारी, श्राप सब, श्राप सभी जनता की नई सरकार का समर्थन कीजिये!"

### दसवें ग्रध्याय की टिप्पणियां

٩

## क्रेमलिन को क्षति

कैमिलन को जो काति पहुंची थी, उसकी मैने खूद जांच की है।
मैं वहां गोलाबारी के फ़ौरन बाद पहुंचा था। लघु निकोलाई प्रासाद को
पुंकरों की बारिकों की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस प्रासाद का
कोई विशेष महत्व न था और उसमें बस कभी कभी जार-परिवार की एक
रानी के स्वागत-समारोह हुआ करते थे। उसपर गोले ही नही बरसामे
गये, उसे खासी अच्छी तरह लूटा भी गया। सौभाय्यवश उसमें ऐतिहासिक
महत्व की कोई बस्तु न थी।

उस्पेन्स्की के बड़े गिरजे के एक गुबद पर गोला लगने का निशान था, पंतु उसकी छल के भोजेंक के थोड़े से हिस्से को छोड़ कर उसे कोई पुक्तान न पहुंचा था। ब्लागोवेश्वेंस्की के बड़े गिरजे के द्वार-मंडप के भिति- विजों को एक गोला लगने से बेहद नुकसान पहुंचा था। एक दूसरा गोला स्वान वेलीकी नामक घंटामर के एक कोने पर गिरा था। चुड़ोव मठ पर करीब सीस गोले गिर थे, लेकिन सिर्फ एक गोला ही बिड़कों के रास्ते भीतर पूर्वन, बाक़ी ग्रंट की दीवारी और छतों की कार्निसों को नुकसान पहुंचा कर रह गये।

स्पास्काया द्वार के ऊपर का घंटा चकनाचूर हो गया। त्रोइत्की द्वार भी टूट-फूट गया था, लेकिन उसकी भासानी से मरम्मत की जा सकती थी। एक निचली भीनार का कतवा, जो इंटों से बना था, टूट गया था।

तेंट बेमिल (वसीली ब्लजेज़ी) का गिरजाधर अछूना रहा घीर उमी प्रकार विशाल शाही महल भी, जिसके तहएगर्नो में मास्को और पेत्रोग्राद की सारी निधियां पड़ी थी घीर जिसके एजाने में शाही जवाहिरात थे। इन जगहों में किसी ने प्रवेश भी नहीं किया।

### लुनाचार्स्की की घोषणा

"माथियो ! भाप देश के तरण स्वामी है भीर यदाप इस समयधापे लिये नरने भीर सोचने को बहुत बुछ पड़ा हुमा है, आपको यह जरूर जानना चाहिये कि भाप भपनी कलात्मक तथा बैज्ञानिक निश्चियों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं।

"साथियो ! सास्को में जो हो रहा है, वह एक भ्रयानक समार्जनीय दुर्भाग्य है। सत्ता के लिये प्रपने संघर्ष के सिलग्रिले में जनता ने हमारी गौरवपूर्ण राजधानी को क्षत-विकास कर दिया है।

"हिसापूर्ण रांपर्ष, विध्वंसक युद्ध के इन दिनों में जन-शिक्षा का किसार होना एक विशेष भयानक यात है। समाजवाद की, जो एक नई तथा श्रेष्टतर संस्कृति का उत्स है, विजय की भ्राशा ही मुसे सारवना देती है। मेरे ऊपर-जनता की कला-संपदा की हिफाजत करने की जिम्मेदारीहै... भ्रपने पद पर, जहा नेरा कोई प्रभाव न था, जायम रहने ने भ्रसमर्थ हो कर मैने इस्तीफा दिया?।

'परतु, साथियो, मैं आपसे धनुरोध करता हूं कि आप मृते सहारा दें... प्रपने लिये और अपने वंजनों के लिये हमारे देश के सौदर्य की सरक्षित रखिये; जनता की संपदा के संरक्षक बनिये।

"जन्द, बहुत जन्द जाहिल से जाहिल सोग भी, जिन्हें इतने दिनों से जहालत में रखा गया है, जागेंगे श्रीर समझेंगे कि कला ग्रानंद, गरित तथा बुद्धिमता का कितना बड़ा उत्स है..." ३ नवंबर, १६९७

> जन-शिक्षा के जन-कमिसार ग्र० सनाचास्की

<sup>°</sup>ग्न० व० लुनाचार्स्की ने शिक्षा के जन-कमिसार के ग्रपने पद यो छोड़ा नहीं।—सं०

| न०                                        | . पारिवारिक नाः<br>. नाम |              | भावास-समिति<br>नं •             |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| पुरुष ग्रयवा<br>स्त्री मनस्या मोजूद सामान |                          |              |                                 |
|                                           | कपड़ा                    | भर्गीन<br>मे | ने-बनाये कपड़े वग्नैरह अदद      |
| मासिक ग्रीसत                              |                          | G            | ाड़े, गर्मियो भौर<br>शरद्काल के |
|                                           | मंडरवियर के लिये.        |              |                                 |
| factor of -                               | स्रोवरकोटों के लिये .    |              | भाकें ग्रीरसूट<br>डरवियर        |
| पलैट कमरा                                 | दूसरे पहनावो के लिए .    | जूर          | ते                              |

`

# कांतिकारी वित्तीय कार्रवाई

#### मादेश

मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की मास्की सोवियत के प्रधीन सैनिक कांतिकारी समिति द्वारा जो अधिकार मुझे सींपे गये हैं, उनके बल पर मैं प्रादेश देता हूं:

9. जब तक दूसरी धाझा न दी जाये धपनी शाखाओं समेत सभी बैक, भाखाओं समेत केंद्रीय राजकीय बचत बैक और डाक-तार घरों के बचत बैक २२ नवंबर को सबेरे ११ बजे से लेकर १ वबे सक घुने रहेंगे।

- उपरोक्त संस्थान चालू लेखे पर तथा बचत बैंक के लेखे पर प्रगते हफ्ते के दौरान प्रत्येक जमाकर्ता को १५० स्वल से प्रधिक प्रदायगी नहीं करेंगे।
- ३. चालू लेखों तथा बचत बैक के लेखों पर फ्री हुगता १५० स्वत से चयादा रक्तमों की श्रदायगी तथा दूसरे सभी तरह के लेखों पर ग्रदायगी ग्रगले सीन दिनों—२२, २३ ग्रीर २४ नवंबर—में केवल निम्मलिखित मामलों में करने की इजाबत दी जायेगी:
- (फ) सैनिक टुकड़ियों के लेखों पर, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए;
- (ख) उन तालिकाधों तथा सूचियों के धनुसार कर्मबारियों की तनख़ाहें तथा मजदूरों की मजदूरी की घदायगी के लिए, जो कारख़ाना समितियों प्रथवा कर्मबारियों की सोवियतों द्वारा प्रमाणित हों ध्रीर किससारों के प्रथवा सैनिक क्रांतिकारी समिति के धौर हल्कों के सैनिक क्रांतिकारी समितियों के प्रतिनिधियों के दस्तख़तों से तसदीक की गई हो।

४. हुडियों पर १५० रुबल से स्थादा ग्रदायगी नहीं की जायेगी। बाक़ी एकम चालू लेखे में दाख़िल की जायेगी घोर उसकी ग्रदायगी वर्त-मान ग्राक्ति द्वारा निश्चित कम से की जायेगी।

५. इन तीन दिनों से बैकों को और कोई भी क्षेत्र-देन का काम करने की मनाही की जाती है।

६. सभी लेखों भे किसी भी माला में रुपया जमा किया जा सकता है।

- ७. तीसरी धारा में सूचित प्राधिकरणों के प्रमाणीकरण के लिए वित्त-परिषद् के प्रतिनिधि इत्योका मार्ग पर स्टाक-एक्सचेंज भवन में दिन के दस वर्जे से दी वर्ज तक काम करेंगे।
- प. वैक तथा बचत बैक रोजाना नकदी लेन-देन का कुल हिसाब वित्त-परिपद् के सुपुर्द करने के लिए उसे पांच बजे जाम तक स्कोबेलेव चौक पर सोवियत के भवन में सैनिक कातिकारी तमिति को अजेंगे।
- सभी तरह की उधार-संस्थायों के सभी कर्मवारी ब्रौर प्रवंधकर्ता,
   जो इस माजित का पालन करने से इनकार करते है, बाति तथा जन-

साधारण के शबुषों के रूप में क्रांतिकारी न्यायाधिकरणों के सम्मुख विम्मेदार टेहराये जायेंगे। उनके नाम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किये जायेंगे।

१०. इस धाजित के ध्रंतर्गत वचत बैकों तथा बैकों की शाखाओं के लेन-देन के काम के नियंत्रण के लिए हुत्के की सैनिक क्रांतिकारी समितियां तीन-सीन प्रतिनिधियों को चुनेंगी धौर उनके काम की जगह निश्चित करेंगी। सैनिक वातिकारी समिति के पूर्ण अधिकृत कमिसार

स० शेवेरदीन-माक्सीमेन्को

## ग्यारहवें ग्रध्याय की टिप्पणियां

9

### इस भ्रघ्याय की सीमाएं

इस प्रध्याय में दो महीने से कुछ कम या ज्यादा दक्त में हुई घटनामों का वर्णन है। उसमें मिल-राप्ट्रों के साथ वाती, जर्मनों के साथ वाती तथा युद्ध-विराम, भीर बेस्त-वितायक में वाति-वार्ता के झारंभ के काल का भीर साथ ही उस काल का वर्णन है, जिसमें सीवियत राज्य की बुनियादें रखी गई थी।

परन्तु इस पुस्तक में मेरा यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि इन प्रत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाझों का वर्णन और उनकी व्याख्या करूं, जिसके विए घंधिक स्थान की आवश्यकता है। इसलिए मैंने उन्हें एक दूसरी पुस्तक 'कोर्नोलोज कांड से बेस्त-लितोञ्स्क की संधि तक' के लिए छोड़ दिया है।

इस प्रकार मेंने इस प्रध्याय में अपने को सोवियत सरकार के देश में प्रपत्ती राजनीतिक सत्ता संहत करने की कीशियों तक ही सीमित रखा है और देश के अंदर विरोधी अंशकों पर एक के बाद एक उनकी जीतों की रूपरेखा प्रस्तुत की है — जिन जीतों की प्रक्रिया ब्रेस्त-जितोबस्क की पुर्माय -पूर्ण संधि द्वारा भस्यायी काल के लिए रक गई थी।

# प्रस्तावना - रूस की जातियों के अधिकारों की घोषणा

मजदूरों ग्रीर किसानों की ग्रक्तूबर (नवस्वर) क्रांति सर्वव्यापक मुक्ति-पताका के नीचे शुरू हुई।

किसानों को जमीदारों की सत्ता से मुक्त किया जा रहा है, क्यों कि व जमीदार को भूमि पर स्वामित्व का कोई धिकार न रहा—उसका उन्मूलन कर दिया गया है। सिपाही धौर मल्लाह निरंकुल जनरलों की प्रभुता से मुक्त किये जा रहे हैं, क्योंकि ध्रव से जनरल चुने जायेंगे धौर वे वापित सुलायें जा सकेंगे। मजदूर पूजीपतियों की मौज धौर मनमानी से मुक्त किये जा रहें हैं, क्योंकि ध्रव से निलों धौर का रही के प्रमानी से मुक्त किये का रहें हैं, क्योंकि ध्रव से निलों धौर का प्रशुवों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित होगा। जो भी जीवित है ध्रयवा जीने की क्षमता रखता है, उसे पृथ्य बंधनों से मुक्त किया जा रहा है।

ग्रव केवल रूस की जातिया ही बाकी रह गयी है, जिन्होंने उत्पीड़न ग्रीर निरंकुगता को क्षेता है ग्रीर झेल रही है, ग्रीर जिनकी सुनिन की ग्रवितब शुरू करना होगा, जिन्हें दृढ़ तथा निश्चित रूप से स्वतंत्र करना होगा।

जारमाही जमाने में रूस की जातियां बाकायदा एक दूसरे के खिलाफ भड़काई जाती थी। इस नीति का परिणाम क्या हुसा, यह मानून हैं: एक स्रोर करले-साम और दगा-प्रसाद, दूसरी ओर जातियों नी गुलामी!

इस गर्मनाक नीतिकी क्षोर न लीटा जा सकता है, न लीटना चाहिए। उसके स्थान पर प्रव से इस की जातियों की स्वैच्छिक तथा सच्ची एकता की नीति को स्थापित करना होगा।

साम्राज्यवाद के काल में, जब फ़रवरी (मार्च) क्रांति के बाद सता कैंडेट पूजीपति वर्ग के हायों में अंतरित की गई थी, उकसावे की नान नीनि की जगह रूम की जातियों के प्रति भयपूर्ण प्रविक्वास की नीति, छिद्राप्वेषण की, जातियों की भ्रमहीन "स्वतंवना" तथा "समता" की नीति चालू की गई। इस नीति के परिणाम भी मालूम है: राष्ट्रीय बैर-बिरोध में बृद्धि तथा पारस्परित विकास की हानि। मूट तथा घविषवास, छिद्रान्वेषण तथा जकसावे की यह तिकम्मी नीति जरूर ही धरम होनी चाहिए। धर्व से जरूर ही उसनी जगह एक ऐसी साफ, खुली धीर ईमानदार नीति धपनानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप रूस की जातियों के बीच पूर्ण पारस्परिक विष्वास स्थापित हो सके। इस विश्वास के फलस्वरूप ही रूस की जातियों की सच्ची तथा स्थापी एकता स्थापित हो सकती है। धीर इस एकता के फलस्वरूप ही रूस की जातियों के किमान घीर मजदूर सहत होफर एक ऐसी कातिकारी णिकत वन सकते हैं, जो साम्राज्यवादी-मंद्योजनकारी पूजीपित वर्ग की सभी कोणिशों का मुकाबला करने में ममर्थ होगी।

9

## ग्राज्ञप्तियां

#### वैकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में

राष्ट्रीय प्रयंक्यवस्था के व्यवस्थित सगटन के, बैको की सट्टेंबाजी के संपूर्ण उन्मूलन के भौर मजदूरो, किसानो तथा पूरी मेहनतकर प्रावादी की बैक-पूर्णी द्वारा शोषण से पूर्ण मुक्ति के हित में भीर रुसी जनतव के एक ही राष्ट्रीय बैक की स्थापना की दृष्टि से, जो जनता तथा गरीब बर्गों का वास्तिक हित-साधन करेगा, केदीय कार्यकारिणी समिति (सै-ई-काह) फैससा करती है:

वैक-स्यवसाय राजकीय ईजारेदारी घोषित किया जाता है।

२. सभी मीजूदा निजी मिश्रित-पूजी बैक और बैक-कार्यालय राजनीय बैंक में मिला दिये जाते हैं।

१. वद किये जाने वाले प्रतिष्ठानो के समस्त देयादेय राजकीय वैक डारा ग्रहण किये जाते है।

ेर राजकीय बैंक में निजी बैंकों के विलयन का क्रम एक विशेष आर्जीप्त द्वारा निश्चित किया जायेगा।

 निजी बैंको के मामलों का अस्यायी प्रवंध राजकीय बैंक के बोर्ड के सुपुर्द किया जाता है।

६ छोटे छोटे जमाकर्ताग्रों के हित सुरक्षित रहेगे।

### सभी फ़ौजी झादिमयों के दर्जे की बराबरों के बारे में

सेना में पहले की असमानता के सभी अवशेषों को अविलंब तथा निर्णायक रूप से समाप्त करने के बारे में क्रांतिकारी जनता की इच्छा को संपन्न करती हुई जन-कमिसार परिषद् आदेश देती है:

प. कारपोरल के पद से लेकर जनरल के पद तक, सेना के सभी पद तथा श्रीणयां समाप्त की जाती हैं। घब से रूसी जनता की सेना में कांतिकारी सेना के सैनिक की सम्मानपूर्ण ज्याधि रखनेवाले स्वतंत्र तथा समान नागरिक होंगे।

पहले के पदों तथा श्रेणियों से संबंधित सभी विशेषाधिकार तथा
 वैशिष्ट्य के सभी बाह्य चिह्न समान्त किये जाते है।

३. पद से पुकारने 'की प्रथा समाप्त की जाती है।

सभी विभूषक, पदक तथा वैशिष्ट्य के दूसरे चिह्न समाप्त किये
 जाते हैं।

 श्रफ़सर के पद की समाप्ति के साथ अफसरों के सभी अलहदा सगठन समाप्त किये जाते हैं।

६. सेना में अर्दिलयों की मौजूदा प्रया समाप्त की जाती है।

टिप्पणी - अर्देली केवल सदर मुकाम, चांसरियों, समितियों तथा दूसरे सैनिक संगठनों के लिए छोड़े जायेंगे।

जन-किमसार परिषद् के अध्यक्ष ब्ला॰ उल्यानोब (सेनिन) सैनिक तथा नौसीनिक मामलों के लिए जन-किमसार न॰ किलेकी सीनिक मामलों के जन-किमसार न॰ पोटोहरूकी परिषद्-याचिव न० गोदोनोब

#### सेना में निर्वाचन-सिद्धांत तथा श्रधिकार के संगठन के बारे में

 मेहनतक्य जनता की इच्छा का पालन करती हुई सेना जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि — जन-कमिसार परिषद् के ग्रधीन है।

- मैनिक यूनिटों तथा संयोजनो की सीमा के भन्दर पूर्ण प्रधिकार संवंधित सैनिक समितियों तथा सोवियतों में निहित है।
- ३. सैनिकों के जीवन तथा क्रिया-कलाप की जो शाखाएं ध्रभी से समितियों के प्रधिकार क्षेत्र में हैं, उन पर भ्रव भ्रौपचारिक रूप से उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाता है। उनके क्रिया-कलाप की जिन शाखायों को समिति भ्रपने अधिकार में नहीं से सकती, उन पर सैनिकों की समितियों या सोवियतों का नियंतण स्थापित किया जाता है।
- ४. कमाहिंग स्टाफ के निर्वाचन की प्रया चलाई जाती है। रेजीमेंट कमांडरों समेत सभी कमांडर स्ववाडों, प्लाट्नों, कंपनियों, स्वाड़ों, वैदिरियों, डिबीडनों (तोपदाना ९ ३ बैटिरियां) ग्रीर रेजीमेंटों के सामान्य मतदान डारर चुने जायेंगे। मुख्य सेनापित समेत, रेजीमेंट-कमांडर के ऊपर सभी कमांडर समितियों की कांग्रेसों ग्रपवा सम्मेलनों डारा निर्वाचित किये जायेंगे।

टिप्पणी — "सम्मेलन " कब्द का मर्थ है सिमिति-दिशेष की एक दर्जा मीचे की सिमितियों के प्रतिनिधियों के साथ समा। (जैसे कंपनी-सिमितियों के प्रतिनिधियों के साथ रेजीमेंट-सिमितियों का सम्मेलन। — लेखक)

५. यह जरुरी है कि रेजीमेंट कमांडर के पद के ऊपर के निर्वाचित कमांडरों को निकटतम सर्वोच्च समिति मंजूर करे।

टिप्पणी-यदि कोई सर्वोच्च समिति, नामंजूरी की वजह के बारे में बयान देती हुई, किसी निर्वाचित कमाडर को मंजूर करने से इनकार करती है भीर नीचे की समिति उसे दोबारा निर्वाचित करती है, तो उसे मंजूर करना ही होगा।

सैनाओं के कमाडर सेनाओं की कांग्रेसों द्वारा निर्वाचित होंगे।
 मोर्चों के कमांडर संबंधित मोर्चों की कांग्रेसों द्वारा निर्वाचित होंगे।

७. तकनीकी प्रकार के पदों के लिए, जहां विशेष आन तथा दूसरी प्रमत्नी तैयारियों की जरूरत है, जैसे: डाक्टर, इंजीनियर, तकनीकत, तार और रेडियो धापरेटर, हवाबाज, मोटर-ब्राइवर वर्गरह, सेवा-विशेष की यूनिटों की समितियों द्वारा ऐसे ही लोग चुने जायेगे, जो ध्रपेक्षित विशेष ज्ञान से संपन्न हो। स्टाफ़-प्रध्यक्ष प्रवश्य ही उन्ही लोगों के बीच से चुने जारेंगे,
 जिन्हें इस पद के लिए विशेष सैनिक प्रशिक्षण मिला है।

स्टाफ के सभी दूसरे सदस्य स्टाफ-ग्रम्थयों द्वारा नियुक्त होंगे
 भीर संबंधित कांग्रेसों द्वारा इन नियुक्तियों की पुष्टि की जायेगी।

टिप्पणी - यह आवश्यक है कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सभी व्यक्तियों के नामों को एक विशेष सूची में दर्ज किया जाये!

१०. सामरिक सेवा में नियुक्त सभी कमांडरों को, जो सैनिकों द्वारा किसी भी पद के लिए चुने नहीं जाते और फलतः जो सामान्य सैनिक का दर्जा रखते हैं, सेवा से नियुक्त करने का प्रधिकार प्रारक्षित खा जाता है।

१२. प्राधिंक विमानों के पदों को छोड़ कर, भ्रीर कमान से सब्ध रखने वाले पदों के अतिरिक्त, दूसरे सभी पद संबंधित निर्वाचित कमाडरों की नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।

१२. कमांडिंग स्टाफ़ के चुनाव के बारे में विस्तृत निर्देश प्रलग से प्रकाशित किये जायेंगे।

> जन-किमसार परिषद् के प्रध्यक्ष ब्ला० उत्यानोव (लेनिन) सैनिक तथा नोसैनिक प्राथलों के लिए जन-किमसार स्व क्रिकेको

न० क्रिलल्यः सैनिक मामलों के जन-कमिसार म० पोह्रोइस्की परिषद्-सचिव न० गोर्बेनोय

समी वर्गों तथा उपाधियों की समाप्ति के बारे में

 सभी वर्ग तथा वर्ग-विभेद, सभी वर्ग-विभोपाधिकार तथा प्रतिवंध, सभी वर्ग-संगठन तथा संस्थान और सभी नागरिक पद समान्त किये जाते हैं।
 समाज के सभी वर्ग (अभिजात वर्ग, व्यापारी, निम्न-पृत्रीवारी

वर्ग इत्यादि ) तथा सभी उपाधिया (प्रिंस, काउण्ट इत्यादि ) तथा नागरिक



प्रत्येक वयस्क सदस्य पीछे उसे १०० रूवल माहवार प्रतिरिक्त विण जायेगा...

किसी भी सरकारी श्रधिकारी को दी जाने वाली यह सबसे ऊंची तनखाह थी...

¥

काउन्टेस पानिना को गिरएसार किया गया और उन पर सर्वोड्व क्रांतिकारी न्यायाधिकरण में मुक्ट्मा चलाया गया। मेरी झागामी पुरुतक, 'कोर्तीलोव कांड से ब्रेस्त-निर्तोष्टक की सींध तक' के 'क्षांतिकारी न्याय' नामक प्रध्याय में इस मुक्ट्मे का वर्णन तिया गया है। कैदी के निए फैसला निया गया कि वह "रुपया लीटा दें धौर फिर सार्वजनिक पृणाके सम्मुख खुली छोड़ दी जायें।" दूसरे शब्दों में, उन्हें रिहा कर दिया गया।

¥

# नई व्यवस्था का मजाक उडाना

14 1111 11 1411

९६ नवंबर के 'हूग नरोदा' (भेग्येविक) से:
 "बोल्सेविकों की 'तस्काल वांति-संधि' की कहानी हमें एक मजेदार 
फिल्म की याद दिलाती है... नेरातोव दोड़ते हैं, होस्स्की पीछा करते हैं; 
नेरातोव एक दीवार पर चढ जाते हैं और उनके पीछे होस्स्की भी ; नेरातोव 
पानी में गोता लगाते हैं, होस्स्की भी पीछे पीछे पानी में कूद पढ़ते हैं; 
नेरातोव छत पर चढ़ जाते हैं, होस्स्की जनके ठीक पीछे हैं; नेरातोव 
विस्तर में छिप जाते हैं और होस्स्की जनको पकड़ लेते हैं! जी हा, उनको 
पकड़ लेते हैं! और स्वमावतः वांति-संधि पर अविसंब दस्तख़त हो जाते हैं...

"विदेश मंत्रालय लाली है और वहा सन्नाटा छाया हुया है। संदेशवाहक वाग्रदव पेश ग्राते हैं, सगर उनके चेहनों पर एक तीखा भाव हैं...

"त्रगर किसी राजदूत को गिरफ्तार कर लिया जाये और उसके साथ मुद्र-विराम और जाति-मधि पर दस्तखन किये जायें तो वैसा रहे? लेकिन ये राजदूत भी कुछ श्रजीव ही लोग है। वे ऐसा मीन साधे हुए हैं, जैसे

उन्होंने बुछ सुना ही न हो। स्रो इंग्लैंड! स्रो फ़ांस! स्रो जर्मनी! हमने भापके साथ युद्ध-विराम-संधि संपन्न की है! क्या यह संभव है कि भ्राप इसके बारे में कुछ नहीं जानते ? लेकिन उसे सभी जगह छापा गया है और सभी जगह दीवारों पर चिपका दिया गया है। एक बोल्झेविक की प्रतिष्टा की शपय है, शांति-संघि संपन्न की गयी है! हम आपसे ज्यादा कुछ नही कहते, भापको सिर्फ़ दो शब्द लिख देने हैं...

"राजद्रत मौन के मौन रहते हैं। राप्ट्र मौन रहते हैं। विदेश मंत्रालय साली है भ्रोर वहां सन्नाटा छाया हमा है।

"रोबेसपियेर के ब्रवतार बोत्स्की ने अपने सहायक मरात के ब्राधुनिक संस्करण उरीत्स्की से कहा, 'खरा ब्रिटिश राजदूत के यहां दौड़ जाम्रो भीर उनसे कहो कि हम शांति का प्रस्ताव कर रहे हैं!

"'माप खद जाइये.' मरात-उरीत्स्की ने कहा, 'वह किसी से मिलते महीं है।'

"'तव फिर उन्हें फ़ोन करो।' " मैने फ़ोन करने की कोशिश की, मगर बेसूद हेलीफोन रिसीवर

मलग धर दिया गया है।' "'जन्हें तार भेज दो।'

"'मैंने पहले ही भेज दिया।'

"'तो फिर, बुछ नतीजा निकला?'

"मरात-उरीत्स्की ठंडी सांस भरकर चुप रह जाते हैं। रोबेसपियेर-

कोत्स्की गृस्से से एक कोने में यूकते है।

"'मरात सुनो,' होत्स्की क्षण भर बाद फिर कहते हैं। 'हमें यह विल्कुल ही दिखा देना है कि हम एक सिक्रय विदेश नीति चला रहे है। हम यह कैसे कर सकते है?'

"'नेरातोव को गिरफतार करने के बारे में एक और ग्राज्ञप्ति जारी

कीजिये, ' उरीत्स्की ने बड़े गंभीर भाव से कहा।

"'मरात, तुम्हारी ग्रवल घास चरने गई है!' त्रोत्स्की ने चिल्लाकर <sup>कहा।</sup> यकायक वह उठते हैं, रौद्र-मृतिं और तेजस्वी, उस घड़ी ऐसा लगता था कि सचमुच रोबेसपियेर ही हों।

"'जरीत्स्की, लिखो,' उन्होने सख्त लहजे में कहा, 'ब्रिटिश राजदूत

कों, रसीद की मांग करने हुए, एक रजिस्ट्री चिट्ठी लिखो। लिखो, मैं भी लिखूगा! संसार के जन प्रविलंब शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं!'

"विभास, रिक्त बिदेश मंत्रालय में बस दो टाइपराइटरों की खटवट सुनाई दे रही है। जोल्की स्वयं अपने हाथों से एक सिन्नय विदेश नीति चला रहे हैं..."

Ę

### समझौते के सवाल के बारे में

सभी मजदूरों भौर सिपाहियों की जानकारी के लिए। ९९ नवंबर को प्रेपोबाजेन्स्की रेजीमेंट के क्लब में पेलोबाद गैरिसन की सभी यनिटों के प्रतिनिधियों की एक प्रसाधारण सभा हुई।

यह सभा प्रेष्ठोक्राजेन्स्नी तथा सैन्योनोब्स्की रेजीमेंटों की पेशकरमी
पर इस सवाल का फ़ैसला करने के लिए बुलाई गई थी कि कौन सी
समाजवादी पाटिया सोवियतों की सत्ता की ब्रोर है भीर कौन ख़िलाफ है,
कौन जनता की ब्रोर है और कौन खिलाफ है और यह कि क्या उनके
बीच समझौता संभव है या नहीं।

सी-ई-काह, नगर ट्रमा, अब्लोम्स्येव-यंथी किसानों की सोबियतों के भीर बोल्लेविकों से लेकर जन-समाजवादियों तक सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सभा में ब्लाये गये थे।

देर तक विचार करने और सभी पार्टियों तथा संगठनों की घोषणामी को मुनने के बाद, सभा विशाल बहुमत से इस निश्चय पर पहुची कि केवल बोल्गींनिक और वामपंथी समाजवादी-जातिकारी जनता को फ्रोर हैं और बाकी सभी पार्टियां समझति की कोशिया करने की घाड़ में जनता को नवंबर की महान् मजदूरों तथा किसानों को काति के दिनों में प्राप्त उपलब्धियों से बंचित करने के लिए सपेस्ट है।

पेन्नोब्राद गैरिसन की इस समा में जो प्रस्तान ११ बोटों के खिलाफ ६१ बोटों से, फ्रीर १२ के तटस्य रहते हुए, पास किया गया, उसका मजमून नीचे दिया जाता है:

"सेम्योनोव्स्की तथा प्रेम्रोन्नाजेन्स्की रेजीमेंटों की पेशकदमी पर बुलाया गया गैरिसन सम्मेलन, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच समझौते के सवाल पर सभी समाजवादी पार्टियों तथा जन-संगठनों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:

"९. त्से-ई-काह के प्रतिनिधियों, बोल्शेविक पार्टी तथा वामपंधी समाजवादी-क्रांतिकारियों के प्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से घोषणा की कि वे सोवियतों की सरकार का, भृमि, शांति तथा उद्योग पर मजदूरों के नियंत्रण संबंधी ब्राज्ञन्तियों का समर्थन करते हैं झौर यह कि वे इस कार्यक्रम के माधार पर सभी समाजवादी पार्टियों से समझौता करने के लिए तैयार है।

"२. इसके साथ ही दूसरी पार्टियों (मेन्शेविकों, समाजवादी-कांतिकारियों ) के प्रतिनिधियों ने या तो कोई जवाद नही दिया, या बस इतना ही कहा कि वे सोवियतों की सत्ता के तथा भूमि, शांति और मजदूरों के नियंत्रण संबंधी आज्ञप्तियों के ख़िलाफ है।

"इस बात को देखते हए सभा फ़ैसला करती है.

" ९. वह उन सभी पार्टियों की कठोर निंदा करती है, जो समझौते की प्राड में वस्तुत: मबंबर की क्यांति की लोकप्रिय उपलब्धियों को नष्ट कर देने की इच्छा रखती है।

"२. वह त्से-ई-काह तथा जन-कमिसार परिषद् मे पूर्ण विश्वास प्रगट

करती है ग्रीर उन्हें पूर्ण समर्थन का भाश्वासन देती है। "इसके साथ ही सभा यह ब्रावश्यक मानती है कि वामपंथी समाजवादी-कातिकारी सामी जनता की सरकार में प्रवेश करें।"

9

# शराबियों के दंगे-फ़साद

बाद में इस बात का पता चला कि सिपाहियों के बीच दंगा-फ़साद . मड़काने के लिए कैंडेटों की देखरेख में बाकायदा एक संगठन काम कर रहा षा। टेलीफोन से विभिन्न बारिकों को खबर दी जाती कि फला या फला

पते पर शराब बांटी जा रही है और जब सिपाही उस मुकाम पर पहुंचते, वहां एक श्रव्हा उन्हें बताता कि शराब का तहखाना किस जगह है...

जन-किमसार परिपद् ने शराबखोरी-विरोधी संघर्ष के लिए एक किमसार नियुक्त किया, जिसने शराबियों के दंगों को सख्ती से कुचलने के प्रतावा शराब की लाखों बोतलों को सुड़वा डाला। शिशिर प्रासाद के तह्यांगे में, जहां ५० लाख डालर से ज्यादा की क्रीमत की दुर्लंग प्रंगूरी शराब मी बोतलें मौजूद थीं, पहले पानी भर दिया गया और फिर यह शराब बहा से हटाकर क्रोंश्तादत ले जाई गई और नष्ट कर दी गई।

इंस काम में झोल्की के शब्दों में, "झांतकारी सेना के बेहतरीय सपूत, जिन पर हमें नाज है", कींश्ताइत के मत्साहों ने धपना कर्तव्य लीह-धनशासन के साथ निभाया।

# सट्टेबाज

जनके बारे में दो ग्रादेश:

#### जन-कमिसार परिषद् द्वारा सैनिक कांतिकारी समिति को

युद्ध के कारण तथा व्यवस्था के भ्रभाव के कारण उत्पन्न खाद्य-संपरण का विसंगठन सट्टेबाबों, लुटेरों भीर रेखों, जहाबी दफ़्तरों मीर चातान दफ़्तरों बगरह में उनके अनुवाधियों की बदौलत नितांत उत्कट हो रहा है।

राष्ट्र की घोर विषदाओं का फायदा उठाकर ये घपराधी सुटेरे घपने मुनाफें से लिए करोड़ो सिपाहियों तथा भवदूरों के स्वास्थ्य के साथ खितवाड़ कर रहे हैं।

मह परिस्थिति श्रेव एक दिन के लिए भी वर्दाश्त नहीं की जासनती। जन-कमिसार परिषद् सैनिक शांतिकारी समिति से प्रस्ताव करती है कि वह सट्टेंबाजी, तोह-फोड़, चौरगोदामों में माल रखने तथा धोसा- धड़ी से माल को रोकने वगैरह को उन्मूलित करने की दिशा में निर्णायक से निर्णायक क़दम उठाये।

जो लोग भी ऐसे काम करने के अपराधी होंगे, उन्हें सैनिक फ्रांतिकारी सिमित की विशेष आजा द्वारा फौरन निरफ्तार किया जा सकता है और जब तक उन्हें क्रांतिकारी न्यायाधिकरण के सामने आरोग के लिए न लाया जाये, उन्हें क्रोंग्ताद्त की जैलों में बंद रखा जा सकता है।

सभी जन-संगठनों को धार्मातत किया जाता है कि वे खाध-संभरण को नष्ट-प्रष्ट करने वाले लोगों के खिलाफ इस संघर्ष में सहयोग करें।

जन-कमिसार परिषद् के ग्रध्यक्ष

ब्ला॰ उल्यानोव (लेनिन)

#### सभी ईमानदार नागरिकों के नाम

सैनिक क्रांतिकारी समिति आदेश करती है:

सुटेरे, डाकू, सट्टेबाज जनता के शतु घोषित किये जाते है...
सैनिक कांतिकारी समिति सभी सार्वजनिक सगठमों, सभी ईमानदार
नागरिकों से प्रस्ताव करती है: उन्हें सूट, डाकेजनी, सट्टेबाजी के जिन
मामतों की ख़बर लगती है, उन सब की सूचना गुरंत सैनिक नांतिकारी
सिमिति को पर्यक्रमों।

इस बुराई के साथ लड़ना सभी ईमानदार लोगों का काम है। सैनिक बातिकारी समिति उन सभी लोगों के समर्थन की खाबा करती है, जिन्हें जनता के हिंद प्रिय है।

सट्टेबाजों और डाकुओं का पीछा करने में सैनिक फांतिकारी समिति कोई रू-रिम्रायत नहीं करेगी।

सैनिक कांतिकारी समिति

पेत्रोग्राद, २ दिसंबर, **१**८९७

# कलेदिन के नाम पुरिक्केविच का पत्र

"पेन्नोग्राद की परिस्थित पोर निराणाजनक है। शहर बाहगे दुनिया से कट गया है और पूरी तरह बोहन्नीविकों के कंगून मे है... लोग राह-चलते गिरफ्नार कर लिये जाते हैं, नेवा नदी में उछाल कर डुवो दिये जाते हैं और बिना किसी प्रशियोग के जेलो में बंद कर दिये जाते हैं। बूर्सेंब तक को पीटर-पाल किले में कड़े पहरे में बंद कर दिया गया है।

"जिस संगठन का मैं घष्टपक्ष हूं, वह सभी घष्टमरों को धौर धर्माण्य पुंकर स्कूलों को एकताबद्ध करने तथा उन्हें हिंपवारों से लैस करने के विष् प्रमायक काम कर रहा है। अफसमें तथा चुंकरों की रेजीमेटों को स्थापित किये बिना परिस्थिति बचाई नहीं जा सकती। इन रेजीमेटों को लेकर हला बोलकर धौर पहली सफलता प्राप्त कर बाद ने हम गैरिसन के सिपित्यों की मदद हासिल कर सकते हैं। परतु इस पहली सफलता के दिना एक धी सिपाही का भरोसा करना खसंबव है, क्योंक हक्तारों सिपाही है हुए हैं और हर रेजीमेट में भौजूद नीचों से धातिकत है। जनरल दूतीव, जिल्होंने उस मौके को हाथ से जाने दिया, जब निर्णायक करम उठाकर वुछ हासिल किया जा सकता था, की विनित्त नीति की बदौलत अधिकांक करवाकी पर बोल्योंकिक प्रचार का रंग चढ गया है। समझाने-दुझाने और कायल करने नीति रंग लाई है: सभी भड़जनो पर जूल्य ढाया गया है धौर तेती-तबोली और अपराधी हार्यों हों ये हैं... उन्हें मोली मारे धौर फासी पर चढ़ाये बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

"जनरल, हम यहां पर प्रापका इंतजार कर रहे है, धौर हम प्रापके भ्रागमन की घड़ी में सभी उपलब्ध सैनिको को लेकर धामे बढ़ेंगे। परंतु इसके लिए भ्रावश्यक है कि हम भ्रापके साथ किमी न किसी तरह <sup>का</sup> संपर्क स्थापित करें भौर सबसे पहले निम्मालिखित बातो का स्पष्टीकरण करें:

"(१) क्या धाप जानते हैं कि ग्रापके नाम पर उन सभी धपनरों को, जो लड़ाई में हिस्सा ने नकते हैं, ग्रापकी सेना में ग्रामिल होंने के यहाने से पेतोग्राद छोड़ने का बुलावा दिया जा रहा है?

"(२) हम सकरीबन् किस वक्त भ्रापके पैत्रीग्राद पहुंचने का भरोसा कर सकते हैं ? हम यह जानना चाहेंगे, ताकि हम भपनी गतिविधियों को मिला सके।

"यहां के चेतन सोगों की भ्रपराधपूर्ण निष्त्रियता के बावजूद, जिन्होंने बोल्गेविरम का जुझा हमारी गर्दन में पड़ने दिया, मधिकाश प्रफसरों के, जिन्हें संगठित करना इतना कठिन है, बसाधारण गावदीपन के वावजूद, हमारा विश्वास है कि सचाई हमारी स्रोर है सीर हम देशप्रेम के उद्देश्य से भीर देश को बचाने के लिए भनिष्टमलक सथा भगराधपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त करेगे।"

पुरिक्केबिच पर त्रातिकारी स्यायाधिकरण में मुकद्दमा चलाया गया भौर उन्हें योड़े दिनों की कैंद की सजा दी गई...

#### 90

# विज्ञापनों की इजारेदारी के वारे में स्राज्ञप्ति

 समाचारपत्नों, पुस्तकों, नोटिसबोडों, स्टालों, दण्तरो ब्रौर दूसरे प्रतिष्ठानो मे विज्ञापनों का प्रकाशन राजकीय इजारेदारी घोषित किया जाता है।

२. विज्ञापन केवल पेलोग्राद में मजदूरों तथा किसानों की ग्रस्थायी सरकार के मुखपन्नों में और स्थानीय सोवियतों के मुखपत्नों में प्रकाशित किये जा सकते हैं।

 समाचारपत्नों तथा विज्ञापन कार्यालयो के मालिको की भौर साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियो को, विज्ञापन-व्यवसाय के सरकार के हायों में अंतरित होने तक... इस बात की निगरानी रखते हैए कि उनके कार्यालय बराबर चलते रहे और समस्त निजी विज्ञापनों तथा उनके लिए पाई गई रकमों ग्रीर साथ ही हिसाव-बहियो, लेखाग्रों तया कापी को सोवियतों के सुपुर्द करते हुए, अपने अपने पदों पर कायम रहना चाहिए।

४. सभुत्क विज्ञापन का कारोबार करने वाले सभी प्रकाशनों तथा प्रतिष्ठानों के सभी प्रबंधकर्ता तथा उनके कर्मचारी ग्रौर मजदूर, सोवियत

प्रवागनों में विज्ञापन-स्थवनाय को सधिक पूर्ण तथा उनित रूप में मंगील करने तथा विज्ञापन के मार्वजनिक साम के निमिक्त बेहनर नियम तैजर करने के लिए, नगर-वार्षेत्र भागोजिन करने भौर पहने तो, नगर की ट्रेड-सूनियनों के रूप में एकजुट होने भौर किर एक भगिन रूपी यूनियन में एकजुट होने के लिए बाइय हैं।

५. जो लोग भी दम्मावेड घषवा रुपया-मेना छिताने मा मनुन्देर मेरि ४ मे मूचिन विनियमों को विफल करने के दोषो पाये जायेंगे, उन्हें गीन माल तक भैद की मजा दो जायेगी और उनकी समस्त संपति जन्न कर सी जायेगी।

 निजी प्रकाशनों में पैसा लेकर विशापन निकालने प्रयश उन्हें प्रष्ठान रुप में निकालने के लिए भी कटोर दंड दिया जायेगा।

७. सरकार विज्ञापन-कार्यांच्यां को जब्त करती है; ब्रावस्यक होते पर उनके मालिकों को मुमाबिका पाने का हक होगा। जब्त किये हुए प्री-प्टानों के छोटे छोटे मालिकों, जमाकर्ताओं और भागीदारों का इस ध्यवसाय में जो भी एपया लगा हमा है, वह उन्हें लीटा दिया जायेगा।

म. समी प्रकाशनों और कार्यालयों भीर सामान्यतः विज्ञापत का व्यवसाय करने वाले सभी प्रतिन्छानों को चाहिए कि वे न्यवदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों भी सोवियतों को प्रपने पते की सूचना दे और अपने व्यवसाय का अन्तरण आरंभ करें, नही तो वे अनुच्छेद ५ में मूचित देंड के भागी होंगे।

> जन-कमिसार परिपद् के झध्यक्ष ब्ला० उल्यानोव (हेनिन) जन-शिक्षा के जन-कमिसार श्र० व० लुनाचार्स्की परिपद-सचिव म० गोर्बुनीव

> > 99

#### श्रनिवार्य श्रध्यादेश

 पेक्षीप्राद नगर मुहासिराबंद घोषित किया जाता है।
 सङ्को और चौकों पर सभी सभावों, मीटिंगों और जमावड़ो की मनाही की जाती है।  शराव के तह्खानों, गोदामों, कारखानों, स्टोरों, कोठियो तथा
 निजी परों वगैरह, वग्रैरह को लूटने की कोशिशे बिना चेतावनी के मशीनगन चताकर बंद की जायेंगी।

Y. आवास-सिमितियों, दरवानों, चौकीदारो और मिनिशिया को सभी परों, यहातों ग्रीर सड़कों मे कड़ाई से सुव्यवस्था रखने का जिम्मा दिया जाता है। परों के दरवानों और सहन के फाटको में शाम के नी वर्ज तक प्रवस्य ही ताला लग जाना चाहिए और उन्हें सवेरे सात वर्जे खोलना चाहिए। शाम को नौ वर्जे के बाद केवल किरायेदार ही ग्रावास-सिमितियों की कड़ी निगरानी में घर से निकल सकते हैं।

५. जो लोग किसी भी प्रकार के एलकोहलीय पेय के वितरण, खरीद या विकी के अपराधी होगे और वे भी जो धारा २ तथा धारा ४ का उल्लंबन करने के अपराधी होगे, उन्हें औरन गिरफ्तार कर लिया जायेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी।

मजबूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियत की कार्यकारिणी समिति के प्रधीन

क्षांचरा सामात क स्रवान इंगा-विरोधी संघर्ष समिति

पैत्रोपाद, ६ दिसंबर, रात, तीन वजे

92

### ग्रावादी के नाम

साथी मजदूरो, सिपाहियो, किसानी-सभी मेहनतकशी!

मजदूरों तथा किसानों की ऋति वेबोग्राद और मास्को ने विजयी हुँई है... हर रोज हर षड़ी मोर्चे से और गावों से नई सरकार को भीभितंदन-संदेश था रहे है... यह देखते हुए कि जनता का बहुमत ऋति का समर्थन करता है... उसकी विजय मुनिष्चित है।

यह विस्कुत्त ही समझ में झाने लायक बात है कि मालिक स्रोर पूजीपति, पूजीपति वर्ग के साथ धनिष्ट रूप में सम्बद्ध कर्मचारी और स्रमले — एक सद्द में सभी धनी-मानी लोग और उनके साथ सांट-गांठ करने वाले लोग – नई माति को खलुता की दृष्टि से देखते हैं, उसकी सफलता का विरोध फरते है, बैकों के कारोबार को टप करने की धमनी देने है और अन्य प्रतिप्टानों के काम को भीतर से तोड़ते-फोड़ते या उसमें अड़बन टावने हैं... हर चेतन मजदूर इस बात को बखूबी समझता है कि यह खदून अनिवाय है... परंतु मेहनतकज वर्ग दम प्रतिनोध से क्षण भर के लिए भी पवराते नहीं है। जनता का बहुमत हमारी और है। समूची दुनिया के मजदूरों और सजन्मों का बहुमत हमारी और है। स्थाय हमारी और है। हमारी धतिस विजय निश्चित है।

पूजीपतियों और बड़े बड़े घड़-सरों का प्रतिरोध चूर चूर कर दिया जायेगा। बैंको तथा वित्तीय सिंडीकेटों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक क्लिय कानून के बिना कोई भी प्रपनी संपत्ति से बिनत नहीं किया जायेगा। यह कानून तैयार किया जा रहा है। किसी भी सजदूर नो एक भी कोंक तानुकतान नहीं होगा; इसके विपरीन, उसकी सदद की जायेगी। इस घड़ी नथे टैंक्स लगाये विना, नई सरकार यह घपना एक प्राथमिक कर्तव्य समझती है कि वह पिछली हुकूमत हारा लायू किये टैंक्स ने नी नी नी किया कर की किया कर की किया है। किया कर की किया है कि वह पिछली हुकूमत हारा लायू किये गये टैंक्सों नी बसूबी का कड़ाई से हिसाय करे और उस पर नियंत्रण स्थापित करे...

साथी मजदूरी! याद रखिये कि सरकार की बागडोर खुड धार्फ हाथों में है। जब तक छाप खुड धार्फ को सग्रटित नही करते और राजकात को खुड धार्फ हाथों में नहीं ले निते, कोई धार्फकी मदद करने बाला नहीं हैं। आदा की सीवियते छव राजकीय सत्ता के निकाय बन गई है... उन्हें मजदूर बनाइये, कठोर कातिकारी नियंत्रण स्थापित कीजिये। शरावियों, लुटेरों, प्रतिकातिकारी युंकरों और कोर्नीनांवपथियों की धराजनता बी कोशियां को वेरहमी के साथ कुचल डालिये।

जरपादन के ऊपर तथा जपन के हिसाब के ऊपरकड़ा नियमण स्थापित कीजिये। जो भी जरपादन में तोड-फोड़ कर, प्रनाज के रिजर्थ म्टाक को, दूसरे माल के रिजर्थ स्टाक को छिपा कर, ग्रनाज के चालानों में प्रडवन द्वात रूप स्थापत रूप स्थापत रूप स्थापत रूप स्थापत रूप स्थापत करने तथा विसानों के हाथों में भूमि मंतरित करने तथा विसानों के हाथों में भूमि मंतरित करने के महाग् नार्य का विशेष कर जनता की संपत्ति को नुकसान पहुचाना कर वीजिए भीर जनता की प्रातिकारी प्यायाधिकरण के हवाने कर दीजिय...

"सायी मजदूरो, सिपाहियो, किसानो-सभी मेहनतकशो!

"समस्त सत्ता अपनी सोवियतो के हाथों में सीप दीजिये... हम किसानों के बहुमत की सहमति और अनुपोदन से धीरे धीरे, पग पग कर दृढ तथा निष्कंप भाव से समाजवाद की विजय की और बढ़ेंगे, जिस पर सर्वाधिक सभ्य देशों के मजदूर वर्ग के हरावल महर लगा देंगे और जो लोगों को स्थायी शांति अदान करेगी और उन्हें हर तरह की गुलामी हिया हर तरह के शोषण से भुक्त करेगी।"

> जन-कमिसार परिषद् के ग्रध्यक्ष व्ला० उल्यानीव (लेनिन)

पेत्रोग्राद, १८ नवंबर, १९१७

93

# " पेत्रोग्राद के सभी मजदूरों के नाम!

"साथियो, क्रांति विजयी हो रही है—क्रांति विजयी हुई है। समस्त सत्ता हमारी सोवियतों के हाथ में आ गई है। पहले हफ्ते सबसे ज्यादा मुक्किल हफ्ते होगे। प्रतिक्रिया को, जिसकी कमर टूट गई है, श्रंतिम रूप से कुचल देना होगा, हमें श्रपने प्रयासों में पूर्ण विजय प्राप्त करनी होगी। एन विनों में मजदूर वर्ग को, नई, सोवियतों की जन-सरकार के सभी उद्देशों की द्रांतें में सुविधा पहुंचाने की गरज से, सबसे आधिक दुक्ता और सहनतीकता प्रविध्त करनी चाहिए। अगले चंद दिनों के अंदर मजदूरों के सवास के बारे में श्राक्षरितया जारी की जायेगी, और पहली ही श्रामितयों में उद्योग के उत्पादन तथा नियमन पर मजदूरों के नियंत्रण संबंधी श्रामित्यों

"इस समय पेत्रोग्राट में मजदूर-समुदायों द्वारा हड़ताल ग्रीर प्रदर्शन से हानि ही हो सकती है।

"हम आपका आवाहन करते हैं कि आप सभी आर्थिक और राजनीतिक हैंदतालों को अविलंब बंद कर दें, अपना काम हाय में ले और उसे पूर्ण व्यवस्थित रूप से करें। कारखानों और सभी उद्योगों का काम सोवियतों की नयी सरकार के लिए जरूरी हैं न्योंकि इस काम में कोई रुकावट पड़ने से हमारे लिए नयी मुक्किलें पैदा होंगी, जबिक यूं भी मुश्किलें कुछ कम नहीं है। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

"इन दिनों में नयी सोवियतों की सरकार का समर्थन करने का सबसे ग्रच्छा तरीका है ∽अपना काम करना।

सर्वेहारा को फ़ौलादी मजबूती विंदाबाद! फ्रांति तिंदाबाद!" मजदूरों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोप्राद सोवियत ट्रेड-यूनियनों की पेत्रोप्राद परिपर्

ट्रड-पूर्गनयना का पत्रापाद पारपद् कारखाना समितियों की पेत्रोपाद परिषद्

98

श्रपीलें श्रीर जवाब में दूसरी श्रपीलें राजकोध तथा निजी बेकों के कर्मचारियों की झोर से धेबोधाव की धाबादी के नाम

"साथी मजदूरी, सिपाहियो और नागरिको!

"सैनिक त्रातिकारी समिति ने एक 'प्रसाधारण भूवना' में राजकीय तथा निजी वैनों तथा दूसरे संस्थानों के कमंत्रारियों के ग्रिलार्फ मीर्चे के लिए संभरण सुनिश्चित करने की थ्रोर निर्देशित सरकार के काम में बाधा डालने' का इलजाम समाया है।

"साथियो ग्रीर नागरिको, हमारे ख़िलाफ, उन सोगों के ख़िलाफ, जो श्रम की सामान्य सेना के श्रंग हैं, इन बुरसा पर विश्वास मत कीजिये।

"हमारे परिश्रमपूर्ण जीवन में हिगासिक नार्यों द्वारा हस्तरोप ना जो बरावर दर लगा हुमा है, उसके साथ काम करना हमारे लिए दितना भी कटिन नयों न हो, यह जानना कि हमारा देश तथा त्रानि दिनाण के बगार पर है दिनाना भी निराणाननक क्यों न हो, नीचे से लेकर दूरर तक हम मभी नर्यवारी, कालेसिटिकक, हिमाब-किनाव रघने वाले लोग, मददूर, मंदेशवाहरू वर्षेग्ह मोर्चे तथा देण के लिए रसद-पानी व पोना-बाल्द मुनिटिबन बनाने के नाम में संबद्ध घपने नर्गस्यों नो पूरा करने जा गरे हैं।

"सायी मजदूरी श्रीर सिपाहियो, वित्त तथा बैकिंग के सवालों के बारे में ग्रापके ग्रज्ञान का भरोसा कर श्रापको उन लोगों के खिलाफ़ भड़काया जा रहा है, जो ग्राप ही की तरह मजदूर है, क्योंकि मोर्चे पर हमारे सिपाही-माइयों के फ़ाके करने श्रौर मरने की जिम्मेदारी को ग्रपराधी व्यक्तियों के ऊपर न डाल कर उन निर्दोप मजदूरों के मिर मढ़ना ज़रूरी है, जो सामान्य गरीवी और विसंगठन के बोझ के नीचे श्रपने कर्तस्थ का पालन कर रहे हैं।

"मजदूरो भ्रोर सिपाहियो ! याद रखिये , बैक-कर्मवारी स्वयं श्रमिक जनता के ग्रंग है ग्रोर उन्होंने सदा उसके हिसों का समर्थन किया है ग्रोर सदा करेंगे। कर्मवारियों ने मोर्चे के लिए धौर मजदूरों के लिए जरूरी एक भी

कोपेक को नकभी रोका है और नरोकेंगे। "छ नवंबर से २३<sup>े</sup> नवंबर तक, श्रर्थात् १७ दिनों के बीच, मोर्चे को ५० करोड़ रूबल और मास्को को १२ करोड़ स्वल भेजें गये हैं – दूसरे शहरों को भेजी गयी रक मे श्रलग है।

"जनता की संपदा की चौकसी करते हुए, जिस संपदा की स्वामी पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सविधान समाही हो सकती है, कमंत्रारी उन उद्देश्यों के लिए पैसा देने से इनकार करते हैं, जिनके बारे में वे बुछ नहीं जानते।

"जो मिय्या आरोपकर्ता कानून अपने हाथों में लेने के लिए आपका

भाह्नान कर रहे हैं, उन पर विश्वास मत कीजिये!"

राजकीय बैक-कर्मचारियों की श्रखिल इसी युनियन का केंद्रीय बोर्ड। उधार-संस्थाओं के कर्मचारियों की प्रखिल रूसी ट्रेड-युनियन का केंद्रीय बोर्ड

# पैतोग्राद की आबादी के नाम

<sup>"नागरिको</sup> ! इन भ्रंधकारमय दिनों में रूस के उद्धार के लिए परिश्रम करने वाले, खाद्य मंत्रालय के कर्मनारियों तथा दूसरे खाद्य-संगरण संगटनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भयानक अभियोगों का प्रचार करके

गैरजिम्मेदार लोग ग्रापके सामने जिस झूठ को व्यंजित कर रहे है उस रर विश्वास न कीजिये। नागरिको! दीवारों पर जिपकाये गये पोस्टरों में ग्राप से कहा गया है कि ग्राप हमें जिंदा न छोड़ें, उनमें हमारे ऊपर तोड़कोड व हहताल करने की झूठी तोहमत लगायी गयी है, ग्रीर हमारी जनता वो सकलीफें ग्रीर सुसीवतें झेल रही है, उन सब के लिए हमें दोषी ठहराण गया है, हालािक हम हसी जनता को मुख्यमरी की विभीषिका से बचाने का सतत् ग्रीर धनपक प्रयत्न करते रहे हैं ग्रीर ग्रामी भी कर रहे हैं। हुणी इस के नागरिक होने के नाते हम जो कुछ भी सहन कर रहे हैं, उसके बावजूद हमने सेना तथा भ्रावादी को रसद का संभएण करने के भारी ग्रीर जिम्मेदारी के काम का पड़ी भर के लिए भी परिस्थाग नहीं किया है।

"भूबी तथा ठड से ठिठुरती, अपना खून बहाकर और दारुण यातना सहन कर हमारे अस्तित्व की ही रक्षा करने वाली सेना की तसवीर हमारे

मन से क्षण भर के लिए भी नही उतरती।

"नागरिको! यदि हम प्रपनी जनता के जीवन तथा इतिहास के भ्रधकारमय से श्रंधकारमय दिनों में बचे रह सके हैं, यदि हम पेत्रोग्नाद को भ्रकाल के मुह से बचा सके हैं, यदि हम मुसीवतजवा सेना के लिए प्रवत्त, प्रायः प्रतिमानवीय प्रयत्नों डारा अनाज और चारे का बंदोबस्त कर सके हैं, तो इसीलिए कि हम ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहे हैं भीर प्रभी भी करते जा रहे हैं...

प्रभी भी करते जा रहे है...

"सत्ता हड़पनेवालों की 'झाखिरी चेतावनी' का हम यह जवाब देते हैं: झाएका, ओ देश को तवाही की और तिये जा रहे हैं, मुंह ऐसा नहीं हैं कि झाप हमें, उन लोगों की, ओ देश को बवांदी से बचाने के लिए अपनी भरतक सब बुख कर रहे हैं, धमिनायां हैं। हम धमिनायों से नहीं करनी भरतक सब बुख कर रहे हैं, धमिनायां हैं। हम धमिनायों से नहीं करते; हमारे सामने यातनायरत रस की पवित्र मूर्ति है। हम प्राणिशी रम तक, जब तक झाप हमें अपने देश के अनि अपने करतेय को पूरा करने से रोकते नहीं, सेना तथा जनता को झनाज की सप्याई करने का बाम करते रहेगें। इसकी विपरीत दशा में सेना तथा जनता के सामने प्रवान करी विभीपिका मंदरीयों।, परन्तु दसवी जिम्मेदारी हिंगा का बुवम करने वालों पर होगी।"

धाद्य मंत्रालय के कर्मचारियों की कार्यकारिकी समिति

## चिनोब्निकों (सरकारी कर्मचारियों) के नाम

"इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सभी अधिकारी और स्वींत्त, जिन्होंने सरकारो तथा सार्वजनिक संस्थानों की नौकरी छोड़ दी है, या जिहे तोड़-फोड़ के लिए या मुकरेर दिन पर काम के लिए हाजिर न होंने के कारण बर्धास्त कर दिया गया है और जिन्होंने इसके बावजूद अपनी तलबाई पेशनी उस बक्त के लिए ली हैं, जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है, ये तनबाहे २७ नवंबर, १६९७ से पहले उन संस्थानों को लौटाने के लिए बाद है, जहां वे काम करते थे।

"ऐसा न किये जाने की सुरत में ये व्यक्ति खुजाने का माल चुराने के तिए विम्मेदार टहराये जायेगे और उनपर सैनिक क्रांतिकारी झदालत में मुक्तमा चताया जायेगा।"

सैनिक जांतिकारी समिति

२४ नवंबर, १९९७

## विशेष खाद्य-संभरण-बोर्ड की झोर से

"नागरिको !

"पेत्रोपाद को खाद्य-संघरण करने के हमारे काम की झवस्थायें दिन-दिन अधिकाधिक कठिन होती जा रही है।

"हमारे काम में सैनिक कांतिकारी समिति के कमिसारों का हस्तक्षेप — यो हमारे कारोबार के लिए इतना विनाशकारी है— प्रभी भी जारी है। "उनकी मनमानी के, उनके द्वारा हमारे आदेशों के रह किये जाने के फतन्तर धनपंही सकता है।

"एर गाड़ी मालू मीर एक गाड़ी बंदगोभी को क़रूबे में लेकर उन्हें न नाने कहा मेंत्र दिया गया है। ग्रैरिजिम्मेदार लोग आपके सामने जिस झूठ को व्यंजित कर रहे हैं उत्तपर विश्वास न कीजिये। नागरिको! दीवारों पर विपकाये गये पोस्टरों में आप से कहा गया है कि आप हमें जिंदा न छोड़ें, उनमें हमारे ऊपर तोड़-फोड़ व हड़ताल करने की झूठी तोहमत लगायी गयी है, और हमारी जनता जो तकलीफें और सुसीवते झेल रही है, उन सब के लिए हमें दोपी ठहरामा गया है, हालांकि हम स्त्री जनता को मुखमरी की विभोषिका से बचाने का सत्त और अभी कर रहे हैं। दुखी कस के ताप कि कम न तो हम जो कुछ भी सहन कर रहे हैं, उसके बावजूद हमने सेना तथा आवादी को रसद का संमरण करने के आरी भी पीर जिम्मेदारी के काम का पड़ी मर के लिए भी परित्याग नहीं लिया है।

"भूखी तथा ठंड से ठिटुरती, ग्रपना खून वहाकर और दारुण यातना सहन कर हमारे ग्रस्तित्व की ही रक्षा करने वाली सेना की तसवीर हमारे

मन से क्षण भर के लिए भी नहीं उतरती।

"नागरिको! यदि हम अपनी जनता के जीवन तथा इतिहास के प्रधक्तारमय से प्रधकारमय दिनों में बच्चे रह सके है, यदि हम पेत्रोमाद की प्रकाल के सूह से बचा सके है, यदि हम मुसीवतजदा सेना के लिए प्रवक्त, प्राय. प्रतिमानवीय प्रथकों डारा प्रनाज और चारे का बंदोवस्त कर सके हैं, तो इसीनिए कि हम ईमानदारों के साथ प्रपना काम करते रहे हैं और प्रभी भी करते जा रहे हैं...

"सत्ता हुइपनेदालों की 'भ्राखिरी चेतावनी' का हुम यह जवाब देते हैं: भ्रापका, ओ देश को तबाही की भ्रोर निये जा रहे हैं, मुह ऐसा नहीं है कि भ्राप हुमे, उन लोगों की, ओ देश को बर्बादी से बचाने के लिए प्रपनी भरसक सब कुछ कर रहे हैं, ध्रमिक्यों दें। हम ध्रमिक्यों से नहीं हरते; हमारे सामने यातनाग्रस्त रस की पतिल मूर्लि है। हम ध्राखिरी दम तक, जब तक ग्राप हमें भ्रपने देश के प्रति भ्रपने करेंग्य को पूरा करते से रोकते नहीं, सेना तथा जनता को भ्रनाज की सप्ताई करते का काम करते रहेंगे। इमकी विपरीत दशा में सेना तथा जनता के सामने धराल की विभीपिका मंदरायेगी, परन्तु इमकी जिम्मेदारी हिंसा का नुकमं करने सालों पर होगी।"

खाद्य मंत्रालय के कमंचारियों की कार्यकारियों समिति

### चिनोव्निकों (सरकारी कर्मचारियों) के नाम

"इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सभी प्रधिकारी प्री स्पत्ति, जिन्होंने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानों की नौकरी छोड़ दी है मा जिन्हें तोड़-फोड़ के लिए या मुकरंर दिन पर काम के लिए हाजिर होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है और जिन्होंने इसके वावजूद प्रपर तनखाहें पेकागी उस बक्त के लिए सी है, जिससे उन्होंने काम नही किया है से तनखाहें २७ नवंबर, १६९७ से पहले उन संस्थानों यो होटाने के लि बाह्य है, जहां वे काम करते थे।

"ऐसा न किये जाने की सूरत में ये य्यक्ति खजाने का माल चुरा के लिए जिम्मेदार ठहराये जायेगे और उनपर सैनिक क्रांतिकारी श्रदाल में मुक्दमा चलाया जायेगा।"

सैनिक त्रांतिकारी समि

२४ नवंबर, १६१७

## विशेष खाद्य-संभरण-बोर्ड की भोर से

" नागरिको !

"पैक्षोग्राद की खाद्य-संभरण करने के हमारे काम भी प्रवस्थायें दिन दिन ग्राधिकाधिक फठिन होती जा रही है।

"हमारे काम मे सैनिक क्रांतिकारी समिति के कमिसारों का हस्तक्षेप-जो हमारे कारोबार के लिए इतना विनाधकारी है-श्रभी भी जारी है

"उनकी मनमानी के, उनके द्वारा हमारे भारेशों के रह किये जाने

चिनका मनमाना क, उनक द्वारा हुआर प्रादशा क रहाका के फलस्वरूप ग्रममं हो सकता है।

"एक ठंडे गोदाम को, जहा बाबादी के लिए उद्दिष्ट गोशत औ मन्धन रखा जाता है सुह्रवंद कर दिया गया है और हम, यह सामान खराव न जाने पाये, इस गरज से गोदाम के तापमान का नियमन करने में ब्रासमर्थ है।

"एक गाड़ी आलू और एक गाड़ी बदगोभी को कब्जे में लेकर उन्हें न जाने कहा भेज दिया गया है। "ऐसा माल भी, जो धाधग्रहण से वरी है (हलुवा), कमिनारो द्वारा प्रधिप्रहीत किया जाता है, श्रीर, एक दिन का वाक्या है, कमिनार ने हलुवे के पाच डिब्बे अपने जाती इस्तेमाल के लिए जब्न कर निर्य।

"हम प्रपने माल के ग़ोदामों का बंदोबस्त करने की स्थित में नहीं है, जहा स्वयं-नियुक्त किमसार माल को वाहर निकालने नहीं देने और हमारे कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए उन्हें ब्रातिन करते हैं।

"पेन्नोग्राद में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में प्रांतों में जानकारी है, और दोन में, साइबेरिया में, बोरोनेज और दूसरी जगहों में स्रोग भाटा भ्रीर अनाज भेजने से इनकार कर रहे हैं।

"यह चीज बहुत दिन नहीं चल सकती।

"काम हमारे हाथ से वाहर हुआ जा रहा है।

"हमारा कर्तथ्य है कि हम आवादी को इसके वारे में आगाह करें।
"तिक भी संभावना रहने, हम आवादी के हितों की चौकसी नहीं

छोडेगे ।

"हम ब्राप्तन्न प्रकाल को रोकने की ब्रपनी अरसक पूरी कोशिश करेंगे। परंतु यदि इन कठिन परिस्थितियों में हमारा काल साखारी वर्ने ठप ही जाता है, तो जनता जान ले कि यह हमारा क्रपूर न होगा..."

94

## पेत्रोग्राद में संविधान सभा के चुनाव

पैत्रांग्राद में उन्नीस दलों की टिकटों पर चुनाव सड़े गयें। ३० नवबर को प्रकाशित चुनाव के नतीजें नीचे दिये जाते हैं:

| पार्टी        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | वोट     |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| जन-समाजवादी - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,30  |
| केंडेट        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28X,005 |
| किसान-जनवादी  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ७,७०७   |
| बोत्शेविक     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ४२४,०२७ |

|                                       | *==    |
|---------------------------------------|--------|
| THE THE WHEN THE PARTY.               |        |
| <del>===</del>                        |        |
| <del></del>                           | ~ ==   |
|                                       | -41:   |
| G-many and a second                   | 2+ 2"  |
| Marie and                             | =      |
| T. 143****                            | 12     |
| at In Column                          | 2 22   |
| 7 100                                 | 30     |
| <del></del>                           | -35-   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | z. 757 |
|                                       | 4-75   |
|                                       | 4: 12. |
| <del>4, 44, 4</del>                   | -22    |
|                                       | 200    |

### . .

## · 一页多数

के का कि राहि

The same of the sa

to the state of th

बच्चों के लिए प्रपने साधनों से किसमस-नृक्ष तथा ग्रामोद-प्रमोद का प्रबंध कीजिये ग्रीर मांग कीजिये कि छृट्टियों के बाद जो तिथि दूमा निर्धारित करेगी, उस तिथि को स्कूल खोले जायें।

"माथियो, सार्वजनिक शिक्षा के मामलों में अपनी स्थिति सुदृढ बनाइये और स्कूलो पर सर्वहारा संगठनों के नियंत्रण के लिए आग्रह कीजिये।"

> केन्द्रीय नगर दूमा के ग्रधीन जन-शिक्षा श्रायोग

90

## जन-किमसार परिषद् की ग्रीर से मेहनतकश कज्जाकों के नाम

"कज्जाक भाइयो!

"धापको घोखा दिया जा रहा है। धापको जनता के ख़िलाफ भड़काया जा रहा है। धापसे कहा जा रहा है कि मजदूरों, सैनिकों सथा किसानों के प्रतिनिधियों की सीवियतें धापके हुक्मन है, कि वे धापको करजाक धमीनों को, धापको करजाक 'धाजादी' को छीन लेना चाहती है। करजाको! इस बापको पर विक्वास मत कीजिये... युद्ध धापके जनरण और जमीदार धापको को धंदेरे और मुलाभी मे दखने के लिए धापको छोदे दे रहे है। हम जन-किससार परिषद् के सदस्य धाप करजाकों का इन मध्ये के साथ सबोधन करते हैं। उनहें ध्यान से पढ़िये और इंससा कीजिये कि साथ सबोधन करते हैं। उनहें ध्यान से पढ़िये और इंससा कीजिये कि सरय क्या है और कुर प्रवंचना क्या है।

"एक करजाक के जीवन तथा उसकी नौकरी का धर्ष सदा से दासता भौर कटोर श्रम-कारावास रहा है। भ्रमिकारियों की पुनार होते ही करजाक सिपाही वो हमेशा भ्रपने थोड़े पर जीन कम कर किसी मुहिम पर निकल जाना पड़ता था। करजाक सिपाही को भ्रपना सारा हरता-हिपारा प्रपत्ती ही गाड़ी कमाई से जुटाना पड़ता था। वरजाक तो ताम पर है भीर उधर उसकी सारी खेती-बारी चीपट हो रही है। वया ऐसी स्थित जिंवत है? नहीं। उसे हमेशा के लिए वदल देना होगा। करतारों को दासता से मुक्त करना होगा। नई, जनता की सोवियत मत्ता मेहनतकण करवानों नी सदद के लिए धाने को तैयार है। जरूरत सिर्फ इस बात नी है कि करवार छुद पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला करे, कि वे गुलामों को हाकने वाले अपने अफसगाँ, जमीदागे और भगीरों की प्रधीनता स्वीकार न करे, कि वे अपनी गर्दन से यह धिनीना जुमा जतार फेंकें। करवानो । उठिये, एक होहये। जन-किमसार परिषद् भ्रापका एक नये, मधिक सुखद जीवन में प्रवेश करने के लिए भ्राह्मान करती है।

"नवंबर और दिनवर में पेलोबाद में मैनिको, मजदूरों तथा किसानों के प्रतिनिधियों को सोवियतों की खिलल मसी काग्रेमें हुई। इन काग्रेसों ने विमिन्न स्थानों में समस्त सत्ता को मोवियतों के हाथ में, प्रयांत जनता हारा चुने गये लोगों के हाथ में प्रतान्त कर विया। प्रव से रस में हरिगज ऐसे कोई शासक या बहुत्वकार नहीं होने चाहिए, जो जनता पर ऊपर से हक्ष्मत करे धौर उन्हें हाके। जनता स्वयं सत्ता उत्पम्न करती है। एक जनरज्व को उतने ही प्रधिकार प्राप्त हैं, जितने कि एक मिणाही को। सभी बरावर है। सौचिये क्जाको, यह गलत है या सही? क्जाको, हम प्राप्तक प्राह्मत करते हैं कि प्राप्त इस प्रप्त करवाकों के हम प्राप्त करता है। प्रतिचयं क्जाकों, वह प्राप्त करवाक प्रतिनिधियों को सोवियतें के हाथ में होनी चाहिए - जनरल का भीहता रखने वाले हेतमानों के हाथ में होनी चाहिए - जनरल का प्रीहता रखने वाले हेतमानों के हाथ में नहीं, बल्कि मेहनतकण क्वाकों के निर्वाधित प्रतिनिधियों के, प्राप्त प्रपत्त विश्वसनीय, भरोसे लायक प्राविधियों के हाथ में होनी चाहिए।

"सैनिको, मजदूरों तथा किसानो के प्रतिनिधियों की सोवियतों की स्विक्ष क्सी काग्रेसों ने जमीदारों की सारी जमीनो को मेहनत-मश्ककत करने वाले सोगों के हाथों में अंगरित करने के लिए एक प्रस्ताव पाम किया है। कन्नाकों, नया यह मुनारित नहीं है? कोनीलोब, कनेदिन, दूतोब, कराऊतोब, वारदिजी जैसे लोग धनिकों के स्वायों की प्राण्यन से रक्षा करते हैं और वे वामीनों को जमीदारों के हाथों में रखने के लिए हस को खून से नहला देने के लिए हम को खून से नहला देने के लिए हम को खून से नहला देने के लिए हम को खून से नहला देने के लिए त्यारा है। परन्तु मेहनतकक कन्नाको, त्याप्राप खूद गरीवी, जुल्म और जमीन की तंयों से परेणान नहीं हैं? कितने ऐसे कन्नाक हैं, जिनके पास की परिवार ४-४ देख्यातीना से स्थादा जमीन है?

परन्तु करजाव-जमीदार, जिनके पास हजारों देस्यातीना, धपनी जमीने है, इन जमीनों के प्रतावा करजाव-सिपाहियों की अमीनों को हिषया तेना बाहते हैं। नये सोवियत कानुनों के अनुसार करजाव-जमीदारों की जमोनें विदा मुधाविजा करजाव मेहनतकशों, यरीव करजावों के हाथों में धानियांतर प्रतितित की जायोंगे। प्रापसे कहा जा रहा है कि सोवियतें धापसे प्रापकी जमीने छीन लेना वाहती हैं। ध्रापकों कौन डरा रहा है? धनी करजाव, जो यह जानते हैं कि सोवियत सत्ता अमीदारों की अमोनों की ध्रापके हाथों में देना चाहती हैं। तब फिर करजाको, ध्राप ही फ्रीसा कीजिय, धाप किसका समर्थन करेंगे। कोनीलिब और कलेदिन जैसे सोमों का, जनरलों भी सामोरों का या किसानों, सीनदां, मजदूरों तथा करजाको के प्रतिनिधियों की सोमीरों का।

"श्रखिल रूसी कांग्रेस ढारा निर्वाचित जन-कमिसार परिषद् ने सभी राष्ट्रों से, किसी भी राष्ट्र को क्षति था हानि पहुंचाये दिना, ग्रविनंब मुद्ध-विराम तथा सम्मानपूर्ण जनवांदी शांति-संधि संपन्न करने का प्रस्ताव किया है। सभी पूंजीपति, जमीदार, कोनीलोवपंथी जनरल सोवियतों नी गातिपूर्ण नीति के खिलाफ़ उठ खड़े हुए है। सड़ाई उनकी तिजोरियों को भर रही थी, जनकी ताकत को बढ़ा रही थी और उनका मरतवा अंचा कर रही थी। सौर माप, माम कज्जाक-सिपाहियो के लिए लड़ाई ने क्या किया? आप अपने भाइयों, सिपाहियों और मल्लाहो, की ही तरह बैवजह, बैमतलब अपनी जान गंवा रहे थे। शीघ्र ही इस निकम्मी लड़ाई को चलते हुए साढे तीन साल हो जायेंगे, उस लड़ाई को, जिसे सभी देशो के पूजीपृतियो भौर जमीदारों ने अपने मुनाफ़ों के लिए, विश्व के पैमाने पर धपनी डाकेजनी के लिए आयोजित किया है। मेहनतकक करजाको के लिए लड़ाई तवाही और मौत ही लाई है। लड़ाई ने करवाक फार्म-जीवन को साधनहीन कर दिया है। हमारे पूरे देश और विशेषतः करजाकों के लिए निस्तार इसी में है कि ग्रविलंब सच्ची शांति स्थापित हो। जन-कमिसार परिषद् ने सभी सरकारो और जनो के सम्मुख घोषणा की है: हम प्रन्य जनो की संपत्ति नहीं चाहते और हम ग्रपनी संपत्ति देना भी नहीं चाहते। विना संयोजनों के ग्रीर विना हरजानी के शांति! प्रत्येक राष्ट्र प्रपने भाष का निपटारा स्वयं करे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र द्वारा हरागिज उत्पीड़ित न

तिया जाये। यह है वह सज्जी, जनवादी जन-णांति, जिसे जन-किमार परिषद् मित्र ध्रीर शबु, सभी सरकारों धौर सभी जाने से प्रस्तावित कर रही है। धौर उसके परिणाम प्रत्यक्ष है: इसी भोचें पर युद्ध-विराम संपन्न किया गया है। निपाहियों का धौर करवाकों का खून धव वहा धौर नहीं वह रहा है। "परवाकों, धव धाप ही फैनता कीजिये: नया ध्राप इस तवाह- हुन, घहमकाना धौर सुर्जारताना मारकाट को जारी रखना चाहते हैं? स्वार चाहते हैं तो वेंहटो का, जनता वे शब्दुओं का समर्थन करे, वेर्नोंब, रहेरेरेतेती, रहोबेलेव का समर्थन करे, जिल्होंने धापने पहिली जुलाई के हमते में झोबेलेव का समर्थन करे, जिल्होंने भोचें परिपाहियों और करवालों के लिए मृत्यु-दंड का निधान किया। परंचु यदि धाप प्रवित्तंव धौर सच्ची शांति चाहते हैं, तो सोविवतों की पातों में प्रवेश धौर जन-किमसार परिषद् का समर्थन कीजिये।

"करवाको, धापका भाष्य धापके धपने ही हाथों में है। हमारे सामान्य गलु, 'अभीदार, पूजीपति, कोर्नोतोषपंथी धाकनर, पूजीपति अववार धापको प्रोधा दे रहे हैं धीर धापको सवाही के रास्ते हाके लिये जा रहे हैं। धोरेन्तुमं में दूतीव ने सोवियत को गिरफ़्तार कर लिया है धौर परिसत्त को निरस्त कर दिया है। दोन प्रदेश में कलेदिन सोवियतों को धनका रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि दोन प्रदेश मुद्ध को स्थित में है धीर वह धपने सैनियों को एकत कर रहे हैं। कोर्कोधिया में कराऊतीय स्थानीय कवायितयों को गोलियों से भून रहे हैं। कैटेट पूजीपति वर्ग ने उनके लिए धपनी विजीतियां खोल दी हैं। उनका सामान्य उद्देश्य है जनता की सोवियतों को इचला, मजदूरों धौर किसानों को दबाना, सेना में फिर से कोड़े का समुगासन कायम करना, और मेहनतकण कवबाकों की दासता ने चिरस्थायी बनाता।

"हमारी त्रातिकारी सेनाये जनता के ख़िलाफ़ इस प्रपराधपूर्ण निद्रोह को समाप्त करने को गरज से दोन और उराल की और बढ़ रही है। ऋतिकारी सेनाओं के कमांडरो को हुक्म दियागया है कि वे बिक्रोही जनरतों में साम किसी प्रकार की बातचीत न करे और बिना किसी रू-रिप्रायत के निर्णायक कार्रवाई करें।

"करवाको, ग्रव यह ग्रापके ही ऊपर निर्भर है कि ग्रापके भाई

का खून अभी और वहेगा या नहीं। हम आपकी और अपना हाय बटा रहे हैं। समस्त जनता के साथ, उसके अबुआं के ख़िलाफ, एक होदये। कलेदिन, कोर्नीलोव, दूतोव, कराऊलोव और उन्हें मदद करने वाले और यह देने वाले सभी लोगों को जनता के अबु, ग्रहार और दगावाज मौर कीजियं। उन्हें खुद अपने सैनिकों को तेकर गिरफ़्तार कर लीजियं और उन्हें सोवियत सत्ता के सुपुदं कर दीजियं, जो खुने और सार्वजनिक रूप से कारिकारी न्यायाधिकरण में उनका निर्णय करेगी।

"करकाको, करकाकों के प्रतिनिधियों की सोवियते स्थापित कीजिये! करजाकों के सभी मामलों के इतजाम को धपने उन हायों में ले लीजिये, जिनमें मशक्कत करते करते घट्टे पड़ गये हैं। अपने धनी जमीदारों की जमीनों को ले लीजिये। लड़ाई से तबाह मेहनतकथ करजाकों की जमीनों को जोतने-बोने के लिए इन जमोदारों के अनाज को, उनके धौजारों तथा पशुधन को ले लीजिये।

"क्जाको, जनता के सामान्य ध्येय के लिए संघर्ष में धाने बढ़िये!

"मेहनतकश कवजाक - जिंदाबाद !

" करजाकों, सिपाहियों, किसानों और मजदूरों की एकता - जिंदाबाद!

"कज्जाको, सैनिकों, मजदूरों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतो की सत्ता – जिंदाबाद !

" लड़ाई – मुर्दाबाद !

"जमीदार कौर कोर्नीलोवपंथी जनरल – मुर्दावाद!

"शांति स्रौर जातियो का भाईचारा – ज़िंदाबाद!"

अन-कमिसार परिषद्

9=

## सोवियत सरकार की कूटनीतिक चिट्ठी-पत्नी

दोत्स्की द्वारा मित-राष्ट्रो तथा तटस्य शक्तियों के पास मेजे गये पत्र भीर साथ ही जनरस हुयोनिन के नाम मित-राष्ट्रों के सैनिक झटैचियों में पत्र इतने सर्वे-चीड़े हैं कि ये यहा पर नहीं दिये जा सकते। इसके भ्रतावा उनका संबंध सोवियत जनतत के इतिहास के एक दूसरे पहलू सेहैं, जिसमें साथ इस बिनाव का कोई ताल्युक नहीं है, प्रयांत सोवियत सरकार के परराष्ट्र मेवंधों से। मैं धानी धानती पुरनक, 'कोनींलीव काड से ब्रेस्त-निनोध्स्त की संधि तक' से इस विषय की विशद चर्चा कर रहा है।

38

## दुख़ोनिन के खिलाफ़ मोर्चे से प्रपील

"... माति के समर्थ को पूजीपतियों तथा प्रतिप्रातिकारी जनरलों के प्रतिरोध का मामना करना पड़ रहा है... भववारों की रिपोटों से मालूम होना है कि पजीपति वर्ग के गुमाक्ते और साथी-समाती, वेद्योंव्यकी, प्रव्यक्तियेव, चेत्रींव, गोत्सा, त्येरेतेली वगैरह भूतपूर्व मुख्य सेनापित दुखोनिन की स्ताब्का (मदर मुकाम) में इकट्ठे हो रहे हैं। यह भी मालूम होता है कि वे सोवियनों के ख़िलाफ एक नई मत्ता स्थापित करना चाहते हैं।

"माथी मिपाहियो! जिन व्यक्तियों का उत्लेख हमने किया है, वे मभी मन्नी रह चुके हैं। उन्होंने केरेन्स्त्री और पूजीपति वर्ग के साथ मेल रखने हुए काम किया है। वे पहली जुलाई के हमले के लिए और लड़ाई में नंवा ग्रीचन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने किसानों को भूमि देने का बादा क्या ग्रीच के निए मूमिनियों के मदस्यों को पिरस्तार किया। उन्होंने निपाहियों के निए मृत्यु-दड को पुन स्थापित किया। उन्होंने फ़ासीसी, श्रीचेज और क्षमरीकी थैनीआहों के हम्बां की तामीस की।

"जनरल दुरोनिन को जनकिमार परिषद् की धाना को मानने में इनकार करने के लिए सुख्य सेनापनि के पद में बर्झास्त कर दिया गया है... उत्तर में वह माझाज्यवादी मित-शक्तियों के सैनिक धटैचियों द्वारा भेने गर पत्र को मेना में विनिध्त कर रहे हैं धौर प्रनिकाति भड़काने की कोशिज कर रहे हैं...

"हुर्गोनिन के हुत्स की तासील न कीजिये! उनके भड़कावे में न स्राद्यं! उन पर धाँर प्रतित्रातिकारी जनस्कों के उनके दस पर कड़ी नजर रिप्रये!.."

## किलेन्को की ग्रोर से

## ग्रादेश नं० २

"... भूतपूर्व मुख्य सेनापति जनरल दुखोनिन को, भ्रादेशों के परिपातन में रुकादद डालने के लिए, नया गृह्युद्ध भड़का सकने वाली ध्रपराप्रभूष कार्रवाइयों के लिए जनता का शत्रु घोषित किया जाता है। जो लोग भी दुखोनिन का समयंन करते हैं, उन्हें, उनकी सामाजिक ध्रयवा राजनीतिक स्थिति का या उनके भ्रतीत का लिहाज किये विना, गिरफ्तार कर लिया जायेगा। विशेष अधिकारसम्पन व्यक्ति इन गिरफ्तारियों की कार्रवाई करेंगे। में उपरोक्त अध्यादेश के पालन की जिम्मेदारी जनरल मानिकोक्सी को सींपता हूं..."

## बारहवें ग्रध्याय की टिप्पणी

9

## किसानों के प्रश्नों का उत्तर

किसानों ने किसानी ही बातों के बारे में जो पूछ-ताछ की है, उसके जवाब ने यह स्पटीकरण किया जाता है कि देण में समस्त सत्ता प्रव से मनदूरी, सैनिकों तथा किमानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के हाथों में है। मजदूरों की प्राति, पेलोबाद तथा मास्तों में विजय प्राप्त कर, प्रव क्स के दूपरे सभी पेट्रों को पर करती जा रही है। मजदूरों तथा किमानों में मत्यार, जमीदारों के एत्साफ धार पूजीपतियों के पिताफ, मजदूरों के साथ धाम किसानों, ग्रारीव किमानों के साथ धाम किसानों है।

भनएव विभानों के प्रतिनिधियों की सोवियने, सर्वप्रथम हल्दों की मोवियने घौर तरस्वान् प्रानों की सोवियने छव में लेकर संविधान समा के मधिवेशन तक भ्रपने भ्रपने स्थानों में राज्य सत्ता के पूर्ण श्रधिकार-संप निकाय है। सोवियतों की दूसरी प्रखिल रूसी कांग्रेस द्वारा भूमि प जमीदारों के सभी हक रह कर दिये गये है। मौजूदा मजदूरों और किसा-

की ग्रस्थायी सरकार ने भभी से भमि के संबंध में एक धाशप्ति जारी व है। उपरोक्त आज्ञप्ति के आधार पर समस्त भूमि, जो अभी तक जमीदा की संपत्ति थी, अब पूरी तरह बिना मीन-मेख के, किसानों के प्रतिनिधिय

की सोवियतों के हाथ में अंतरित की जाती है। बीलोस्त (कई गांवों व एक समृह ) भूमि समितियां घविलंब जमीदारों की समस्त भूमि अपने हा में ले लेंगी और उसका कड़ाई से हिसाब रखेंगी। यह देखते हुए कि झ से सभी निजी जमीदारियां सार्वजनिक संपत्ति हो गई है भौर इसलिये स्वा जनता द्वारा अवस्य ही रक्षणीय है, वे इस बात का ध्यान रखेंगी कि सुव्य वस्था कायम रहे और पूरी जमींदारी की अच्छी तरह हिकाजत की जाये

फांतिकारी सत्ता द्वारा जारी की गई भाक्तप्तियों के पालन मे किसानों के प्रतिनिधियों की मंडल-सोवियतो की राय से बोलोस्त भूनि समितियों द्वारा दिये गये सभी मादेश सर्वथा कान्नी है भीर उनकी तत्कार

भनुल्लंघनीय रूप में कार्यान्तित किया जायेगा। सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी काग्रेस द्वारा नियुक्त मजदूरों तथ

किसानों की सरकार को जन-किमसार परिषद का नाम दिमा गया है।

जन-कमिसार परिषद् किसानों का आह्वान करती है कि वे प्रत्येक स्थान में समस्त सत्ता भ्रपने हाथों मे ले ले।

मजदूर हर तरीक़े से, पूर्ण तथा निरपेक्ष रूप से किसानों का समर्थन करेंगे, मशीनों और श्रीजारों के सिलसिले में उनकी जो भी जरूरतें होंगी, उनका इंतजाम करेंगे भीर बदले मे वे किसामों से भनुरोध करते हैं कि वे

भगाज की बारबरदारी कर मचदूरों की मदद करें। जन-कमिसार परिषद के झध्यक्ष

ब्ला॰ उल्यानीव (लेनिन)



## प्रकाशक की ओर से

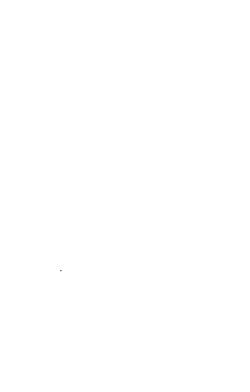

ग्रमगिकी कम्युनिस्ट लेखक जॉन गीड की पुस्तक 'देस दिन जब दुनिया हिल उटी' १९९६ में संयुक्त राज्य ग्रमरीका में प्रकाशित हुई थी भीर सोबियत संघ में कसी भाषा में वह सबसे पहले १९२३ में निकली थी, जिसके बाद उसका पुन: प्रकाशन किया गया है।

प्रमरीकी संस्करण की प्रपत्नी प्रस्तावना में लेनिन ने इस पुस्तक की भूरि भूरि प्रशंसा की। उसमें प्रकृत्वर (नवस्वर) समाजवादी क्रांति का, जिसे जन-साधारण की सच्ची जन-क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, प्रयाप वर्षन किया गया है। उसमें जनता को पूर्विधायक सुजनात्मक क्षानता का तथा मजदूर वर्ष, किसानों और धाम तिपाहियों के संकरण के बाहक बौत्शेविकों की उस कांति में प्रमुख भूमिका का जवलन्त चित्रण किया गया है।

महान् भन्तुवर कृति मानव इतिहास में अपने ढंग की पहली कृति थी, जिसको, व्यावीमिर इत्योच लेनिन के नेतृत्व में, बोल्येविक पार्टी तथा उसकी केंद्रीय समिति ने प्रेरित, अनुप्राणित तथा संगठित किया था।

बेलियिक पार्टी तथा उसके नेता लेनिन ने कृति के प्रक्रम का, उसके सभी संघाव्य पेंच और खम का, क्रांतिकारी जन-साधारण के तथा विरोधी बगों और पार्टियों के धाचरण का धचूक पूर्वानुमान किया था। विरोध बगों और पार्टियों के धाचरण का धचूक पूर्वानुमान किया था। विरोह का पथ-प्रदर्शन करने वाले विभिन्न निकायों—बोल्गीवक पार्टी तथा पार्टी केंद्र, जैनिक क्रांतिकारी सामित, जिसके हाथ में विद्रोह की बागरीर पी-के किया-कलाप लेनिन के विचारों द्वारा दीच तथा चमुप्राणित थे।

लेनिन के विचार उन धवसरवादियों के साथ भीपण मुठमेड़ों के दौरान कार्यान्वित किये गये थे, जिनका सर्वहारा त्रांति की समता में तथा

रम में उपनी विजय नी संभावता में विरशाय न था। में सीम पराजयवारी ये भीर उन्होंने या तो विनित नी सताय जन-निर्देह नी योजना ना प्रत्यक्ष विरोध तिया, या विश्वोत ने विचार नो स्वीतार करने ना दम भागे हुए, एक ऐसी नायंगीनिक योजना का मुताब दिया, जो जीति नो निश्चित हुए से सर्वनाम के मून में दान देती।

विद्रोह के पूर्व (निनम्बर धीर धवपूबर में) सिनित ने जो सेग्र धीर पत्र नियं, उनमें जनना की विवय में गरननम रिकाम स्वान्त हैं, जिम विकास का धाधार कानि के, सभा कानि के सबुधों के निविद में मौजूर परिस्थिति का उनका धीर-मंभीर मून्यांकन था। उनमें कांति की संगीत पढ़ी में हुम्मन के सामने हथियार टाल देने की प्रवृत्ति रचने बात कावरों धीर गहारों की बन्दें स्पोली गई थी धीर उनकी लानन-मलासत की गई थी।

रहे तिताचर (१२ धनमूबर) को 'संबट परिशान हो पुना है' होपंक लेख में लेनिन ने बोर्जिविक पार्टी की बूँडीय समिति के महस्य, जिनोध्येय, कामेनेय भीर प्रोत्स्की के तथा पार्टी की बूँडीय समिति के महस्य, पूर्टीमर मनुवाधियों के राज़ की भ्रालोकना की बी। लेनिन ने जिनोध्ये सपा कामेनेय को भाड़े हामों निया, जिन्होंने इस बात के लिए भ्रायह किया मा के बोर्जिविकों को पूर्व-संसद में भाग लेना चाहिए। इसका धर्म यह होता कि मंतिकारी कानिन में स्त्रीतिक इंग्डि से निहस्थी हो जाती भीर विश्रोह के लिए तैयारी करने के काम से उनका ध्यान हट जाता। लेनिन ने हो-स्की जैसे नेताभों का भी पर्वाकात किया, जो 'सोवियतों की कामेस के तिए इंतजार करने की हिमायत करने है थीर भवित्यंत सत्ता हाम में लेने का विरोध करते है, तत्काल विश्रोह करने का विरोध करते है, तत्काल विश्रोह करने का विरोध करते है, जाना लिंदी ह ससी ध्यावहारिक कार्यभागों में सबसे ज्यादा जरूरी है।

लेनिन ने गुस्से से लिया, "इस प्रवृत्ति ध्रयवा मत पर क्राबू पाना होगा, नहीं तो बोल्लेविक सोग ध्रपने को सदा के लिए कर्लकित कर लेंगे फ्रीर एक पार्टी के रूप में ध्रपना सर्वनाश कर लेगे। त्योंकि ऐसी पड़ी को

<sup>°</sup>यहां तिषियां पुराने रुसी पंचांग के धनुसार दी गई है। कोटको में मये पंचांग की तिथियां हैं, जिनका जॉन रीड ने धपनी पुस्तक में इस्तेमात किया।—संo

हाय से जाने देना और सोवियतों को काग्रेस के लिए 'इतजार करना' योर मुखंता या सरासर ग्रहारी होगी... सोवियतों की काग्रेस के लिए 'इंत-जार करने'... का धर्य होगा एक ऐसे वक्त कई हुआते गंवा देना, जब एक एक हुस्ता, यहां तक कि एक एक दिन हर चीच के लिए निर्णायक है... इसी पड़ो सता हाथ में लेने से परहेज करना, 'इंतजार करना', केंद्रीय कार्यकारी समिति में बातें बधारना, (सोवियत के) 'मुख्यन के लिए धर्म करने' सक, 'कांग्रेस के लिए संघर्ष करने' तक ग्रपने वो महदूद खान, इसी का बनाझ के हिए संघर्ष करने' सक, 'कांग्रेस के लिए संघर्ष करने' तक ग्रपने वो महदूद खान, इसी की बनाझ के हवाले कर देना है" ('संवट परिपक्व हो चुका है')।

केंड्रीय समिति के श्रंदर पराजयवादियों के ख़िलाफ लेनिन के श्रविरत संपर्ध की परिणांति विजय में हुई। १० (२३) अक्तूबर को केंद्रीय समिति ने मौजूदा परिस्थिति के बारे में लेनिन की रिपोर्ट को सुना श्रीर लेनिन है। सुन्नबद्ध प्रस्ताव को स्वीकृत किया, जिसमें यह माना गया था कि विडोह प्रनिवार्य तथा श्रासन्त है और यह सुझाव दिया गया था कि पार्टी के सभी संगठन प्रपने व्यावहारिक किया-कलाप में इसी विचार पर श्रमत करें। जिनो-स्पेव श्रीर कामेनेव ने प्रस्ताव के ख़िलाफ बोट दिया। तोस्की भी अपने मौचें पर हटे रहे और उन्होंने सुझाव दिया कि इसरी काग्रेस के उद्घाटन में कि विडोह शुक्त नहीं करना चाहिए, जिसका श्रम्य वास्तव में सासर टालमटोल होता श्रीर विडोह के मुहूर्त की दुश्मन पर जाहिर कर देता होता।

मोत्सकी ने २३ अनत्वर (५ नवम्बर) को हुए पेलोग्राद सोवियत के पूर्ण मधिवेशन में तथा अत्यत अपने इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। अपनी पुरतक में जॉन रीड जोत्स्की के बनतव्य को निम्मिलिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं। यह पूछे जाने पर कि बोरलीविक कब कदम उठाने का रिदा एखते हैं, जोत्सकी ने उत्तर किया "सत्ता का यह अंतरण अखिल हैंसी कामेस डारा संपन्न किया जायेगा... हम माशा करते हैं कि अखिल हमी कामेस अपने हाथों में वह सता और अधिकार प्रहण करेगी, जिसका प्राधार है जनता की संगठित स्वतंवता" (इस पुरतक का प्०९०६)।

लेनिन ने इस घातक कार्यनीति का विरोध किया और २४ ध्रक्तूवर (६ नवम्बर) को केंद्रीय समिति के सदस्यों के नाम एक पत्र में ध्रपील

की कि सरकार के मंतियों को उसी शाम को, बहरमुरत उसी रात की गिरफ़्तार कर लिया जाये भौर सत्ता पर भविलंब भधिकार स्थापित किया जाये। "हमें हर्गिज इंतजार नहीं करना चाहिए! हम सब कुछ गंवा सबते है ! .. इतिहास उन त्रांतिकारियों को इसके लिए क्षमा नहीं करेगा, जो ऐसे बन्त, जब वे म्राज विजयी हो सकते हैं (मौर वे माज निश्चम ही विजयी होंगे ), जब वे कल पर टाल कर बहुत कुछ गंवा बैठने का खतरा मोल लेगे, वास्तव में सब कुछ गंवा बैठने का खतरा मोल लेगे, टालमटोल करते है घीर देर लगाते है... यदि हम बाज सत्ता पर बधिकार करते है, तो हम ऐसा सोवियतों की मर्जी के खिलाफ़ नहीं, उनके नाम पर करेंगे... २५ अक्तूबर (७ नवम्बर) के दोलायमान भतदान की प्रतीक्षा करना अनम होगा, ग्रथवा कोरी भौपचारिकता होगा। जनता का यह ग्रधिकार है भौर वह इसके लिए कत्तंव्यबद्ध है कि वह ऐसे प्रश्नों का निर्णय मतदान हारा नही, बल्कि बल-प्रयोग द्वारा करे; क्रांति की नाजुक घड़ियों में उसका यह प्रधिकार है और वह इसके लिए कत्तंब्यबद्ध है कि वह प्रपने प्रतिनिधियों की निर्देश दे... और उनका मुंह न जोहे" ('बोल्शेविक पार्टी के सदस्यों के नाम पत्न ' ।।

२४ - २५ धनतुवर ( ६-७ नवस्वर ) की रात को स्मोल्नी पहुंचने पर लेनिन ने विद्रोह का पूर्ण नेतृत्व ग्रहण किया। २५ प्रक्तूबर (७ नवस्वर ) की रात को दर्जनों मजदूरों और सिपाहियों ने, साल गाडी दस्तों के मुखियों और संदेशवाहकों ने, जो वाडौं, कारखानों और सैनिक दुकड़ियों का प्रतिनिधित्व करते थे, स्मोल्नी धाकर लेनिन से मुलाक़ात की। सैनिक कातिकारी समिति ने जबरदस्त पैमाने पर काम करना शुरू किया, और लेनिन ग्राय व्यापक भाव से प्रीरत मजदूरों और सिपाहियों के कातिकारी उपकम ने उसे

भरोसे लायक ताकत पहुंचाई।

शेनिन की श्रद्भुत कार्यनीति विजयी हुई।

लेनिन की दुढ़, निष्कंप शक्ति इस बात में निहित थी कि वह संगठन की प्रतिभा के साथ, प्रचुर कौद्धिक तथा सैद्धांतिक साधनों से संपन्न थे। सितंबर प्रीर प्रकृत्वर में कार्यनीति-संबंधी प्रथने पत्नों में लेनिन ने जो योजना प्रस्तुत की थी, पार्टी केंद्र सथा सैनिक क्रांतिकारी समिति ने उत्तका प्रसरशः पालन किया। जॉन रीड ने लेनिन का एक असाधारण नेता के रूप में चित्रण किया है। और सवमुच ही वह एक असाधारण नेता थे! वह पश्चिम यूरोपीय प्रकार के सामाजिक-जनवादी नेता के आइंवरपूर्ण ढोंग से पृणा करते ये भीर वह अपने प्राचरण तथा विचारों में असाधारण सावगी के साथ प्रसाधारण यूढिमत्ता रखते थे। जॉन रीड के शब्दों में उनमें "गहन विचारों को सीध-सारे शब्दों में समझाने की और किसी भी टोस परिस्थिति को विचलेपित करने की अपूर्व क्षमता थी। और उनमें मुक्मवर्शिता के साथ साथ बौदिक साहितकता कूट कूट कर भरी थी। "इन सब गुणों का लोत जनता के साथ महान केनिन का घनिष्ठ सन्वन्ध या। जनता को ही वह इतिहास का निर्माता मानते थे और उसकी सुजनारमक, रचनारमक क्षमता में उन्हे सगाध विश्वास था।

विजयी जन-विद्रोह के बाद अपने पहले ही भाषण में, जो २४ अक्तूबर (७ नवम्बर) को तीसरे पहर पेत्रीग्राट सोवियत के पूर्ण प्रिष्ठवेशन में दिया गया था, लेनिन ने अपना यह निश्चित विश्वास प्रगट किया कि जनता प्रतिम रूप से विजयो हुई है। नये सोवियत रूप के शविष्य की और दिप्यात करते हुए, जन्होंने बोल्योविकों, मजदूर वर्ग और शेंप जन-साधारण के सम्मुख उपस्थित ऐतिहासिक कार्यभार की सीधे-सादे और स्पष्ट शब्दों में परिभाषा भी। लेनिन ने कहा कि अब यह उन्ही लोगों का काम है कि समाजवादी सर्वहारा राज्य का निर्माण करें और रूप में समाजवाद नी विजय को सुनिध्यत बनामें।

में लोविकों की धीर-गंभीर धाधावादिता सोवियतों की दूसरी कांग्रेस में लोविकी द्वारा विये गये पराजयवादी वक्तव्य का प्रवल रूप से खण्डन करती है। जॉन रीड ने कांग्रेस में लोविकी के भाषण के इस प्रमंग से संबंधित अंश को निम्मितिखत रूप में प्रस्तुत किया है: "... प्रगर यूरोप पर साम्राज्यवादी पूंजीपित वर्ग का शासन बना रहा, तो किसी भी सूरत में क्षातिकारी रस का विनाश निश्चित है... हमारे सामने दो ही विकल्प है: या तो स्वी कांति यूरोप में भी क्षांतिकारी धांदोलन को जन्म देगी, या यूरोपीय क्षांतियां रूसी कांति कां काम तमाम कर देगी!" (इस पुस्तक का पृ० २०७)।

णा पृष्ट २०७)। जीत्स्की ऐसा इसलिए सोचते थे कि उन्हें यह विश्वास नही था कि

मेहनतकश किसान विजयी रूसी सर्वहारा को कभी भी भ्रपना प्रांतिकारी समर्थन देंगे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि सर्वहारा भ्राम किमानों को भ्रपनी मोर लाने की क्षमता रखता है। उनका यह मिवश्वास "स्यायी क्रांति" के उनके मेन्योविक सिद्धांत में अंतर्निहित या, जिसे उन्होंने १९०४ में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक सर्वहारा प्रमुख युरोपीय देशों में सत्तारढ़ न हो जाये, किसी एक देश में समाजवादी भाति बिजयी नहीं हो सकती। भनतूबर (नवम्बर) क्रांति से कुछ ही दिन पहले बोत्स्की ने भ्रपने पैपलेट 'शांति का कार्यक्रम' में लिखा था: "जर्मनी मं क्रांति के बिना रूस में झयवा इंगलैंड में क्रांति की विजय झकल्पनीय है भीर इसी तरह रूस भीर इंगलैंड में क्रांति के विना जर्मनी में क्रांति की विजय भक्त्पनीय है।" यह धारणा कि समाजवादी ऋांति तभी विजयी हो सकती है, जब वह प्रमुख यूरोपीय देशों में सर्वहारा की एकसाय विजय के रूप में संपन्न हो, बोत्स्वी के उस इंटरव्यू में भी ध्यक्त है, जो उन्होंने ९७ (३०) धनतूबर को जॉन रीड को दिया था। भावी सरकार की विदेश नीति की लर्जा करते हुए झौल्की ने कहा: "मेरी वृष्टि में इस युद्ध के पश्चात् यूरोप का पुनर्जन्म होगा – कूटनीतिक्षों के हाथों नही, सर्व-हाराम्रों के हाथों। यूरोप का संघात्मक जनतन्त्र – यूरोप का संयुक्त राज्य ..." (इस पुस्तक का पृ० ६७)। इस प्रकार जोल्की ने सर्वहारा कांति के लेनिनवादी सिद्धात, जिसमे एक देश में समाजवाद की विजय का विचार निहित था, के विरोध मे प्रपना, यूरोप के संयुक्त राज्य का विचार प्रस्तुत किया, जो "स्थायी त्राति" के उनके पराजयवादी सिद्धात से उत्पन्न होता था।

रूस में युगविधायक घटनाओं का कठोर, निर्मम तक ऐसा था कि पराजयवादी नीति के प्रतिपादक कभी कभी धपने ही विश्वासों के दिरु बेंगिल ते तथा धामरण करते थे। विद्रोह के समय ब्रोस्की के साथ भी यही बात हुई। काति को वास्तविक गितिबिध ने पेत्रोधाद सोवियत के प्रध्यक्ष के नाते उन्हें लेनिन की कार्यनीति का धनुसरण करने पर विदय कर दिया। ४४ धनतुबर (७ नवस्वर) को पेत्रोधाद सोवियत नी बैठक मे, जब किसी ने धपनी जगह पर बैठ बैठ विल्लाकर कहा कि कांति की विजय की पोपणा ग्रंसकानूनी है, क्योंकि धपी तक कांग्रेस ने प्रपनी मर्जी को डां-

हिर नहीं किया है, सोत्स्की ने लेनिन की कार्यनीति के अनुरूप उत्तर दिया, नयोंकि वह इस हकीक़त से मुंह नहीं मोड़ सकते थे कि जनता ने बगावत की धी धीर जीती थी। उन्होंने कहा, "पेसोधाद के मजदूरों धीर सिगाहियों ने सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की इच्छा का पूर्वानुमान किया है!" (इस पुस्तक का पृ०१४०)। जैसा हम देखते हैं, उन्हें दो ही दिन पहले २३ अकृत्वर (५ नवस्वर) को पेसोधाद सोवियत के पूर्ण प्रधिवेशन में दिये गये अपने बनतव्य से बिल्कुल उन्हीं ही बात कहनी पड़ी।

परंतु इन युगातरकारी घटनाम्रो के तर्क ने जीत्स्की, उनके पक्के भनुयायिश्रों और भन्य पराजयवादियों के दुष्टिकोण के सार-तत्त्व को नही बदला, न ही वह उसे बदल सकता था। इन लोगों ने रूस में समाजवादी कांति की तथा समाजवाद की विजय की संभावना से इनकार किया, ग्रीर वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से यह अनिवार्य माना कि इस देश में पूंजीवादी जनतंत्र की संसदीय व्यवस्था स्थापित होगी। पार्टी तथा देश के मामलों मे उनकी बाद की गतिविधि यह प्रगट करती है कि उन्होंने सोवियत राज्य को संहत करने तथा सोवियत संघ में समाजवादी समाज का निर्माण करने की लेनिनवादी सामान्य नीति के ख़िलाफ एक के बाद एक कितनी ही विण्वासघातपूर्ण कार्रवाइयां की । ब्रेस्त की शांति-वार्ता के समय उन्होंने लो स्थिति ग्रहण की, वह राजद्रोह थी – उससे घट कर कुछ नहीं। उन्होंने नयी म्रार्थिक नीति के माध्यम से समाजवादी निर्माण करने की लेनिन की कार्यनीति पर शब्दांबरपूर्ण प्रहार किये। उन्होने पार्टी की केद्रीय समिति की कुत्सा की, जो समाजवादी श्रौद्योगीकरण तथा कृषि के सामूहीकरण की लेनिनवादी नीति को अग्रसर कर रही थी। लेनिनवादी सामान्य नीति के ख़िलाफ़ पराजयवादी दलों तथा गुटों के इस अनवरत संघर्ष का यह स्वाभाविक तथा श्रनिवार्य परिणाम था कि उन्होंने पार्टी से अपना नाता विल्कुल ही तोड लिया और सोवियत-विरोधी रुख अपनाया।

जिस यथार्ष परिस्थिति में जॉन रीड को अपनी पुस्तक के तिए सच्यों को एकदित तथा हृदयंगम करना पड़ा, उसके कारण वह विद्रोह के पहले और उसके दौरान बोल्शेविक पार्टी के केंद्रीय निकार्यों के कार्य का उतने ठोस और प्रामाणिक रूप से अध्ययन न कर सके, जितना कि बांछनीय था, क्योंकि उस समय विद्रोह की विजय से पहले, बोल्शेविक पार्टी तथा लेनिन ने जो गुरू किया, यह भिनवायंतः गुप्त रूप से किया। यही कारण है कि लिनिन भीर उनके धनिष्ठतम सहयोगियों ने पराजयवादियों भीर होतली की कार्यनीति के ज़िलाफ़ जो दुढ़, भविरत संघर्ष किया, उसे इस पुत्तक में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष नही किया गया है। यही कारण है कि रीड भन्नूबर (नवस्वर) जांति के प्रारंभिक दिनों में होत्तनी के वक्तव्यों के भ्रांतियोग्रण स्वरूप को देख न पाये।

जॉन रीड ने जब यह कहा कि "लेनिन, स्रोत्स्वी, पेबोम्राव के मजदूरों घौर सीग्रे-सावे सिपाहियों को छोड़ कर, यह वात शायद किसी के विमाग्र में नहीं माई होगी कि बोल्वेबिक तीन दिन से मंग्रिक सत्ताहड़ रह सकते हैं," तब उप्होंने घपने, को छोखा ही दिया। लेनिन, केन्रीय समिति, बोल्वेबिक पार्टी के प्रधिकांक स्थानीय संगठनों को प्रकीन चा कि यह विजय पकरी और पाएदार होगी। दिवालिया सेन्जेबिक तथा समाजवादी-जातिकारी पार्टियों, सत्ताच्युत शोषक वर्गो के सदस्यों और उनके पिर्टुषों, तथा मोत्ये पार्टियों, सत्ताच्युत शोषक वर्गो के सदस्यों और उनके पिर्टुषों, तथा मोत्ये पार्टियों, सत्ताच्युत शोषक वर्गो के सवस्यों और उनके पिर्टुषों, तथा मोत्ये "मविष्यवाणी" नहीं की थी कि विजयी कोति का मिनवायेतः पतन हो जायेगा। सोवियतों की मखिल कसी कांग्रेस में स्थी कांति के प्रदिप्य के वारे में सोत्स्की का घोर निराशापूर्ण वक्तव्य हसी काल में दिया गया था। जन परिस्थितियों में केंद्रीय समिति ने सशस्य बिद्रोह का निर्णय किया या, उनके बारे में रीड का वर्णन (देखिये, पूर्ण्ट द० तथा फुटनोट) ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भेन नहीं खाता।

फिर भी पुस्तक की ये सारी कमियां तथा विभिन्न प्रमुखियां इस स्राधारभूत तथ्य के सहस्य को कम नहीं कर सकती कि जॉन रीड की पुस्तक महान् अक्तूवर (नवस्थर) समाजवादी क्रांति का एक बड़ा जंबता

हमा तथा सच्चा वर्णन है।

इस पुस्तक का लेखक लेनिन के, बोल्सेविक पार्टी के विचारों से उद्दोत्त था, जो जिहोह के क्रानूनी सामरिक केंद्रों की मतिविधि के, उठ खड़ी हुई जनता के साहत , पराक्रम तथा नांतिकारी सुजनात्मकता के रूप में फलीमूत हुए थे। इसी चीज ने जोशीन कांतिकारी तथा प्रतिमाशानी लेखक की तीरण दुष्टि को ऐसी समता प्रदान की कि वह क्षपने सामने उद्धारित घटनाक्रम में निहित सार-तरक का बोध कर सके तथा उसके गहन ऐतिहासिक

भ्रयं को ग्रहण कर सके। यही इस पुस्तक की ख़ास ख़ूबी है। लेनिन के शब्दों में, "सर्वहारा क्रांति तथा सर्वहारा अधिनायकत्व वास्तव मे क्या है, इसको समझने के लिए जो घटनायें इतनी महत्त्वपूर्ण है, उनका इस पुस्तक में सच्चा भ्रौर जीता-जागता चित्र दिया गया है।" रूस में अन्तुबर (नवम्बर) काति का महान् सत्य, जिसके लिए रीड ने अपनी पुस्तक अर्पित की, अमरीकी और दूसरे साम्राज्यवादियों की मूल प्रकृति के ही प्रतिकृल था। उन्होंने ग्रपने ग्रखुवारों में बोल्शेविकों के खिलाफ इस गरज से गंदा, कृत्सित प्रचार किया कि उनके द्वारा शोपित जन-साधारण का ध्यान रूसी मजदूरो, किसानों तथा सैनिकों द्वारा प्रस्तुत कांतिकारी निभायता तथा साहस के संकामक आदर्श से दिचलित हो जाये। उन्होंने जॉन रीड द्वारा संब्रहीत सामग्री को जब्त कर लेने की कोशिश की। एक के बाद एक छ: बार भाड़े के पुसपैठियों ने उनकी पुस्तक की पार्डुलिपि को चुरा लेने और मध्ट कर देने के उद्देश्य से रीड के प्रकाशक के कार्यालय पर छापा मारा। परंतु सारी विष्न-बाधाग्रों सथा कठिनाइयों के बावजूद जॉन रीड

की पुस्तक 'दस दिन जब दुनिया हिल उठी' १९१६ में संयुक्त राज्य श्रमरीका मे प्रकाशित हुई। यह विदेश में प्रकाशित पहली पुस्तक थी, जिसने संसार को बताया कि मानव-इतिहास में एक नये युग, सर्वहारा कातियो के युग का सूत्रपात करनेवाली रूस की विजयी समाजवादी काति के वारे में यथार्थ सत्य क्या है।



## एल्बर्ट विलियम्स

# जॉन रीड की जीवनी



पहला ध्रमरीकी नगर, जहां मजदूरों ने सबसे पहले कील्वाक भी सेना के लिए फौजी साज-भामान सादने से इनकार किया, प्रशान्त महासागर के तट पर स्थित पोटलैंड नगर था। इसी नगर में २२ अक्तूवर, १८८७ को जॉन रीड का जन्म हम्रा था।

उनके पिता उन पोड़े बारीर और उदार मन वाले पुरोगामियों में थे, जिनका वर्णन जैक लंडन ने परिचम अमरीका के बारे मे अपनी कहानियों में किया है। वह प्रखर मस्तिष्क के व्यक्ति थे, जिन्हें पाखड तथा छल-प्रपंच से चिढ़ थी। प्रभावशाली तथा सम्पत्तिशाली व्यक्तियों का पक्ष लेने के बजाय उन्होंने उनका विरोध किया, और जब बड़ी बड़ी कम्पनियों ने पतर कर राज्य के जंगलात तथा अम्प प्राकृतिक संपदाओं को अपने चंगुल मे ले लेना चाहा, उन्होंने उनसे जबदंत्त मोचां विष्या। उन पर हजार जुल्म ढाये पये, उन्हें मारा-पीटा गया और बार बार काम से निकाल दिया गया, विकेत उन्होंने उत्मन के सामने कभी घटने नहीं टेके।

लिकन उन्होंने दुश्मन के सामने कभी घुटने नहीं टेके।

इस प्रकार प्रपने पिता से जॉन रीड को एक ख़ासी प्रच्छी वयौती

मिली - एक बोद्धा का रक्त, जो उनकी शिराधों में प्रवाहित था, प्राला
दर्जे का दिमाग्न और दूढ़, साहसपूर्ण भावना। जॉन रीड की प्रतिमा का
विकास शीघ्र ही हुमा। हाई स्कूल पास कर वह प्राये पढ़ने के लिए हारवर्ड

गए। हारवर्ड विश्वविद्यालय तैसाधीओं, कोयला-माहीं तथा दर्गात-समादी

के बेटों का विश्वविद्यालय है। वे जानते थे कि जब चार साल के खेल-नूद,
प्रामोद-प्रमोने तथा "भावकृत्य विशान के भावकृत्य अध्ययन" के बाद उनके
वेटे पर लीटेंगे, वे उम्र विचारों के कलुप से सर्वधा मुक्तहोंगे। और सवमुच

प्रमारीका के हुआरहा नीजवान कालेओं और युनिवसिंटियों में इसी प्रकार

मीजूदा व्यवस्था के हिमायतियों – प्रतित्रिया के सफेद गाडों – के रूप में शिक्षित-दीक्षित होते हैं।

जॉन रीड ने हारवर्ड में चार साल विताये, जहां उनवी व्यक्तिगत प्रतिमा तया झाकर्पक स्वभाव के कारण सभी उनसे स्नेह करते थे। वियोपाधिकार-संपन्न वर्गो की संतान के साथ उनका रोज का रल-जल था। उन्होंने समाजशास्त्र के शिक्षकों के शब्दाइंवरपूर्ण भागण सुने। उन्होंने प्रमाजशास्त्र के शिक्षकों के शब्दाइंवरपूर्ण भागण सुने। उन्होंने पुनीवाद के राजधुरोहितों, सर्यशास्त्र के प्राध्यापनों के उपरोप्पूर्ण व्याव्यान सुने। भीर सथ कुछ के बाद उन्होंने धनिकतंत्र के उस गढ़ में, उसके ऐन केंद्र में, एक समाजवादी क्लब का संगटन किया। कूड़माजों के सुह पर यह एक करारा तमाचा था। बड़े-बूढ़ों ने यह सोचकर संतोप कर लिया कि यह वस एक लड़कपन वाली शुन है, और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, "उसने कालेज छोड़कर ससार में प्रवेश किया नहीं कि उसके थे गरम विचार ठंडे पड़ जावेंगे।"

जांत रीड ने ध्रपनी पड़ाई खरम की, ध्रपनी डिग्री हासिल भी, ध्यापक संसार में प्रवेश किया धीर देखते देखते उसे जीत लिया। उन्होंने उसे ध्रपनी जिंदादिली धीर जोश से, ध्रपनी क़लम के जोर से जीत लिया। ध्रमी जब वह विद्यार्थी ही थे, उन्होंने हास्य रस की एक छोटी सी पितका «Lampcon» ( ध्यंग्यलेख) के संपादक के रूप में यह प्रमाणित कर दिया कि वह हास्प्रूपी, लिलत धीली मे पूरे पारंगत है। उनकी लेखनी से कवितामों, कहानियों, नाटकों भी एक ग्रजस धारा प्रवाहित हुई। प्रकाशकों के प्रताधों की एक ग्रजस धारा प्रवाहित हुई। प्रकाशकों के प्रताधों की एक ग्रजस पितका प्रताधों ने उनकी रचनामों के लिए मुहमाने पारिश्रमिक दिये धीर बड़े बड़े घड़वारों ने उनकी रचनामों के लिए मुहमाने पारिश्रमिक दिये धीर बड़े बड़े घड़वारों ने उनके धंतरांष्ट्रीय गरि-

इस प्रकार वह संसार के राजमार्गों के पिथक बन गये। जो लोग भी संसार की समकातीन गतिविधि से परिचित रहना बाहते थे, उनके लिए जॉन रीड के लेखों पर नजर रखना ही पर्यान्त था, वसीकि प्रभंजन भन्नी की तरह वह सदा वही दौड़कर पहुंचते, जहां तुकानी पटनामें हो रहीं होती।

पीटरसन में सूती मिल मजदूरों की हड़ताल ने बढ़कर एक श्रांतिकारी तुफान का रूप धारण कर लिया। जॉन रीड उस तुफान मे पिल पड़े। कोलोराडो के धनन-क्षेत्र में राकफेलर के गुलाम अपनी "बिकों" से निकल आये और हथियारवंद रक्षकों की लाठी-गोली के बावजूद उन्होंने उनमें बापस जाने से इनकार किया। बिद्रोहियों की हिमायत में जॉन रीड वहां भी पहुंचे।

मेक्सिको में किसानों ने बतावत की ग्रीर पान्यो विल्ला के नेतृत्व में राजधानी की ग्रोर बढ़े। घोड़े पर सवार जॉन रीड उनके साथ थे।

इस कारनामें का विवरण «Metropolitan» (महानगर) में भीर बाद में 'कांतिकारी मेनिसको' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। रीड ने लाल, गेरू के रंग की पहाड़ियों और "चारों भीर से विशाल गामकित्यों से रिक्षित "रिगस्तानी मैदानों का वर्णन किया। दूर दूर तक फैले हुए मैदानों ने, भीर उनसे भी अधिक वहा की, जमीदारों भीर मैयोलिक वर्ष द्वारा निर्मम रूप से शोपित, भावादी ने उन्हें मुग्ध कर लिया। उन्होंने तिखा कि पहाड़ी चरागाहों में भ्रपने दीरों को चराने वाले भीर रात होने पर सलावों के चारों भोर बैठकर गीत गाने वाले ये सोग भाउदी की फ़ीज में शामिल होने के लिए बेताव थे, भीर नंगे पैर, फटे-चीयड़े पहने वे भूख और ठंड की परवाह न कर, भावादी के लिए, जमीन के लिए वड़ी बहादरी से लड़े।

साम्राज्यवादी युद्ध गुरु हुआ, और जहा तोष के धमाके हो रहे थे, वहीं जॉन रीड भी मौजूद थे। वह फ़ांस, जमंनी, इटली, तुकीं, बाल्कन प्रदेश, यहीं तक कि इस से भी पहुचे। जार के प्रक्रसरी की ग्रहारी का पर्वाकास करने भीर ऐसे सच्य सम्रह करने के लिए उनको भीर प्रसिद्ध कलाकार बोर्डमैन राविन्सन को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया, जिनसे यह सावित हो जाता था कि यहूदियों की संगठित हत्या के काकों में इन प्रक्रासरों का भी हाथ था। लेकिन हमेशा की ही तरह मपनी सूझ- यूद्ध, तदकीर, तिकड़म या संगोनका ही उन्होंने जेल से छुटकारा पाया, भीर फिर हंसवी इंसवी अपने दूसरी साहिसक अभिनान में उतर पड़े।

कोई भी खुतरा इतना बड़ा न या कि वह उन्हे रोक सकता। खुतर की परिस्पित उनके लिए स्वाभाविक थी। वह सदा किसी न किसी प्रकार निषद क्षेत्रों में भ्रषया भोजें की खाइयों में पहुंच जाते। सितंबर, १६९७ में जॉन पीड तथा बोरीस रेइनश्तेइन के साथ रीगा के मोर्चे की छपनी याता मुझे याद है। हमारी मोटर-गाड़ी दक्षिण में वेन्देन की घोर जा रही थी, जब जमंन तोपख़ाने ने एक छोटे से गांव पर गोले दाग़ने गुरू कर दिये। यकायक बह गांव जॉन रीड की दृष्टि में संतार का सबसे प्राकर्षक स्थान बन गया! उन्होंने धायह किया कि हम वहां जायें। सावधानी बरतते हुए हम धीरे धीरे चीटी की चाल से धागे बड़े। दतने में यकायक हमारे पीछे एक घारी गोला फट पड़ा घौर सड़क का जो हिस्सा हमने ग्रामी प्रामी पार किया था, उसके परख़ जे उड़ यये घौर काले घुएं घौर गर्द-गुवार का जैसे एक फ़ौवारा छूट पड़ा।

हम मारे उर के एक दूसरे को यामें रह गये, लेकिन क्षण भर बाद ही जॉन रीड का चेहरा खूकी से खिल उठा, जैसे सभी सभी उनकी कोई मांतरिक इच्छा पूरी हुई हो।

इसी प्रकार उन्होंने संसार का धोर-छोर नाप डाला, उन्होंने गैरमामूली जीखिम के एक काम के बाद दूसरे काम में हाथ डालते हुए सभी देशों की याला की, सभी मोजों का चक्कर लगाया। परंतु वह जान जीखिम में डालने वाले कोई मामूली ब्रादमी नहीं थे, न ही पर्यटक पत्रकार प्रमुखा दर्शक माल थे, जो जनता की मुसीबलों को भावगून्य दृष्टि से दखता है। न्याय तथा श्रीचित्य की उनकी भावगा इस सारी गड़वों, गंदगी तथा खुँदेजी से ब्राहत होती थी। वह ग्रैयंपूर्वक इन बुराइयों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते थे, ताकि उन्हें समुल नष्ट किया जा सके।

जब वह अपनी याताओं से न्यू-याक लीटते तो आराम करने के लिए नहीं, नया काम और आंदोलन शरू करने के लिए।

मेचिसको से लौटने पर उन्होंने घोषणा की: "हां, सेचिसको में बगावत श्रीर गड़बड़ी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी किसानो की नहीं, उन लोगों की है, जो रुपये की बैलियां श्रीर गोला-बारुद घेजकर झगड़े की बढ़ाते हैं, मतलब यह कि जिम्मेदारी प्रतिद्वंद्वी श्रमरीकी तथा ब्रिटिंग तेल-कंपनियों की है।"

पीटरसन से लीटकर उन्होंने मीडिसन स्क्वायर उद्यान के हाल में "पूंजी के ख़िलाफ पीटरसन के सर्वहारा का युद्ध" नाम से एक जबरदस्त नाट्य-प्रदर्शन संगठित किया। कोलोराडो से लौटकर उन्होंने सुडलो के हत्याकांड का वर्णन किया, जिसकी विभीषिका ने साइवेरिया में केना-खान की गोलीवारी को भी मात कर दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार खान-मजदूरों को गर्दनियां देकर उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया, किस प्रकार उनहें संवुष्मों में रहना पड़ा, किस प्रकार इन संबुष्मों पर पेट्रोल छिड़ककर उनमें धाग लगा दी गई, किस प्रकार हन संबुष्मों पर पेट्रोल छिड़ककर उनमें धाग लगा दी गई, किस प्रकार सिपाहियों ने भागते हुए मजदूरों को घरणी बंदूकों का नियाना बनाया धारे किस प्रकार दर्जनों स्तियां थीर बालक लपटों में स्वाहा हो गये। करोड़पतियों के मुख्या राकक्रेलर का संबोधन करते हुए उन्होंने कहा: "वे खानें आपकी ही खानें हैं धीर वे हत्यारे धापके ही भाड़े के टट्टू हैं। धाप हत्यारे ही!"

लड़ाई के मोचों से भी जब वह लौटे, उन्होंने इस या उस युद्धरत देश की नृशंसताओं के बारे में कोरी बकवास नही की, वरन उन्होंने घोर पाशविकता के रूप में , विरोधी साम्राज्यवादों द्वारा संगठित नरमेध के रूप में उस युद्ध को ही धिक्कारा। उन्न कांतिकारी पतिका, «Liberator» (मुक्तिदाता) में, जिसको उन्होंने अपनी बेहतरीन रचनाएं बिना एक पैसा लिये दी, उन्होंने 'भपने सिपाही बेटे के हाथ बांध दो', यह नारा देते हुए एक प्रचंड साम्राज्यबाद-विरोधी लेख प्रकाशित किया। उन पर ग्रीर दूसरे संपादकों पर न्यू-यार्ककी एक ग्रदालत मे राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। सरकारी वकील इस बात पर तुला हुआ था कि देशभक्तिपूर्ण विचारों की जूरी उन्हें ग्रपराधी क़रार दे। उसने यहां तक किया कि मुकद्दमें की पुनवाई के दौरान राष्ट्र-गीत की धन बजाते रहने के लिए घदालत की इमारत के पास एक बैंड पार्टी को तैनात कर दिया! इसके बावजूद रीड भीर उनके साथियों ने अपने विश्वासों का पूरी दृढ़ता से समर्थन किया। जब रीड ने साहसपूर्वक कहा कि मैं क्रांतिकारी झंडे के नीचे सामाजिक कांति के लिए काम करना अपना कर्तव्य समझता हूं, सरकारी वकील ने जिरह की:

<sup>&</sup>quot;ग्राप क्या इस युद्ध में ग्रमरीकी झंडे के नीचे लड़ेंगे?" रीड ने दृढ़ उत्तर दिया:

<sup>&</sup>quot;नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा!"

<sup>&</sup>quot;वयों नहीं ?"

इस प्रथन का उत्तर देते हुए रीड ने एक घोजस्वी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उन विभीषिकाक्षों का वर्णन किया, जो उन्हें मोर्चों पर देखने को मिली थीं। यह वर्णन इतना ययार्थ, सजीव तथा मर्मस्पर्शी था कि पूर्वाग्रहों से घाविष्ट मध्यवर्गीय जूरी के कुछ सदस्य भी विह्नल होकर रो पड़े धीर संपादकों को छोड़ दिया गया।

ऐसा हुआ कि जिस समय धमरीका ने युद्ध में प्रवेश किया, उसी समय रीड को धापरेशन कराना पड़ा, जिसके कारण उन्हें घपने एक गुर्दे से हाय धोना पड़ा। डाक्टरों ने राय दी कि वह सैनिक सेवा कै भीग्य नहीं हैं।

इस पर जॉन रीड़ ने कहा कि "एक पूर्वें के जाते रहने से मुझे राप्ट्रो के बीच युद्ध में भाग लेने से चाहे छुट्टी मिल जाये, लेकिन उससे वर्ग-युद्ध में भाग लेने से छुट्टी नहीं मिल जाती।"

् १६९७ की गर्मियों में रीड भागे-भागे रूस गये, जहां उन्होंने यह भांप लिया कि शुरुप्राती कांतिकारी मुठभेड़ों का रंग-ढंग ऐसा है कि वे एक विराद वर्ग-युद्ध का आकार अहण कर सकते हैं।

जन्होंने परिस्थिति का मूल्यांकन करने में देर नहीं लगाई और यह समझा कि सर्वहारा डारा सत्ता पर अधिकार युक्तिसंगत तथा धनिवार्य या। परंतु कांति का मुहत्तं बार बार टल जाने और देर लगने के कारण वह व्यम्न थे। रोज सुबह वह उठते और यह देखकर कि मभी कांति गुरू नहीं हुई है, उन्हें खीझ और अंझलाहट होती। आखिरकार स्मोल्नी ने संकेत दिया और जन-साधारण कांतिकारी संपर्य के लिए घागे बढ़े। यह एक स्वाभाविक बात थी कि जांन रीड उनके साम साम्य कदम बढ़ाते। वह "सर्वविद्यान " थे: पूर्व-संसद अंग की जा रही थी, बैरीकेड बनाये जा रहे थे, करार हालत से निकलने पर लेनिन और जिनोध्येव का स्वागत किया जा रहा या या जब जिश्वर प्रासाद का पतन हो रहा था—सभी जगहरीड भीजद थे...

लेकिन इन सब घटनाथों का उन्होंने प्रपनी पुस्तक में बर्णन किया है।

एक जगह से दूसरी जगह जूमते हुए, उन्होंने प्रपनी सामग्री जहां
से भी वह प्राप्य थी, संग्रह की। उन्होंने 'प्राख्या' तथा 'इज्वेस्तिया' की

पूरी फाइनों, सभी घोषणाधों, पैम्फलेटों, पोस्टरों, विज्ञानियों को इनद्वा

िया। पोस्टरों के पीछे तो वह पागल थे। जब भी कोई नया पोस्टर निगमना धौर उसे पाने का कोई धौर तरीक़ा न होता, तो वह उसे वेहिक दीवार से फाड़ लेते।

उन दिनों पोस्टर इतनी तेजी से और इतनी बड़ी संख्या में छापे जा
रहे में कि उनके लिए दीवारों पर जगह न रह गयी थी। कैंडेटों,
गगाववारी-गंतिकारियों, मेन्सेविकों, वामपंथी समाजवादी-गांतिकारियों
मेर बोत्येवकों के पोस्टर एक के ऊपर एक इस तरह चिपका दिये जाते
कि उननी ख़ासी मोटी परतें बन जाती। एक दिन रीड ने एक के ऊपर
एक तह-य-तह लगाये गये १६ पोस्टरों का एक डेर दीवार से एक, कर पत्ति का सिंग थीर पाने मेरे कमरे में झावार कागजों का यह मारी
मुनिंस उछातते हुए बोल पड़े: "यह देयों! मैंने एक ही झपाटे में पूरी
मित प्रीत्वांति को समेट लिया है!"

रण प्रकार मिन्न भिन्न तरीकों से उन्होंने एक वहा घन्छा गंग्रह बुटावा, जो इतना घन्छा था कि जब १६१८ के बाद वह न्यू-सार्क बन्दरागह में उत्तरे, गंयुक्त राज्य धमरीका के घटानीं जनरस के एजेंटों ने उसे जन्द रात्रा। सेकिन उन्होंने किसी प्रकार उसे फिर प्रपंते इन्होंने मुत्ती प्रकार उसे फिर प्रपंते इन्होंने मुत्ती रात्री पेर प्रमुक्त प्रमुक्त के घरने कमरे में छिला दिया, जहां उन्होंने मुत्ती रात्री पर्यक्त प्रमुक्त के धीर प्रपंत के नीने गाहियों के दौन के समाना को स्वार प्रवार प्रदेश के सामानार घोर-पूल के बीच घरनी पुन्तक 'दत्त दिन जब इतिया हिस उदी' की स्वारात्र की।

यह ममा में माने वानी बात है कि म्रामरीकी फानिस्ट यह नहीं कारों के कि यह विनाव सर्वनामारण के हाथ में पहुँचे। छः छः बार के गर्दिनि की चुनने की ग्रस्त से पुस्तक के प्रवासक के वार्यात्य में शाना गीरकर युग गर्म थे। अपने प्रकासक की मध्या छोटो-चिन दो हुए जॉन गीर के युग पर निम्मानिशित कार सिग्ने थे: "माने प्रवासक होग्म साहक-गाट की, जो हम पुस्तक का प्रवासन करते हुए बर्बारी से बान बान करे है।"

सर पुगत रम ने बारे में सचाई वा प्रचार करने ने उनने साहित्यक केरणों का एकमात परिधास न थी। पूत्रीतिन वर्ष को सर सचाई पूरी भोगों भी गरी सुराती थी। वह कभी ताति से सकरन करना था धीर उससे दहणत खाता था, भीर उसने धुमांधार झूठा प्रचार कर उस परपरां डाल देने की कोशिश की । राजनीतिक मंचों, सिनेमा के पदों, पत-पितकामी के कालमों से पृणित कुरसा की मटमैली धारा धजस्त प्रवाहित होने तगी। वे ही पितकामें, जिन्होंने कभी रीड के तेशों के लिए याचना की थी, घब उनकी रचनाओं को छापने से बाज घाते। सेकिन इस तरह उनका मृंह बंद नहीं किया जा सका। उन्होंने घसंख्य जन-सभामों में भाषण दिये।

उन्होंने स्वयं धपनी पत्निका की स्थापना की। वह वामपंपी समाजवादी पत्निका 'क्रांतिकारो सुन' के धौर वाद में 'कम्युनिस्ट' के संपादक बन गये। उन्होंने «Liberalor» पत्निका के लिए लेख पर लेख लिखे, वह सम्मेलनों में भाग लेते हुए, धपने हर्ष-गिर्ध के लोगों को राशि राशि तस्य देते हुए, उन्हें धपने स्कृति लोग कांतिकारी उत्साह से धनुप्राणित करते हुए धमरीका के एक छोर से दूसरे छोर तक पूने, धौर धंत में उन्होंने जो बहुत बड़ी बात की, वह यह कि धमरीको पूंजीवाद के गढ़ में कम्युनिस्ट लेबर पार्टी का संगठन किया, उसी प्रकार जैसे उन्होंने हारवर्ड विश्वविद्यालय के केंद्र में समाजवादी कलव की स्थापना की थी।

जैसा बहुधा होता है, "पंडितों" ने सनत सोना था। जॉन रीड का उप्रवाद एक ऐसी धुन नही था, जो वक्त के साथ गुडर जाये। उनकी मिनप्पताणियों के वावजूद बाह्य संसार से संपर्क ने रीड का किसी भी प्रकार "उदार" नहीं किया था। उसने दनके उस विचारों को और भी उथ कर दिया। ये विचार कितने नहरें और प्रवत्त से प्रह जोन रीड हारा संपादित ये कम्युनिस्ट मुख्यव 'मज्हरों की सावाज' से प्रत्यक्ष था। प्रमरीकी पूंजीवादियों का मार्था उनका -उनकी स्नव समझ में साया कि देश में प्राव्यक्तर एक सच्चा कांतिकारी वैदा हुसा है। अब वे इस "कांतिकारी" शब्द से भीत और अस्त थे! यह सच है कि सुदूर सतीत में समरीको केंतिकारी क्या कांतिकारी है। यह सच है कि सुदूर सतीत में समरीको केंति का साथ कांतिकारी है। वे कोंतिकारी है। यो कांतिकारी है। वे कोंतिकारी का स्वर्ती जानी कांति के साथ कांतिकारी का स्वर्ती अपनी कांतिकारी करता है। परंतु वे कोंतिकारी कव के मर चुके, जविक जों रीड हाइ-मोस के कोंतिकारी है, जोते-नागते कांतिकारी है, बह पूंजीपति वर्ग के लिए मूर्तिमान चुनीती है, साक्षात यमराज है।



लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि रूस ने जॉन रीड को फांतिकारी बनाया। लेकिन उसने उन्हें बंबानिक रूप से सोचने बाला सुसंगत फांतिकारी खरूर बनाया। धीर यह एक बहुत बड़ी सेवा है। रूस ने उन्हें इसके लिए प्रवृत्त किया कि वह प्रपनी भेज को मानसे, एंगेल्स और लेनिन की किताओं से लाद दें। उसने उन्हें हित्तस तथा घटनाकम कीएक समझ ही। उसी की बदौलत उन्होंने धर्म के किंचत अस्पाट मानवताया विचारों के स्थान पर प्रयंकास्त्र के निर्मम, कठोर सत्य को प्रवृत्त किया। धरी की वदौलत उन्होंने धर्म के किंचत अस्पाट मानवताया और उसी की वदौलत उन्होंने धर्म के किंचत अस्पात पर प्रयंकास्त्र के निर्मम, कठोर सत्य को प्रवृत्त किया। और उसी ने उनको यह प्रयंकास्त्र के निर्मम, कठोर सत्य को प्रवृत्त करने का प्रयास करें, जो उन्होंने अपने विश्वासों के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करें, जो उन्होंने अपने विश्वासों के लिए प्रस्तुत किया था।

उनके दोस्त उनसे कहा करते, "जॉन, तुम राजनीति के लिए नहीं यने हो! तुम कलाकार हो, न कि प्रचारको तुम्हें चाहिए कि तुम प्रमनी प्रतिमा को साहित्यिक स्जन में लगाग्रो।" वह इस बात की सचाई को प्रमस्त महसूत करते, क्योंकि उनके दिमाग में नई किवतायें, नमें उपन्यास तथा माटक के विचार घरे होते और वे प्रसिव्यक्ति पाने के लिए कार मारते, निश्चित प्राप्त हकरते के लिए हठ करते। जब उनके दौरत प्राप्त करते के वह प्रपने कातिकारी प्रचार-कार्य को छोड़कर प्रमानी मेच पर जम जामें, तब वह मुस्कराते हुए जवाब देते, "ग्रुच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूंग।"

परंतु उन्होंने श्रपना कातिकारी कार्य कथी बंद नहीं किया; वह ऐसा कर ही मही सकते थे! रूसी काति ने उनके सन-प्राण को जीत तिया था। उसने उनको पनका कर दिया या और उनकी बुतमुल, धराजक भावना पर कम्युनिरम के अनुसासन का कठोर अंकुल समा दिया था। उसने उन्हें इस बात के लिए प्रवृत्त किया कि वह कांति के एक अप्रदृत के रूप में अपना ज्वलंत संदेश लेकर अमरीका के नगरों में विवरण करे। १६१६ में क्रांति के आह्वान पर वह संगुक्त राज्य अमरीका को दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को एक में मिलाने के सिलसिले में कम्युनिस्ट इंटरनेमनल के साथ काम करने के लिए मास्को पहुँच।

कम्युनिहट सिद्धांत के नये तथ्यों से सैस होकर यह फिर गुप्त रूप से स्यु-यार्क के लिए रवाना हुए। एक मस्लाह ने दगा की और उनका भेद पोन दिया; उन्हें जहाज से उतार लिया गया भीर फिनलेंड की एक जेल में एकांत कारावास में रखा गया। यहां से वह फिर रूस तीट माये, 'कन्युनिस्ट इंटरनेशनल' में लिया, एक नई पुस्तक के लिए सामग्री जुटाई भीर साकू में हुई पूर्वी जनों की कांग्रेस मे एक प्रतिनिधि के रूप में भाग निया। उन्हें टाइफन जबर की छूत लग गर्यो (संभवतः कालेशिया में); मत्यीक परिथम से उनका शरीर पहले ही छीज चुका था, फलतः वह इस रोग के साम बने भीर रविवार, १७ सक्तूबर, १९२० को उनकी मृत्यु हो गई।

जॉन रीड की तरह दूसरे लोग भी थे, जिन्होंने ग्रमरीका में श्रीर यूरोप में प्रतिकातिकारी मोर्चे का वैसी ही वहादुरी के साथ मुकावला किया, जैसी कि सोवियत संघ में लाल सेना ने प्रतिकांति से धपने संघर्ष में दिखाई। इनमें कुछ संगठित हत्याकांडों में मारे गये, भीर कुछ के मुंह पर जेलों में हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। एक को वापिस कांस लौटते हुए श्वेत सागर में त्रफान के दौरान जान गंवानी पड़ी। एक भीर क्रांतिकारी सान-क्रांसिस्को में शहीद हुमा; जिस हवाई जहाज से वह हस्तक्षेप के प्रति प्रतिवाद करने वाली घोषणाध्रों को नीचे गिरा रहाया, उससे वह खुद लुढ्क पड़ा। साम्राज्यबाद ने क्रांति पर प्रचंड माक्रमण किया मनस्य, परंतु यदि ये योद्धा न होते, तो वह भाकमण भौर भी प्रचंड हो सकताया। प्रति-नांति का दवान शिथिल करने में उन्होंने भी ग्रपना योगदान दिया। रूसी त्रांति को रुसियों, उकड़नियों, सातारों ग्रीर काकेशियाइयों ने ही मदद नही पहुंचाई; चाहें कम ही सही, लेकिन फ़ांसीसियों, जर्मनों, मंग्रेजों स्रौर मनरीकियों ने भी उसे सहारा दिया। इन "ग़ैर-रूसी विभूतियों" में जॉन रीड का नाम सदा उजागर रहेगा, क्योंकि वह एक ग्रसाधारण मेधानी व्यक्ति थे, जो भरी जवानी में मृत्यु के ग्रास हुए।

जब हैस्सिंगफोर्स धीर रेवेल से उनकी मृत्यु का समाचार हमारे पास पहुंचा, हमने यही समझा कि यह उन्हीं झुठों में एक झूठ है, जिन्हे अनिकारिकारियों के झूठ के कारखाने रोजाना गढ़ा करते थे। परंतु जब सुर्देंसे क्यांत ने इस स्तम्बित कर देने वाले समाचार की पुष्टि की, तब हमें इस समाचार के खंटन की आका का परित्यान करना पड़ा, यदाप् यह हमारे लिए अत्यंत करठप्रद था।

जब जॉन रीड की मृत्यु हुई, वह निर्वासित ये धौर पांच साल कैंद की सजा जनके सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन किर भी पूंजीवादी भववारों तक ने कलाकार तथा मानव के रूप में उन्हें श्रद्धांज़ियां भिंति की। पूंजीवादियों ने चैन की सांस ली: जॉन रीड, जो उनकी झुठाई का पदीकाश करना खूब जानते थे धौर जिन्होंने अपनी लेखनी से उनकी इतनी निर्मम भागोचना की थी. अब जीवित न थे।

ग्रमरीका के कांतिकारी जगत को ग्रमाजंनीय क्षति पहुंची। उनकी

मृत्यु के कारण हमारी घमाव की भावना का प्रमरीका से बाहर रहने वाले साथी मृश्किल से ही घंदाजा लगा सकते हैं। यह मृत्यु क्लियों की दृष्टि से स्वामाजिक बलिदान है, न्यों कि उनके लिए यह एक मानी हुई बात है कि एक ज्यक्ति प्रपत्ने विश्वसों के लिए प्रपत्ने प्राणों की घाहुति देता है। यहां भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। सोवियत रूस में हजारों आदिवारों भावना के हेतु मृत्यु का वरण किया। परंतु धमरीका में प्रपेसाइत कम बलिदान हुए हैं। म्राण चाहे दो कह में कि जांग रोड कम्युनिस्ट ग्रही थे, प्राने वाले हजारों सहीदों के पूर्वपायी। युद्ध मुहासिराबंद रूस में उनके उल्का सद्या जीवन का सहसा अंत धमरीकी कम्युनिस्टों के लिए कठोर

भ्रापात था।

पुराने मिलों और साथियों के लिए सांत्वना की बस एक बात है,
वह यह कि जॉन रीड को उसी स्थान में समाधिस्य किया गया, जो उन्हें
संसार में सबसे प्यादा प्यारा था—केमिलन की दीवार के जैर साथे वात
वीक में। उनकी क्रंब पर एक स्थारक खड़ा किया गया—उनके चरित के
ही भ्रतुक्प ग्रेनाइट का एक बैकाटा-तराशा शिलाखंड, जिस पर लिखा है:

"जॉन रीड, तीस्टि-इंटरनेशनल के प्रतिनिधि, १६२०।"

## पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक की विषयवस्तु, सनुवाद और डिजाइन सम्बन्धी भाषके विचारों के लिए भाषका अनुगृहीत होगा। धापके प्रन्य सुक्षाव प्राप्त कर भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।

२१, जूबोव्स्की बुलवार, मास्को, सोवियत संघ।

हमारा पता है:



